## जीवरान जैन प्रन्यमाला, प्रन्य २३

प्रस्वमाका-संपादक प्रो० आ० ने० उपाध्ये व स्व० प्रो० होरालाल जैन

श्री-असग-विरचितं वर्धमानचरितम्

(हिन्दी अनुवाद, आस्त्रोचनात्मक प्रस्तावना बादि सहित )

संपादक पं व पद्मालाल जैन, साहित्याचार्य, पीएच. डी. प्राचार्य, गणेश दि० जैन विद्यालय सागर (म० प्र०)

> प्रकाशक कासवाब हीराचन्य अध्यक्ष, खेंग संस्कृति संरसक संघ क्षोकाषुर

ar Ma de exec ]

A SA

्रिक संव देवहैं

प्रकाशक लालचन्द हीराचन्द अध्यक्ष जैन-संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण प्रति १०००

मुद्रक वर्द्धमान मुद्रणालय जवाहरनगर कॉलोनी, वाराणसी-१

# JIVARĀJA JAINA GRANTHAMĀLĀ, No. 23 General Editors: Dr. A. N. Upadhye & late Dr. H. L. Jain

# VARDHAMĀNA-CHARITAM

Edited
with Hindi Translation, Introduction etc.

by

Pt. Pannalal Jain, Sahityacharya, Ph. D. Principal, Ganesha D. Jaina Vidyalaya Saugar (M. P)

Published by

Lälchand Hirachand Jaina Samskriti Samraksaka Sangha, Sholapur

1974
(All Rights Reserved)
Price: Rs. 12 only,

First Edition, Copies 1000
Copies of this book can be had direct from
Jaina Samskriti Samrakşaka Sangha
Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price: Rs. 12,00 per Copy (exclusive of postage)

# जीवराज जैन ग्रंथमाला परिचय

शोलापुर निवासी स्व० ब्र० जीवराज गौतमचंद दोशी कई वर्षोंसे संसारसे उदासीन होकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी . न्यायोपाजित संपत्तिका उपयोग विशेषरूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। सदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैनविद्वानोंसे साक्षात् और लिखित रूपसे सम्मतियाँ इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय।

स्फुट मत संचय कर लेनेके पश्चात् सन् १९४१ के ग्रीष्मकालमें ब्रह्मचारीजीने सिद्धक्षेत्र गजपंथ (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्रित की और कहापोहपूर्वंक निर्णयके लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्-सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतु 'जैन संस्कृति संरक्षक संख'की स्थापना की। उसके लिये द० ३०००० के दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रह निवृत्ति बढ़ती गई। सन् १९४४ में उन्होंने लगभग दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अपंण की। इसी संथके अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रंथमाला' द्वारा प्राचीन प्राकृत संस्कृत हिंदी तथा मराठी पुस्तकोंका प्रकाशन हो रहा है। आज तक इस ग्रंथमालासे हिंदी विभागमें २२ पुस्तकों, कन्नड़ विभागमें ३ पुस्तकों और मराठी विभागमें ३९ पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी हैं।

प्रस्तुत ग्रंथ इस ग्रंथमाला का २३वी पुष्प है।

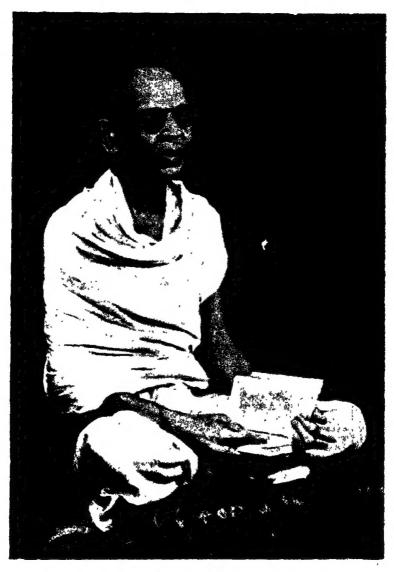

स्त. त्र. जीवराज गौतमचंद दोशी संस्थापक : जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापूर

#### General Editorial

The 2500th Anniversary of the Nirvara of Bhagavan Mahavira is being celebrated soon, all over the world, as a mark of respect to that great personality whose doctrines of Ahimaa, Anekanta and Aparigraha are a panacea for the baser tendencies of Violence, Intolerance and excessive Greed at the levels of the individual, society or nation. The Jaina Samskrit Samraksaka Sangha, Sholapur, founded by the late Br. Jivaraj Gautamchandaji has rendered, during the last twentyfive years, significant service to the cause of Jaina literature, embodying the teachings of Mahavira and his great disciples of yore, through numerous publications in Sanskrit, Prakrit, Apabhramáa, Hindi, Marathi, Kannada and English. It is but natural that the authorities of this Granthamala planned to publish, on the occasion of this celebration, the biography of Mahavira, namely, the Vardhamana carita of Asaga along with Hindi translation. That is how this edition of the Vardhamanacarita of Asaga is being placed in the hands of readers.

The Mss. of the Mahkvira-caritra (MC), or Vardhamana-caritra (or -purkna) (VC or VP) or Sanmaticaritra of Asaga are reported to exist in Arrah, Karanja, Varanga, Humch, Idar, Bombay, Mysore, Poona, Svadi, Moodbidri, Madras, Adyar and other places. Those of his Śantinathapurana (ŚP) are reported to exist in Poona, Limbdi, Ajmet, Bombay and Bodlean Library in U. K. It is reported that the Bodlean Library has also an abridgement of it in twelve chapters, the original work having sixteen cantos. The distribution of the Mss. of these works of Asaga shows their wide circulation. There might be some Mss. here and there, in private collections as well.

So far no Sanakrit commentary on Asaga's poems has come to light. Shri V.B. Lokapur has come across a palm-leaf Ms. containing a Kannada Vyākhyāna on the Vardhamānapurāna. It gives the anvaya and meaning in Kannada: all this would enable one to understand the text better. The concluding passage gives some information about the commentator. His name is Vije (= Vijaya) rāja; he belonged to the Vasistha-gotra; he was a resident of Belagula (the same as Śravana-B) and he completed it in śaka 1402, i.e., A.D.1480. Shri Lokapur has not noted where the Ms. exists. It is better that we know more about it. I have been informed that that there is a Ms. of the Vardhamāna-purāna with a Kannada commentary in the Upadhyāya familly of Halagi( Dt. Balgaum). My inquiry has not been so far fruitful.

31 3 17

<sup>1.</sup> H. D. Velankar : Jinaratnakota, Paona 1940, pp. 336, 342, 381,

<sup>2.</sup> Jayanti, July 1955, page 48.

A Hindi translation of VP was prepared by Pt. Khubchand Shastri and also published some years back (Surat 1917). Both VP and ŠP were edited and translated into Marathi by Pt. J. P. Phadakule and published by the late Raoji Sakharam Doshi from Sholapur in 1'31 and 1'35 respectively. The former was in book size, but the latter, in Pothi size with loose sheets.

Asaga gives some information about himself in both these works at their end. It is better that the verses are reproduced here mainly based on the printed editions, for ready reference, because the translators have not taken them identically (VP, XVIII 102-5)

कृतं महाबीरचरित्रमेतन्मया परस्वप्रतिबोधनार्थम् । सप्ताधिकत्रिधमवप्रबन्धं पुरूरवाद्यन्तिमवीरनाथम् ॥ १०२॥ वर्षमानचरित्रं यः प्रत्याख्याति ग्रृणोति च । तस्येह परलोकस्य सौक्यं संजायते तराम् ॥ १०३॥¹ संवत्सरे दधनवोत्तरवर्षयुक्ते माबादिकीर्तिमृनिनायकपादमूले । मौद्गल्यपर्वतिनवासवनस्यसंपत् सच्छ्राविकाप्रजनिते सति वा ममत्वे ॥१०४॥² विद्या मया प्रपठितेत्यसगाह्वयेन श्रीनाथराज्यमिललं जनतोपकारि । प्राप्येव चोडविषये विरलानगर्यां ग्रन्थाष्ट्रकं च समकारि जिनोपदिष्टम् ॥१०५॥

Pt. Jinadasa and Pt. Pannalal differ in grouping these verses and also in translating them. In my opinion, the verse No. 103 is either misplaced, or it is a later addition. So I leave that verse altogether: it just mentions the fruit of propounding and hearing this MC in this and in the next world. I would group together verses Nos. 102 and 10', and take 105 independently, To render them freely: With a view to enlightening myself (i. e., author) and others, this Mahāvīra-caritra, in which are described thirty-seven Bhavas beginning with that of Purūrava and ending with that of Vīranātha, was composed by me (i.e., Asaga) in the Saṃvatsara 910 at the feet of the great monk Bhāvakīrti, liking for or interest (mamatva) in it being evinced by a pious Śrāvikā who dwelt on the mount Maudgalya in a park (or who dwelt in a settlement Vana by name on the mount Maudgalya. Various branches of learning were studied by me, Asaga by name. And having reached (prāpva) the kingdom of Śrīnātha, which was beneficial to all the people, eight works dealing with Jainism or incorporating the instructions of Jina, were composed by me in the town of Viralā (also read as Varalā or Dharalā) in the Coḍa territory.

In this context it is interesting to note that the concluding verses are not identical in all the Mss. of the VC. Peterson, in his Report for 1886-92, gives the conclu-

<sup>1.</sup> In this ed, it is a misprint that the word anustup, which should have been the title forthe stanza, has got mixed up in the verse.

<sup>2.</sup> A reading wratastha for vanastha would upset the metre. A reading like this is also available : संपरसञ्जाबकप्रकारित सित निर्मासके !

ding portion of the VC from a Ms. dated Samust 1979. After the colophon My Assgakete etc. of the 18th Sarga, there are the following verses:1)

मुनियरणरकोणि: etc. as in SP राजुमपि राजुतां etc. as in SP प्रियत परां etc. as in SP पुत्रस्तावोरसम् etc. as in SP

सद्वृत्तं दश्वता स्वभावमृदुना निःश्रेयसप्रार्थिना साधूनां हृदयोपमैन श्रुविना सप्रेरितः प्रेयसा । एतत्सादरमार्यनिन्दगुचणा सिद्धये व्यथात्तासगः कीर्त्युक्तीसंनमात्रवादवरितं श्रीसन्मतेः सन्मतेः ॥ इति वर्षमानवरितं समाप्तस

The first four verses give the biographical details about Asaga, and they are noted below from the SP. The fifth verse gives some additional information that Asaga completed the MC or Sanmati-carita (as titled here) being encouraged by Aryanandi-guru whose great virtues are mentioned by him, in details.

In the Śāntiputāņa more biographical details are available. The relevant verses may be quoted here:

मुनिचरणरजोभिः सर्वदाभूत [पूत ?] बात्र्यां, प्रणितसमयस्रग्नैः पावनीभूतमूर्षा । उपशम इव मूर्तः शुद्धसम्यक्त्वयुक्तः पटुमितिरिति नाम्ना विश्वतः श्रावकोऽभूत् ॥१॥ ततुमित तनुतां यः सर्वपवापवासैस्तनुमनुपमधीः स्म प्रापयन् संचिनोति । सत्तमिप विभूति भूयसीमञ्जदानप्रमृतिमिक्ष्यपुण्यं कुन्दशुभं यश्वव ॥२॥ भावत परामित्रतां समपक्षपातादातन्वती मुनिनिकायचतुष्ट्येश्रीप । वेरेतिरित्यनुपमा भृवि तस्य भावां सम्यक्तवशुद्धिरिव परामृत् ॥३॥ पुत्रस्तयोरसग इत्यवदातकीत्योरासीन्मनीषिनिवहप्रमुखस्य शिष्यः । चन्द्रांशुशुभ्रयशसो मुवि नागनन्द्वाचार्यस्य शब्दसमयाणवपारगस्य ॥४॥ तस्याभवद्भव्यजनस्य सेव्यः सक्षा जिनापो जिनधमंभक्तः । स्थातोश्रप शौर्यात्परलोकभौर्यद्वजादिनाथोश्रप विपक्षपातः ॥५॥ व्यास्थानचीलत्वमवेश्र्य तस्य श्रद्धां पुराणेषु च पुष्यबुद्धेः । कवित्वहीनोश्रप गुरौ निवन्धे तस्मिक्षधासीदसगः प्रवन्थम् ॥६॥

<sup>1.</sup> They are quoted in full below, 1-4. These common verses in the Prasastis indicate that one and the same Asaga is the author of VC and SP.

<sup>2.</sup> Also Veritti.

<sup>3.</sup> linnapph is quite a common name among the Jainas, even today, in some parts of Karnataka.

<sup>4.</sup> Are we to read guror nibandhe?

# चरितं विरयम् सन्मतीयं सवलंकारविवित्रमृत्तवस्यम् । स पुराणमिवं व्यवत्त कान्तेरसमः साधुवनप्रमोहसान्त्ये ॥॥।

There was a famous Śrāvaka Fatumati by name. He always paid respects to monks by touching his head to the ground which was rendered pure by the dust from the feet of the monks. He was an embodiment of mild passions. He was endowed with pure Right Faith. He was a man of intelligence. His body was lean; and he rendered it all the more lean by observing fasts on Parva days. He earned great dignity thereby. And by his gift of food, etc., he acquired great merit and all-bright (lit., white like kunda flower) fame. His wife was Vaireti, for whom there could be no parallel in the society. With the same respect she always showed great devotion to the fourfold congregation of monks. She was religious purity incarnate(samyaktva, right faith). Both of them were so well-known, and Asaga was their son. He was a pupil of Acarya Naganandi who was prominent among the wise or learned, whose spotless fame was spreading everywhere, and who was well versed in sabda (grammar) and samaya (scripture). Asaga had a friend Jinapa (by name) who was devoted to Jinadharma and liked by the pious. Jinapa, though known for his bravery, was afraid of the next world; and though he was highborn, he was free from prejudice or partiality (there is sless here). Seeing that Jinapa (of meritorious intention) had faith in and liking for the exposition of Purana and out of great attachment for him (some have read guror nibandhe). Asaga composed this poem, though quite aware of the limitations of his poetic abilities. After having composed the Sanmaticarita, which is rich in poetic embellishments and variety of metrical patterns, Asaga composed this Santipurana for diluting the worldly attachment of pious people.

Asaga's relation with the three Ācāryas can be clearly indicated: i) Asaga was a sisya of Naganandi, who is sabdasamayārnava-pāraga. Possibly he had studied under him and owed pious allegiance to him. ii) Āryanandi-guru encouraged Asaga to compose the VC or Sanmati-carita. iii) Asaga completed his VI' at the feet of, or while staying with, or even under the guidance of Bhāvakīrti. His reference to all the three can be easily understood and accounted for.

This is all that Asaga has said about himself and his works. It is necessary to see what other poets have said about him, before some of his details are critically scrutinised.

Dhavala, the author of the Harivamsapurana in Apabhramsa, refers to Asaga and his Virajinendra-carita in this way.2

Years back there appeared a note on these Praisatis, possibly written by the late Pt. Jugalkishoraji. Jaina Hitaishi, XV. pp. 336 f. It is necessary that some more Mss. will have to be consulted to understand the presence of these Praisatis.

<sup>2.</sup> Allahabad University Journal Vol. I, p. 167; also my paper, Asaga, his Works and Date, in the Karastaka Historical Quarterly, Vol. II. i., Dharwar.

# असन् महाकद् वें सुमणोहक वीरविजेंदणरित कित सुंदर । केलिय कहसि सुकद्दमुण अस्मर सेव कम्म वहि विरक्त सुंदर ॥

To render it freely, Asaga is a great poet who has composed his beautiful and attractive Virajinendracarita in which beautiful verses have been woven, the merits of which are beyond expression. These compliments are on par with what Asaga himself has said about his VC. Dhavals has not given his date, but he is tentatively assigned to the tenth or eleventh century A.D.

Ponna<sup>1</sup>, one of the three great poets of Kannada, refers to Asaga, and claims his superiority(perhaps a bit exaggerated)<sup>2</sup> both over Asaga in Kannada (by hundred times) and over Kälidäsa-in Sanskrit (by four times), in his Säntipuräna (l. 11)<sup>2</sup>

# कन्नडकवित्रेयोळसणंगं नूमॅडिरेखेनगळं सक्कदरोळ्। मुन्तुळ्ळ काळिदासंगं नास्वडि रचनेबोळ कुरुळ्गळ सवण॥

Ponna's specification indicates that he knew Asaga as a Kannada poet just in the manner that he speaks of Kälidäsa as a Sanskrit poet of the past. Ponna is very much indebted to Kälidäsa: that is a good evidence for his proficiency in earlier Sanskrit literature, He refers to Asaga, as noted above in his Säntipuräna, and we have today, before us, the Säntipuräna of Asaga in Sanskrit. He is naturally indebted to Asaga's work. The late A.P. Chaugule has shown how Ponna is indebted in descriptions, ideas and expressions to Asaga's work. It is not unlikely that some of the ideas are a common inheritance from earlier Sanskrit works. There is some controversy about l'onna's date, because he has not mentioned any himself. Different dates are assigned to the Säntipuräna of Ponna by scholars, namely, c. '33, c. '50 or c. 973. This reference to Asaga by Ponna establishes two facts that Asaga wrote in Kannada too and that he was earlier than l'onna, the latest date for whom is c. 973 A.D.

Durgasunha, whose date is now ascertained to be 1031 A. D., mentions Asaga in his Kannada Pamcatantra along with other poets Manasija and Candrabhatta

# पोसतेनिसि देसेयि नवरसमेसेयल्कोळ्पुनेल मार्गदिनिळेगे। नेसेदुवौ सुकविगळेने नेगळ्दसगन मनसिजन चंद्रभट्टन कृतिगळ्।

- 1. Pampa has not mentianed Asaga, as noted by the Editor.
- 2. D. L. Narasimhachar: Pithikegalu Lekhanagalu, Mysore 1'72, pp. 295 ff.
- 3, Venkat Rau & H. Sesha Ayyangar, with an Intro. in English by R. Tata. Madras 1929.
- 4. There is another context where Ponna refets to Asaga by Slesa (XII.23) and possibly to some five works of the latter.
- A. P. Chauguie: Ponnena mele Asagana Prabhava, Jinavijaya in Kamnada, XXX.I. Belgaum, 1952 January, pp. 4 ff.
- Ed. S.G. Narasimbachar & M.A. Ramunjayyangar, Mysore 1898. See Kavicarite, Vol I Bangalore 1961, p. 35, App. 2

Here Asaga is credited with the cultivation of Dest style endowed with nine Rasas or poetic flavours.

Lately, one Ms. of the Vardhamanapurana of Nagavarma II (A.D.10+2) has come to light; and it is to be soon published by the Institute of Kannada Studies, Mysore. He refers to Asaga in his work (I.27) in this manner<sup>1</sup>:

कषडदोड् नैग [ळ्ते] यसगं गजर्गं गुजनंदि पोश्ननेंबन्नने संस्कृतोक्तिगे मयूरन बाजन काळिदासनो-। रन्नने बेरे मिलनळिगिब्बगरोळिगरोळ् पोणर्चे पेळ्दन्नने बल्मेवेल कविताद्वयदोळ् कवितागुणोदयं।।

Nayasena, in his Dharmamrta (A.D. 1112),3 speaks of a number of great qualities of different poets and yearns that his work be endowed with them (I.39)

असगन देसि पोश्चन महोन्नतिवेत्त बेडंगु पंपनों-वसदृशमप्पपूर्वरसमेय्दे गजांकुशनोळपुवेत्तु रं-। जिसुव सदर्यदृष्टि गुणवर्मन जाण् कविरत्ननोजे शोभिसे नेलसिक्के धारिणिमनंगोळे मत्कृतियोठ् निरंतरं॥

He refers to the Desi style of Asaga. This shows that Asaga composed some Kannada works in the Desi or indigenous style, as against Marga or classical Sanskrit style.

Brahmasiva (c.1100-30), in his Samayaparikse, serfers to Asaga by the synonym of the word, Rajaka, thus (I.35):

पोन्नने पंपने रजकने रन्नने कवितानुषोदयने दशैंनसं-पन्नतेयोळ् कवित्योळवरन्नने विदितात्मभावनग्गळदेवं ।।

The word asaga in an older form of agasa, a washerman. It is this that possibly led Ponna to have that sless like this, in his Santipurana (XII. 23)

अय्दु कषायोदकदोळ् तोय्दसगंबोळ् नृपेंद्रसमेयेंब कोळ-। कुय्द [लसदलेंदु सिलेयोळ्] पोय्द कविचक्रवात कविचीवरमं॥

But there is no evidence to say that Asaga was a washerman by profession. On the other hand, it is clear from the biographical details noted above that he was a pious śrāvaka. As I understand the term, his name really stands for Asamga, colloquially popularised as Asaga.

Ācaṇṇa (c.1190-1220) remembers Asaga in his Vardhamānapurāņa4 in this way (I. 18):

श्रीविजयं गजांकुशनुदासयशं गुणवर्मना जगत्पावननागवर्मनसगं रसिकाग्रणिहंपदेवना । भावकचित्र होन्निगनिकानुतरिन्तगनगगदगगळंत्री विमु बोप्पनेंव कविकंदर्परिदेसेदस् भूतळं।।

<sup>1.</sup> I am thankful to Shri B.S.Sannayya for kindly giving me this extract.

<sup>2.</sup> Ed. K. Shama Shastry Vols. I & II, Mysore 1924-26.

<sup>3.</sup> Ed. B. S. Kulkarni, Dharwar 1958.

<sup>4.</sup> Mariyappa Bhatta & M. Govind Rao, Madras 1953.

He Mentions Nagaverma also whose Vardhamanacaritra has lately come to light as noted above. Shri B. S. Sannayya, who is editing it, tells me that Acappa is indebted to Nagavarma; and close similarities are found in both the works. It is a matter of further investigation whether Acappa is directly indebted to Asags or through Nagavarma.

Keśirkja (c. 12 0 A, D.), in his Śabdamaņidarpaņa<sup>1</sup>, refers to Asaga from whose works he appears to have collected his illustrations (5):

गजगन गुणनंदिय मनसिजनसगन चंद्रभट्ट गुणवर्म श्री- । विजयर होश्रन हुंपन सुजनोत्तंसन सुमागमिवरोळे लक्ष्यं ।। Namjumdakavi (A.D. 1525) also refers to Asaga in his Kumararamakathe.

> गजगन गुणवर्मन नामचंद्रन सुजनोत्तंसनसगन । सुजन रक्षन शांतिबर्मन पदसरसिजगळिगोलिवेरगुकेनुं ॥

All these references show that Asaga was well known to a number of authors. It is difficult to say that every one of them was directly in touch with Asaga's works either in Kannada or Sanskrit. Ponna had used Asaga's Šantipurāņa; and it is quite likely that Nagavarma and even Ācaṇṇa had used the Vi of Asaga.

It is necessary to accutinise critically some of the items of information supplied by Assga himself.

Asaga tells us that he composed eight works embodying the instructions of Jina For the present we have only two of his works in Sanskrit, Vardhamana and Santi-purana, and so for none of his works in Kannada has come to light.

Jayakırti (c. 1000 A. D., any way earlier than the middle of the 12th century A. D.) in his Chandonuizsana\* VII. 7, illustrates some metrical patterns in Kannada, He has the following verse to illustrate samanzikara:

रतिपतिगणयुग्माद्रतितः स्मरयुग्मं रतिरिप (च पुनः) प्रतिपादं वर्तते यस्मिस्तासमानाकारं ॥ श्रुतिकान्तमक्षरवसौरादृतमसगारव्यकविना प्रतिपादितं ननु कर्णाटकुमारसंभवकाच्ये ॥ । । Further, it is added thus by Jayaktrii (VII. 16).

> कन्दर्पंगणतो रतिगणचतुष्कं चेत् छन्दिस जयकीर्तेरादिव राहास्या । छन्दोऽवतंसनामेति चतुष्पदिका संवृष्टासी कुमारसंमवादी ॥१६॥

Here is a clear statement of Jayakirti that Asaga wrote the Karnata Kumarasambhava-kavya. It is not discovered so far, and naturally a good deal of speculation permeates it.

In the colophon of the Sarga V of the Vardhamana-purana, the author's name appears as Asagabhūpa. It creates a doubt whether Asaga was a ruler; but there

<sup>1.</sup> Ed. D. L. Narasimhachar, Mysore 1959.

<sup>2.</sup> Ed. H Deveerappa, Mysore.

<sup>3.</sup> H. D. Velankar: Jayadaman, Bombay 1949, pp. 37, 67, 68.

is no such indication in his biographical details. One chief Assgamarasa is known in the family of Samkaragamda, a feudatory of Rasgrakuta Krishna, III (A.D.93:-67) and another called Assga (c.950 A D) of the Kalachuri family of Kalyan is mentioned. But these are all later than Assga. The term bhilds occurs only in one colophon, and the author himself has not said anything in this regard. Pt. Pannalal, in his translation presented in this edition, takes prapya—having acquired, but it is not justified In his Introductin, however, he takes 'having reached'.

It has not been possible so far to identify king Srīnātha, the mount Maudgalya and the town Viralā. They have to be searched for in the Coda Visaya or the Telugu area adjacent to Karnataka.

The date of the composition of the Vardhamana-purana is stated as

# संबत्सरे दशनबोत्तरवर्षपुत्रते;

but it is far from a clear statement. Most of the scholars have interpreted it as 910.2 Some have taken it as Saka era, because it was mostly current in the South, and equated it with A.D.938.3 Years back I suggested that it should be taken as Samvat; and later, the late R. Narasimhachar has arrived at the same conclusion. The Saka 910=A.D. 988 goes against the known fact that Ponna has used the Säntipuräna which was written after the Vardhamana-puräna as noted by the author himself; and the latest date assigned to Ponna is 973 A.D. Asaga has to be sufficiently earlier than Ponna; and this is possible only if the date 910 is taken as the Vikarama Samvat i. e., equal to A.D.853, Thus Asaga flourished in the middle of the 9th century, and wrote his VP in A.D. 853.6

Asaga mentions three Jaina Teachers: i) Bhavakirti, in whose presence (pada-

<sup>1.</sup> P. B. Desai: Jainism in South India, Sholapur 1959, p. 368; A History of Karnataka, Dharwar 1 70, p. 216,

<sup>2. 917</sup> is a misprint in the Hindi translation in this edition.

<sup>3.</sup> H. L. Jain: Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss in C. P. and Berar (Nagpur 1 26); see also his Bharatiya Samakrtime Jaina Dharmaka Yogadana, Bhopal 1962, p. 170. Pt. J. P. Phadakule in his Introductions.

Asaga: his works and date, The Karnatake Historical Larterly II, i. pp. 42 ff. Dharwar 1°32. K. M. Sharma: Date of Asaga's Vardhamanacarita, New Indian Antiquary, Vol. IV Bombay 1941-42

<sup>5.</sup> Karnataka Kavicarite. 2nd ed. 1961; also revised 2nd ed. Bangalore 1972.

<sup>6.</sup> About Asaga, Shri V. B. Lokapur has contributed a number of articles in Kannada, He has shed a good deal of additional light on this poet. Some of them are: Asaga-kaviya khyäti, Prabuddha-Karpätaka for 1954-55, Mysore. Asagana Vardhmäna puränada Kannada Vyäkhyäna, Jayanti, July 1955. Asagana Kannada Kumärasambhava, in the Kannada Nudi, Dec. 1952. See also, R. S. Mugali: Kannada Sähltya-caritre, Ed. 1953, pp. 27, 30, 47, 50.

mile) he completed the VP for the benefit of the pious Śrāvikā, Sampat; ii) Aryanandi who encouraged him to complete the VP; and iii) Nāganandi whose sisya he calls himself. Some Ācāryas of these names are known from inscriptions etc., but one cannot propose identity simply from the similarity of names, because there have been many Ācāryas of the same name. It is obvious that the place of the literary activity of Asaga was the Telugu-Karnātaka area, and he flourished in the middle of the th century  $\Lambda$ , D.

One Aryanandi was the teacher of Virasena who completed his Dhavals in c. 815 A.D. But this would be too early a date for the teacher of Asaga. The Gokak Copper-plates of Indranandi donate a grant of 50 Nivartanas of land made to one Aryanandi who belonged to Jambukhandi-gana. Evidently the grant is made to a guild for the purpose of worshipping the idol of Arhat, for (the support of) preceptors and ascetics. The grant was made with the permission of the Rastrakūta king Gojja, i. e., Govinda IV (918-33 A.D.), in the year Šaka 845 or 923 A.D.<sup>2</sup> Then in an inscription (date not specified) at Vallimalai, it is noted that one Aryanandi, disciple of Balacandra, got engraved an image of the teacher Govardhana.8 In Tamil Nadu, Arcot Dt., at Kalagu Malai and Pañchapandavamalai there is an epigraph to state that an image of Yakşini was worshipped by the teacher Naganandi. But this is in the Tamil area and the date is not given.4 It is tentatively assigned to the 8th century A.D. Nandipottarasa is identified with Pallava Nandivarman (A. D. 717-77). But there is no mention of Srinatha here as Cola Samanta, nor is the source of this information given by the editor. There is an inscription in Ranebinnur (Dt. Dharwar), date 8 0 A. D. and belonging to the period of Rashtrakūta Amoghavarsa I. It mentions the grant of some lands to Naganandi Ācārya of the Simhavūra-gaṇa. The date and locality suit for identification with Naganandi mentioned by Asaga, but one cannot be definite. Aparajitasuri had studied under Naganandi at whose instance he composed his commentary on the (Bhagavati-) Ārādhanā. Naganandi in the Śravana Belgol inscriptions is not a monk at all. Another Naganandi, who was Bhattaraka, belongs to the 11th century A. D. or a little earlier according to the Nisidhi record at Tagadur in Mysore,6 Any way we have no clearcut evidence to identify any one of these with the teacher of Asaga.

<sup>1.</sup> N. Premi: "aina Sähitya aura Itihäsa, Bombay 1956. p. 128.

<sup>2.</sup> Karnataka Historical Review, Vol. ii, pp. 43 ff.

<sup>3.</sup> E. Hultzsch: E. I., IV, No. 15.

<sup>4.</sup> V. Venkayya: E. I., IV, n. 6 and n. 11 A R.A.S., p. 201. Also P. B. Desai, ibid. L. Rice has noted (Mysore Inscriptions Translated, Bangalore 1879) one Näganandi who was a Guru of the three princes of the Ganga Dynasty: Kala Vallabharāya, Govinda kāya and Caturbhuja Kanaradeva. But this needs verification.

<sup>5.</sup> See my Introduction, p. 56, to the Brhat-kathakoia, Bombay 1943.

<sup>6.</sup> E. R. of Mysore, 1938, p. 173.

The Vardham ana-carita or purage of Asaga is one of the earliest, if not the earliest, poem dealing independently and solely with the biography of Mahavara. The author qualifies his poem in the colophon by the expression Mahapuranopanisadi, possibly hinting thereby that his work is based on the Mahapurano of Jinasena-Gunabhadra. He calls his VC a Prabandha narrating thirtyseven Bhavas: it is, to put it in plain terms, the biography of the soul of Mahavara in its thirty-seven births, Pururava to Mahavara. Of the eighteen Sargas, only the last two constitute the biography of Mahavara as such, the earlier sixteen being devoted to his previous births. Mahavara's biography, stripped of conventional details and descriptions, can be summarised in short as below:

King Siddhartha of Inati-vanisa and his queen Priyakarini lived at Kundapura in the Videha country. For fifteen months god Tiryag-vijrmbhaka showered wealth on that town. Priyakarint saw, in the latter half of the night, sixteen dreams, the fruits of which, as Siddhartha interpreted to her satisfaction, would be that she would carry a worthy and great son. Heavenly nymphs started nursing her. She gave birth to a son, a prince, on the 13th day of the bright half of Cairra, to the jubilation of one and all. The gods celebrated the ceremonial bathing on his birth; and noting the strength of the child on that occasion Indra I named the child Vira. Right from the day she conceived, the prosperity of the family went on increasing, so the child was named Vardhamana. Once there arrived Carapa saints, Vijaya and Samjaya, and some doubts in their mind were just cleared on seeing Vardham ana, so they named him Sanmati. His boyhood was spent in various sports with his companions. Once the god Samgama took the form of a serpent and confronted Vardhamana. Vardhamana played with it, without any fear, putting his foot on its head, but his companions fled away in terror. By this feat he became famous as Mahävira. He abstained from the temptation of sense pleasures, and accepted renunciation at the age of thirty in the Nagakhandavana. Once king Kula offered to him food duly to the great jubilation of all. While Mahavira practised Pratima-yoga at the Atimuktaka cemetry ground, Rudra created terrors, but Mahavira remained firm in meditation, so he came to be known as Mahati Mahavira. He practised severe penances and meditations for twelve years. He attained omniscience (Kevalajñāna) under a Sāla tree, at Jṛmbhaka-grāma on the hank of the river Rjukula, that being the 10th day of the bright half of Vaisakha. Kubera organised a rich audience Hall (Samavasarana). Gautama became his Ganadhara, and the divine voice flowed out of him. Gautama composed twelvefold scripture. Mahavira toured various places, expounding seven Tattvas, nine Padarthas etc. in reply to Indra's questions, with a view to explaining the problems of this and the next world, for thirty years. At the age of 72, he attained Nirvana at Pavapuri in the last quarter of the night of the day of the black half of Kartika, when the star Svāti was in conjunction with the moon

<sup>1.</sup> Compare the expression Bhagavadgitopanisatsu in the Bhagavadgitä.

The earlier lives are narrated directly or some time through the mechanism of Pürvabhavas put in the mouth of some saint or so. These Bhavas have their interest in various ways. They link Mahävira, the last Tirthankara, with Vṛṣabha, the first Tirthankara of Jainism. Secondly, the Karma doctrine, which is the backbone of Jainism, is so well demonstrated by these births: every one is responsible for one's own Karmas (in thought, word and deed) and one cannot escape them without experiencing their fruits, good or bad. Thirdly, so many characters, both human and sub-human, are introduced; and it is a psychological study by itself. And lastly, good many moral and religious lessons are conveyed through various situations, persons and sermons. In fact some of the details have a great salutary effect on the pious mind and go to stabilise a religious bent of mind.

What has been a l'uranic theme woven round the historical personality of Mahavira is set into a framework of Sanskrit Kavya with all its characteristics by Asaga. The division of Sargas, metrical pattern, the nature of characters, requisite descriptions, use of embellishments, introduction of poetic flavours and the objective of the poem: all these make this Prabandha a Kavya. Asaga is well read in earlier Sanskrit Kavyas of eminent poets like Kalidasa, Bharavi, Magha and others. He inherits the inspiration from Jinasena; and he is steeped in Jaina dogmatics expounded in earlier works of Kundakunda, l'Ujyapada and others. He has a remarkable love for poetic descriptions and details, often at the cost of the narration of the story or of events. Asaga has stated that this Sanmati-caritra of his is

#### सदलंकारविचित्रवृत्तवन्यम् ।

and this is fully borne out by the various Alamkaras and metres used by him. They are studied in details by Dr. Nemichandra Shastri<sup>1</sup> and by Pt. l'annalal Sahityacarya<sup>2</sup>, and they need not be repeated here.

In addition to what Asaga has inherited from the poets and authors noted above, Pt, Jinadas, Dr. Nemichandra Shastri and Pt. Pannalai have shown how Asaga's work is indebted to the Jivandhara-campū, Dharmasarmābhyudaya and Candraprabhacarita which are closely studied in the circle of Jaina Panditas. The common ideas and parallel expressions are quite obvious. Some of them may have been inherited from earlier sources. But the question who is indebted to whom has to remain an open one for further study and investigation in view of the chronological sequence of these authors and the authsenticity of the passages in a particular context. Asaga can be indebted only to those authors who lived earlier than the middle of the 5th century A.D.

Samskrita Kuvyake Vikusame Jaina Kaviyoku Yogaduna, Delhi 1971, pp. 139-167.

<sup>2.</sup> In the Hindi Introduction included in this volume.

<sup>3.</sup> In the footnotes to his edition noted above,

The General Editor feels grateful to our President Shriman Lalchand Hirachanda for his enlightened guidance in all our deliberations. Heavier responsibilites have devolved on the broad shoulders of Shriman Walchand Deochanda who is helping this Granthamala in every way for its progress. It is his devotion to the teachings of Mahavira that enabled him to bring out this publication.

It is very kind of Professor Dr. Ramaji Upadhyaya, Sagar University, Sagar, to have graced this edition with a Foreword. My sincere thanks to him.

Our thanks are due to Pt. Pannalal Sähityächärya who kindly edited this work along with Introduction in Hindi and Hindi translation. Thanks are due to Shri Babulal Phagulla, Mahavira Press, Varanasi, for his cooperation in publishing this work.

Manasa Gangotri

Mysore: Feb. 15, 1974

A. N. UPADHYE

#### प्रावकथन

संस्कृत भाषाकी अनुपम विशेषता है कि इसमें विश्वकी प्राचीनतम मानव-विचारणारा गुगवाणीके माध्यमसे बाज भी मुखरित हो रही है। प्राक्तनकालसे ही आर्य और आर्थेतर, वैदिक और अवैदिक को कुछ विचारणा भारतमें हुई, उसकी प्रदर्शनी यदि कहीं एक मिल्स् सकती है तो वह भारतको सांस्कृतिक निधि है। भारतकी सनातन भारणा रही है कि यदि अपने विचारोंको अमर बनाना है तो उसे अमरवाणीके द्वारा साहित्यक्पमें ढालना चाहिये। न केवल हिन्दू, जैन और बौद्ध, अपितु मुसलमान राजाओंने भी संस्कृत रचनाओंके द्वारा अपने नाम और सदाशयताको अमिट बनानेकी योजना प्रचित्त की है।

संस्कृत भाषाका समारम्भ रामचरितसे हुआ है। वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामचरित इतना लोकप्रिय हुआ कि तबसे लेकर आज तक संस्कृतमें जो कुछ लिखा गया, वह रामचरितसे सुवासित है। निःसन्देह आदिकविके रामचरितने भारतका चारित्रिक और कलात्मक निर्माण किया है। स्वामाविक है कि वाल्मीकिकी आर्ष पद्धति परवर्षी महाकवियोंके द्वारा अपनाई गई और चरित-महाकाव्यकी परम्परा निरवधि काल तकके लिये चल पड़ी। अक्वचीय, कालियास और अभिनन्दकी परम्परामें महाकवि असगने वर्धमानचरितको रचना जिस महान् उद्देश्यको लेकर की, वह कविके श्व्योंमें इस प्रकार है—

# कृतं महाबीरवरित्रमेतन्, मया परस्वप्रतिबोधनार्थम् ।

कविको अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें प्रकाम सफलता मिली है। इस काम्यमें पदे-पदे मानवता-को उच्चाभिमुखी बननेका सन्देह आपूर्ण है।

जैन किवयोंने प्रारम्भमें अपनी काव्य-प्रतिभाका विकास प्राकृत और अपभ्रंश माधाओंके द्वारा किया और उनकी भारतीसे भारतीय साहत्यकी अनुपम समृद्धि सहस्रों वर्षों तक हुई
है। कालान्तरमें प्राकृत और अपभ्रंशके साथ ही जैन-संस्कृतिके उन्नायकोंने संस्कृत भाषाको
चरित-काव्यके किये अपनाया और आठवीं शतीसे आगे सैकड़ो चरित-महाकाव्योंमें तीर्थंकरों
और महापुरुषोंकी चारचरितावली निमद्ध की गई। ऐसे महाकवियोंमें असग पहली पीढ़ीके हैं।
उनका महाकाव्य कोरा काव्य ही नहीं है, अपितु एक महापुराणोपनिषद है, जैसा इस रचना को
अन्तिम पुष्पिकामें कविवरने स्वयं किसा है। इसमें जीवनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंपर प्रकाश
डाला गया है।

असगके महाकाध्यको आजकी विचारपाराका एक अंग बना देनेका श्रेम इसके सम्पादक काँ० पम्नाकाल जैन, साहित्याचार्य को है। काँ० जैन ने संस्कृत और प्राकृत के अगमित प्रम्योंका वैज्ञानिक विधिसे संम्यादन और राष्ट्रमासामें अनुवाद करके यथायोग्य तपोमयी विश्वयिनी स्थाति विचार की है। आज्ञा है, उनके प्रस्तुत प्रस्थका भी पूर्ववत् सम्यान होगा और अविध्यमें उनकीं लेखनी नित्य सूतन रहनोंसे सरस्वतीको सम्लद्धन करती हुई स्थानत रहेगी। • प्रसन्नताका विषय है कि इस यन्यका प्रकाशन यगवान महावीर स्वामीकी २५०० वीं स्वानिकित उपलब्धामें हो रहा है। इसके प्रकाशक जीवराज यन्यमालाके संवालकोंकी प्रवृत्ति प्रशंसनीय है।

रामजी स्थाध्यास १६-१-१९७४ सीनियर प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, संस्कृत विभाय, सागर विश्वविद्यालय, सागर

# प्रस्तावस

#### सम्पानमामान

मीनवैमानवरितका सम्मावय निम्मकितित अतिवृत्ति आवारवर किया गया है।

#### व प्रतिका परिषय

यह प्रति ऐसक वन्ताकाल सरस्वती अवन ज्याबरकी है। जी पन होराकाकवी वास्त्रीके सीजन्यते प्राप्त हो सकी है। इसमें १३×५ इनके सी वन है। प्रति वनके १ वेकियों और अति पिताने ४०-४५ नकार है। वनकवार काली स्वाहीते सुपुष्ट कामवनर किसी वहें हैं। पूर्णीवरानके लिये काल स्वाहीका उपयोग किया गया है। यह प्रति १९५८ विक्रम संबंध कार्तिककी किसी है। संबंध १६३३ वैधाक सुदी नवगीकी किसी हुई आचीन अतिकेप हुई है। वीमान सेठ ४० हीरालाकवी पाटनीसे प्राचार करनेपर मानूस हुआ। कि विवाहक उपत विमालयमें अव वह प्रति नहीं है।

गह प्रति किसी असंस्कृतज किसिकतिक हारा किसी हुई बाल पड़ती है इसीकिये इसमें अधुद्धियाँ विकार एह गई हैं। परन्तु अधुद्धियों के एकते हुए भी किसने ही चुक पाठ इसमें मिले हैं। जी पंच विजयास वी शास्त्री पड़कुले सोलापुरके द्वारा सन्याविक बराठी टीकावाले संस्करणमें एक बलोक किरातार्जुनीयका "सहसा विवयति न कियाम्" — मूलमें शामिल हो बया था, वह इसमें नहीं है। एक बलोकता बाब पुनवकत था, वह भी इसमें नहीं है। इसके असिरिक्त बो-तीन स्थानीपर बलोकीका कम और परिवर्तनको लिये हुए है। घुढ पाठोंकी अवधारणा करनेमें इस प्रतिसे बहुत सहायता मिली है। व्यावरीं प्राप्त होतेक कारच इसका सिकितक नाम 'व' किया गया है। प्रतिके अन्तमें कियानेवालेकी विस्तुत प्रशस्ति दी नई है।

#### 'म' मति का परिचय

यह प्रति मार्च सन् १९३१ में भी रावकी समाराम बीशी सोकापुरके हारा प्रकाशित कराई गई थी। इसमें मूल क्लोकोंके साम की पं० जिनवासकी शास्त्री फर्कुके शोकापुरके हारा निर्मित्र नराकी टीका थी थई है। इसके प्रारक्षमों काकार्यप्रवर की सान्तिसाकरकी महाराजका तिरंगा वित्र विया नवा है। इसके वितिरक्त वो-सीन विश्व प्रकाशि सम्बन्ध रक्षणेवाले भी हैं। सभी कित भाषपूर्ण है। शासकीजीने विस्तृत भूमिकाके अतिरिक्त कई कुलनात्मक उदारण भी विये हैं। समझ मन्य २० × ३० साईप्रके ३८६ पृथ्वीमें समझ्य हुना है। प्रारम्भके २८ पृथ्व पृथ्व है। उस समझ्य इसकी कीमत कार कार्य वी पर अब क्योंसे अप्राप्त है। मृद्रित तका सराक्ष टीकाने मुक्त होनेके कारण इसका वालितक नाम से रक्षणा मना है।

#### 'स' प्रति का वश्चिम

्रायुंबर कोनी अस्तिके आवारण जो कार्य एके किया था। कुछ सब कीर्रावकीय संबद्ध १८८८ में इस्तारे बंबर्डिंग प्रशासिकारिकारिक एक बाँस तीय अवस्था हुई। आ की रे कुछकार्य आवेरी हारा इस दिल्डिक्ट्रकारण है। कार्य अंग्रेस केंद्र आप अने कार्य बंद्रवाओं किये को है। कार्या अकासन रायवहायुर स्व॰ सेठ कल्यानमस्त्री इन्दौरने अपनी पूज्य नातेश्वरी की फूळीबाईके स्मरणार्व कराया श्वा । इसमें १६ पेजी फार्मके २७० पृष्ठ हैं। विद्वान् पण्डितजी समाजके प्रतिष्ठित विद्वान् थे। इसके अतिरिक्त सन्य अनेकों जीवकाय्य स्वा तस्वायोधियमभाष्य जैसे कृष्य भी सामके द्वारा अनूदित होकर प्रकाशित हुए हैं। मूळ साथमें न होनेसे सम्पादनमें इसका उपयोग नहीं किया जा सका है। यह अब अप्राप्य है। सूरतसे प्रकाशित होनेके कारण इसका सांकेतिक नाम 'स' रक्का गया है।

#### वसग कवि

वर्धमानचरित के रचितता जसगं किव हैं। इनके द्वारा रिचत १-वर्षमानचरित और २-वान्तिनाथ-पुराण ये दो प्रम्य उपलब्ध हैं। बद्यपि इन्होंने वर्षमानचरितके अन्तमें अपने द्वारा रिचत बाट सन्योंकी सूचना ती है तथापि उनकी नामावन्त्री अप्राप्त होनेके कारण उनके विषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्षमानचरित की प्रशस्ति इस प्रकार है---

> कृतं महावीरचरित्रमेतन्यया परस्वप्रतिबोधनार्थम् । सप्ताधिकत्रिक्षभवप्रवन्धं पुरूरवाद्यन्तिमवीरनाथम् ॥१०२॥ वर्द्धमानचरित्रं यः प्रव्याख्याति शृणीति व । तस्येह् परलोकस्य सौक्यं संजायतेतराम् ॥१०३॥ संवत्सरे दशनवोत्तरवर्षयुक्षे भावादिकीतिमुनिनायकपादमूले । मौद्गल्यपर्वत्तिवासवनस्थसंपत्सच्छ्राविकाप्रजनिते सति वा ममत्वे ॥१०४॥ विद्या मया प्रपठितेत्यसगाह्वयेन श्रीनाथराज्यमखिलं जनतोपकारि । प्राप्येव चोडविषये विरलानगर्यां प्रम्थाष्टकं च समकारि जिनोपदिष्टम् ॥१०५॥

मैंने पुकरवाको आदि लेकर महावीरपर्यन्तके सेंतीसभवोंका निदर्शन करानेवाला यह महावीरचरित स्वपरके प्रतिबोधके लिये रचा है ॥१०२॥ जो इस वर्द्धमानचरित्रका व्याक्यान करता है और जो इसे सुनता है उसे इस लोक और परलोकका मुख अवस्य ही प्राप्त होता है ॥१०३॥ ९१० संस्थक उत्कृष्ट वर्षोसे युक्त संवरसरमें श्रीभावकीर्ति मुनिराजके चरणमूलमें मुझ असवने विद्या पढ़ी। उस समय मौद्रस्य पर्वतपर स्थित निवासवनमें रहनेवाली संपत् नामक श्राविकाने मेरे साथ ममताभाष रक्का अर्थात् पुत्रवत् मेरा पालन किया ॥ १०४॥ विद्या पढ़नेके अनन्तर मैंने जनसमूहका उपकार करनेवाले श्रीनाथ राजाके राज्यमें जाकर चोल वेसकी विरक्षानगरीमें जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट आठ शन्त्योंको रचना की ॥१०५॥

इन्हीं सरगका बनाया हुआ सान्तिनाषपुराण है। उसकी निम्नलिखित प्रशस्तिमें कविने अपना कुछ विशिष्ट परिचय दिया है —

मुनिचरणरजोभिः सर्वदा भूतवात्र्यां

प्रणतिसमयलग्नै:

पावनीभूतम् भी।

उपशम इव मूर्तः शुद्धसम्यक्त्वयुक्तः

पदुमतिरिति नाम्ना विश्वतः आवकोऽमृत्।। १।।

तनुमपि तनुतां यः सर्वपर्वोपवासे-

स्तनुमनुपमधीः स्म प्रापयन्तं विनोति।

सत्तमपि विभूति भूपसीमन्नदान-

प्रभृतिभिक्त पुत्रां कृत्यस्भां यदास्य ॥ २ ॥

गाँक परामविरतं समपक्षणाता-

मातम्बतीः युनिनिकायमतुष्ट्येऽपि ।

वैरेतिरित्वतुषमा भूकि तस्य आयी

सम्यक्तकगुढिरिक मृतिमती पराभृत्।। ३।।

पुत्रस्तयो रसग इत्यवदातकीत्यीं-

रासीन्मनीपिनिबहुप्रमुसस्य शिष्यः।

बन्द्रांशुबुभयशसो मुबि नागनन्ता-

चार्यस्य वान्दसमयार्णवपारगस्य ॥ ४ ॥

तस्याभवद्भव्यजनस्य सेव्यः सञ्जा जिनापी जिनवर्गयुक्तः। स्यातोऽपि शौर्यात्परकोक्तभीरुद्धिजाधिनायोऽपि विवसानायः॥५॥ व्यास्थानशील्रत्यमवेदम तस्य श्रद्धां पुराणेषु च पुष्पबृद्धः। कवित्वहीनोऽपि गुरौ निवन्ते तस्मिन्नघासीदसगः प्रवन्त्वस् ॥६॥ चित्तं विरचय्य सन्मतीयं सदलंकारविवित्रवृत्तवन्त्वस् । स पुराणिमदं व्यावत्त शाक्ताः सामुजनप्रमोहनात्त्वे ॥ ६॥ स

इस पृथिवीपर प्रणाम करतेके समय छणी हुई मुनियोंकी चरणरखसे जिसका मस्तक तदा पवित्र रहता था, जो मूर्तिकारी अपकाम आवके समान था तथा कुद्ध सम्यक्तिसे मुक्त था ऐसा एक व्युवसि नामका मावक या ।।१।। जो अनुपम बुढिसे सहित या तथा अपने दुर्वक शरीरको समस्त पर्वोचै किये जाने वाले उपवासोंसे और भी अधिक दुर्बलताको प्राप्त कराता रहता वा ऐसा वह क्यूबर्क बुनियोंको बाहारवान शांच देनेसे निरम्तर उत्कृष्ट विभूति, विशास पुष्प तथा कुन्दकुसुमके समाम उज्ज्वल यसका संवय करता रहता वा ॥२॥ उस पहुमतिको बैरेलि नामको भावाँ थी जो निरम्तर ऋषि, मुनि, यदि और अनगार इन वारों प्रकारके मृतिसमृहमें उत्कृष्ट भक्ति रखती थी और ऐसी बान पड़ती थी मानों मूर्तिधारियी सम्यव्यर्थनकी उत्कृष्ट चुबि ही हो ॥३॥ निर्मल कीर्तिके घारक उन परुमित और वैदेतिके असम नामका पुत्र हुआ । वड़ा होनेपर यह वसग उन नागनन्त्री आचार्यका शिष्य हुवा को विद्यस्तमूहमें प्रमुख के, चन्त्रमाकी किरणेंकि समान जिनका उज्ज्वक यश या और जो पृथिवीपर ज्याकरण तथा चिक्रान्तवास्वक्यी सागरक पारवामी वे ॥४॥ असगका एक जिनाय नामका मित्र था। वह जिनाव अध्य जीवोंका सेवनीय था अर्वात् भव्य जीव उसका बहुत सम्मान करते थे, जैनवर्मेंने आसक्त या, शौबीगुणसे प्रसिद्ध होनेपर भी वह परकोकमी व वा—सनुअसि मयमीत रहता या (पक्षमें नरकादि परमदके भयगीत रहता वा) और दिवाधिनाव (पश्चिपोंका स्वामी---गरह) होकर भी । पक्षमें बाह्मण, किनय तथा वैद्यवर्णमें प्रवान होकर भी) पक्षपातसे (प्रक्लोंक संवारसे) रहित का (पक्षामें प्रक्रपातसे रहित का अर्थात् स्पेह्नक किसीके साथ पक्षपातका व्यवहार वहीं करता का) ॥५॥ पवित्र वृक्षिके बारक उस किनायको न्याक्यान-कृषीयकथन वर्षांत् नानाकवानीका भवण करना बत्सन्छ विवक्त या तथा पूराचीमें भी उसकी बढ़ा बहुत थी, इसका विचार कर उसका प्रवक्त आप्रह होनेपर असकी कवित्वशक्तिये रहित होनेपर भी इस प्रवन्थकी (शान्तिनाचपुरायकी) रचना की ॥६॥ उत्तम कर्तकार और मानाकन्दीकी रचनासे युक्त बीवर्षमाक्यरिसकी रचना कर असमने सामुक्तीके सरकटमीहकी सान्तिक किये जीवसन्तिनाम मधवानुंका वह पुराण रचा है।।।।।

'वर्वमानवरिता' और 'क्रान्सिकावपुरान'की अध्युंका प्रवस्तिकोंके इसका स्वव्य होवा है कि अक्षमके विता

मिर माताका वान क्षृत्वति और वैरेति था। वाता-पिता मरकत मृनिभकत वे इसिक्से उन्होंने वाकक मस्वकर विकासका मुनिविक ही नास कराया था। असगकी विकास क्षेत्रका वाचार्य और भावकीति मृनिराजके वर्षम्का हुई थी। ससंक्ष्य सम्मने वर्षमानवित्तको असिक्से अवनेपर ममतामाव अकट करतेवाली कंप्य आविक्सका और वालितावपुरायकी प्रशस्ति अपने निम किवाब बाह्मणियका उल्लेख किया है जतः प्रतीत होता है कि वह, दोनों सम्बंकि रचनाकासमें मृहस्व ही वे मृनि नहीं। पण्यात् मृनि हुए या नहीं, इसका निर्वेध महीं मिलता। यह बोलदेखके रहनेवाले वे और जीनाथ राजाके राज्यमें स्थित विरल्ध नगरीमें इन्होंने आठ प्रव्योकी रचना की वी। यतस्य इनकी मातृभाषा कर्याटक थी, अतः जान पड़ता है कि इनके शेव ६ मन्य क्ष्मित वात्रका हों और वे दक्षिण भारतके किन्हों भाष्टारोंमें पड़े हों या नब्द हो यो हों। भाषाकी विशिक्षशासे उनका उत्तर भारतके प्रवाद ही तका हो।

सस्योते शान्तिनायपुराणमें रचनाकालका उल्लेख कही किया है परम्तु वर्धमानचरितमें 'संबस्तरे वस-मकोत्तरवर्धमुक्ते' क्लोक द्वारा उसका उल्लेख किया है। 'क्लाना बाजतो गतिः' के सिद्धान्तानुसार 'इझनव'का अर्थ ९१० होता और उत्तरका अर्थ उत्तम भी होता है, जतः 'इसनवोत्तरवर्धमुक्ते संबस्तरे'का अर्थ ९१० संबयक उत्तमवर्षीसे युक्त संवत्में, होता है। विचारणीय यह है कि यह ९१० शकसंवत् है या विक्रम-संवत् ? वर्षाप दक्षिण भारतमें शकसंवत्का प्रचलन अविक है, जतः विद्यान लोग इसे शकसंवत् मानते आते है परम्तु प्रवाचार करनेपर श्रीमान् वा० क्योतिप्रसावकी लक्षमकने अपने ८-१०-७३ के प्रवर्मे यह अभिप्राय प्रकट किया है—

---'रचनाकाल ९१० को मैं विक्रमसंबत् = ८५३ ई० मानता हूँ क्योंकि ९५० ई० के यंथ, योज आदि कसड कवियोंने इनको प्रशंसा की है'।

इनके निवास और पदकी चर्चा करते हुए भी उन्होंने लिखा है-

'असम एक गृहस्य कवि ये । नागनस्थीके शिष्य थे, आर्थनस्थीके वैराग्यपर इन्होने सहावीरवरितकी रचना की ।'

'ससम मूकतः कल्ल निवासी रहे प्रतीत होते हैं और संभव है . इनकी अन्य रचनाओं में अधिकांश कल्लक्सायामें ही हों । इनके आध्ययताता तामिक प्रदेश निवासी थे । महासके निकटवर्ती चोकसण्डल मा प्रदेशमें ही, संभवत्या तत्कालीन परलवा-नरेश---निव्योत्तरकके चोलसायन्त चीकाकके आध्ययमें उसकी वरला नगरीं इस सन्वकी रचना की थीं । एक नागनचोका भी उनत काल एवं प्रदेशमें सद्भाव पावा जाता है ।

भवभवेकगोरुके १०८ वें संस्थक शिलालेखसे जात होता है कि नागनन्दी नन्दिसंघके आचार्य थे।

कसमके वर्षमानवित और शान्तिगावपुराण भी पं० जिनवासकी शास्त्री पत्रकुके सीलापुर के द्वारा निर्मित नराठी अनुवाद के साथ जमशः वीर निर्माण संवत् २४५७ (आर्थ सन् १९३१) और वीर निर्माण संवत् २४६२ (सन् १९३६) में भी रावणी सवाराण बोकी सोलापुर द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं तथा वर्तमानमें जप्राप्त हैं। वर्षमानवितका एक संस्करण महावीरवितक समसे भीमान् पं० सूचवन्त्र की शास्त्रीकृत नाम हिन्दी अनुवादके कपमें वीर निर्माण संवत् २४४४ में सुरक्षों भी प्रकाशित हुआ था। यह संस्करण भी अब अप्राप्त है। इस समय भी ७० जीवराण वन्त्रमालाके संवाधकोंने स्वयंत्रस बोनों प्रकाशित हिन्दी अनुवादके साम पुनः प्रकाशित करनेका निश्चव किया है। तवसुसार जभी मह वर्षमानवित प्रकाशित ही रहा है। सानितमानपुराण वाने प्रकाशित होगा।

#### क्षेत्रकारित को क्यापस्

वर्षमानवरित १८ सर्गोर्ने पूर्व बुधा 🛊 । श्वेती कवावस्तु निम्नकिवाद प्रकार है---- '

गर्नेरोहरामा मनदीनें राजा मन्त्रियां पृष्टां या । सम्बंधि वियाका नाम बीरवारी था । इत दोनोंके सम्बन्ध नामका पुत्र हुआ । नामक क्यकान तरे वा ही, समस्य विश्वासोंकें नी निष्य था । इक वित्व सह सक्य समस्य राजकुमारोंके साथ वनकीड़ा करनेके सिमे नया । वहाँ व्यक्तिमान मृत्रिराजके दर्धन कर प्रस्ते अपने आपने आपने आपने आपने साथ प्रस्ते स्वयं अपने आपने आपने आपने साथ प्रस्ते विवाह कर विवा ।

राजा मिनावर्धमने एक जिनमन्त्रियका निर्माण कराकर उसकी प्रतिष्ठा कराई। एक दिन आक्षासनें नेमकाण्यको विसीन होता देख राजाको संतारसे निरक्ति हो गई, अतः वह मन्त्रको स्वत्रम सींप कर वनमें दीक्षित हो गया। मन्त्रको राज्यभार संग्राजा। उसके नाम नामका पुत्र हुआ। एक दिन यक-पालके हारा मुनिराजके पवारतेको सूचना पाकर नन्त्रम समस्त परिवारके साथ मुनिराजको बन्दना करनेके लिये वनमें गया। उस समय कुमार नन्दन भी उसके साथ गया था। मन्दनकी सुन्दरता देख मगरको नारियाँ विह्नस हो गयी।

राजा गण्यनने मुनिराजकी वन्दना कर उनसे अपनी बवावकी पूछी। मुनिराजने कहा कि सू इस भवसे पूर्व नवस भवमें सिंह था। जब तू गुफाके आगे विधास कर रहा था एव आकाशमार्थते आकर असितकीर्ति और असरप्रभ नामक दी चारण ऋहिचारी मुनि ससपर्ण वृक्षके नीचे बैठकर उज्यस्य रसे प्रजासका पाठ करने करे। उनकी वाणी सुनकर सिंह गुफासे बाहर जाया और वान्समावसे मुनिराज सुगकके सामने बैठ गया। अभिसकीरित मुनिराज उसे संबोधित करते हुए कहने अने---- तूने रामहैचकें कारण अनेक भवोमें परिभ्रमण किया है। उनमेंसे कुछका इतिवृत्त तू व्यान से सुन।

एक बार पृथ्वनिकियो नगरीका अमीरमा सेठ अर्थस्थाकी अनसम्मान कोगोके साथ ररनपुर नगरकी जोर जा रहा था। उसी संघके साथ एक सागरसेन नामक मृति भी नमन कर रहे थे। एक समय बाकु अभि दलने उस सथपर आक्रमण किया विससे समस्य संघ जिन्निमित्त हो गया। मृतिराण सायरसेन अके रहनेसे दिग्भान्त हो गये। मटकते हुए वे मधुवनमें पहुँचे। वहाँ उन्हें आक्षी नामक स्वीके साथ पुवरका गामका मील मिला। भीलने मृतिराजसे अमेका उपवेश सुना जिससे वह आपन्य पान्य हो गया। भित्तका पुवरका मृतिराजको सीभे नार्गपर कमा दिया जिससे मृतिराज किसी आधुक्ताको विन्ध इन्द्र स्थानपर पले गये। पुरुरका अमेका आपरण कर सीधर्मस्वर्गमें दो सावरकी आधुक्ताको देन हुना। वहाँ से वयकर भरत सीवर्ग अपन तीर्थंकर कुवसबेक वहे पुत्र अपतके उसकी वारिकी गामक स्वीसे अर्थोक गामका पुत्र हुना। मरीकि अर्थन वाचा अवदान् आविनाचके माथ मृतिदीका चारण की परम्तु अन्वर्ग स्वृत सुना। सरीकि अर्थन वाचा अवदान् आविनाचके माथ मृतिदीका चारण की परम्तु अन्वर्ग स्वृति स्वृति सायर सेव हुना। वहाँ से कारण सेव सुना । वहाँ से कारण सेव सुना। वहाँ से कारण सेव सुना। वहाँ सेव कारण सेव सुना। वहाँ से कारण सेव सुना। वहाँ सेव सुना। वहाँ सेव कारण किर देन, क्रांति कारण किर देन हुना।

समावेशको राजगृहनगरोमें राजा जिलामुक्ति राज्य करता वा । एक दिन राजग्रधामें जाने हुए हारपालका आराजवीदित तरीर वेशकर राजा विकासपूर्विको संतारते वैराज्य संस्थय हो गया जिससे मह अपने नार्व विकासपूर्विको राज्यभार नीए जाने पूज विकासभीको मुनराजपुर सीपकर वीसिस हो पदा। विकास- भूतिने राज्यका निस्तार किया। युवराव विश्वनन्त्रीने एक सुन्दर उपक्रम बनवाया। उसे देखकर विधायम् भूतिने पुत्र विधायमम्बीका मन कलवा यथा। जब विश्वनन्त्री अनुको पराजित करने किये बाहर गया हुमा या तम विधायमम्बीके उस उपवनपर अपना अधिकार कर लिया। विधायमध्रीति पुत्रके व्यामीहर्मे जाकर इसका प्रतिकार नहीं किया। वापिस आनेपर विश्वनन्त्रीने विश्वायमध्यीको परास्त कर अपना उपवन वापिस ने लिया। कुछ समय बाद विधायमध्रीति और विश्वनन्त्रीने मुनिवीका के ली। विश्वनन्त्री मुनिनुद्रामें वर्षाकि लिए मथुरानथरीमें प्रविष्ट हुना। विश्वायमन्त्री उस समय राज्यक्रष्ट होकर मथुरामें ही वेश्याकी छत्तपर वैठा था। मुनिराज विश्वनन्त्रीको एक पशुने उपतर्ग किया जिसे देखकर विश्वायनन्त्रीने उसका उपहास किया। उपहासके कारण वे आहारके विना ही वनमें लीट गये और निवानवन्त्र कर महाशुक्रस्वर्गमें महेला-कल्य नामक् देव हुए। विशायमध्रीक्त भी वश्यमस्वर्गमें वेव हुआ।

विशासक्योंका जीव अलकापुरीके राजा अयूरबीवकी रानी कनकमालाके अव्वद्धीय नामका पुत्र हुया जी प्रतिकारायणपदको प्राप्त था और विशासकृति तथा विव्यवन्योंके जीव सुरमादेशके पोदनपुर नगरमें स्थित राजा प्रवायतिकी व्यायति और मृण्यती रानीके कमसे विवय और त्रिपृष्ठ नामक पुत्र हुए। विश्वय बलभद्रपवके धारक और त्रिपृष्ठ नारायणपदके धारक हुए। उस समय राजा प्रजायतिके राज्यमें एक सिंह भारी उत्पात कर रहा था, उसे त्रिपृष्ठने नष्टकर बहुत गारी यश प्राप्त किया। विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीके रचन्तुर नगरका राजा ज्यसम्बद्धी अपनी पुत्री स्वयंप्रभाका विवाह त्रिपृष्ठके साथ करना चाहता था पर वस्वग्रीवको गई बात क्षिकर नहीं थी।

जनसम्बद्धी अपनी पुत्री स्वयंप्रभाको लेकर पोदनपुरके उद्यानमें आ गया । वहाँ स्वयंवरका आयो-जन किया गया जिससे स्वयंप्रभाका विपुष्टके साथ विवाह हो गया। जब अलकापुरीके राजा अववयीवको इसका समाचार मिला तब वह कृद्ध होकर सूमिगोचरियोंको दण्ड देनेके लिये चला। अववयीव नहीं वाहतां चा कि विद्याचरी कन्याके साथ सूमिगोचरीका विवाह हो।

अवस्त्रीयके आक्रमणका समाचार प्राप्तकर पोदनपुरके राजा प्रजापतिने विमर्श करनेके लिए मिनन-मण्डलको बुलाया । कुछ मन्त्रियोंने क्षमा तथा शान्ति धारण करनेकी बात कही परन्तु विज्ञयने मिन्त्रियोंके इस सुझावका खण्डन किया तथा कहा कि जो कारणवश कुपित होता है उसपर क्षमा करना शोभा देता है पर जो अकारण ही कुपित होता है उसपर क्षमा करना शोमाकी बात नहीं है उसका तो प्रतिकार करना ही शोभा देता है। यह कहकर विजय और त्रिपुष्ठ दोनों भाई युद्धके लिये तैयार हो गये।

युद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व अवस्थीयका दूत प्रजापतिको समामें आकर कहने लगा कि स्वयंप्रभाको अध्वयीयके पास भेजकर सन्धि कर स्त्रीजिये परन्तु त्रिपृष्ठने फटकार देते हुए युद्धके लिये उनका आह्वान किया।

अववधीय और त्रिपृष्ठका गुढ़ हुआ। दोनों ओरकी सेनाओंने अपने पौरवका प्रदर्शन किया। अब अववधीयको अन्य आयुर्थिक प्रयोगने सफलता नहीं मिली तब उसने सक्तिसाली बक्रका प्रयोग किया परन्तु वह अक त्रिपृष्ठकी तीन प्रविक्षणाएँ वेकर उसके सामने खड़ा हो गया। त्रिपृष्ठने अववधीयको एक बार फिर सचैत किया परन्तु वह अपनी दुर्भावनासे विरत नहीं हुआ। अन्तमं उसी बक्ररत्नसे अववधीयको सिरवस्त्रेयन कर त्रिपृष्ठने विषय प्राप्त की।

विजयी विजय और विष्कृतने वड़े समारीहके साथ नगरमें प्रवेश किया । अनेक राजाओं और माहवींकें इस्स अभिविक्त विष्कृतने सर्वप्रथम जिमेना भगवान्ती कुला की । परवास विज्यानके सिये प्रस्थान किया । सहायोगके श्रीतय विष्यति तीन कार्योकी विषय प्रायकर तिपुष्क पर सीटा । निप्तिके यी पून और स्थिति-प्रया भारती नृत्री हुई । स्थानकार्योने संसारते विरक्त, हो दीवा वारच कर हो । व्यक्तिस्थाका नियाह नार्य-कीर्तिके पुन स्थानकोत्रकों साथ हुआ । निकृत्व रीजन्यानते सरकर सन्तम नरकमें सन्तम हुआ ।

विषुष्टका बीव भरतने निकलकर पुनः निहस्याँयको जान्त हुआ। मुनिराज उसे सम्बोधित करते हुए कहने अने कि है सिंह ! जिसने नरकार्य चीर दुःवा सहन किये हैं वह तू ही है। यह कहकेर गुनिराजने भरकके चीर दुःवाँका वर्णन किया। मुनियुगल उस निहके मस्तकार हान कर रहे वे और सिंह बाँबाँसि बांसू बहा रहा था। संबोधनः देकर मुनिराज तो बालावाकार्यसे स्वेच्ट स्थानपर नके गये और सिंह संन्यासका निवस केकर उसी शिकातलपर वह रहा। एक बाहका उपवास कर बन्तमें प्राण-परित्यान करता हुआ वह सीवर्मस्वर्णमें हरिष्णक नामका देव हुआ।

वातकी सब्द द्वीपके पूर्व नेरकी पूर्विकामें को कच्छा नामका देश है उसके विजयार्ग वर्षतकी विकास अंगीपर हेमपुर नामका नगर है। उसी नगरके राजा कनकाम और रानी कनकमालके वह हुरि व्यक्तिकम जीव कनकथ्यक नामका पुत्र हुजा। कनकथ्यकमा विवाह कनकश्रमाके साथ हुजा। कनकमालके वीकित होनेके बाद कनकथ्यक राज्यका संचालन करने लगा। एक बार बुदर्शनवनमें कुन्नत मृतिराजके दर्शन कर वह संसारसे विरक्त हो गया। फलस्वकप मुनिवीक्षा लेकर घोर सपद्वपरण करने छना। अन्तवें वह कापिष्टस्वर्गमें देव हुजा।

अवन्तिदेशकी उण्जयिनीनगरी अपनी सम्पन्ततासे अत्यन्त प्रसिद्ध थी। वहाँ राजा बच्चसेन राज्य करते थे। उनकी सुजीका नामकी झीलश्रसी और रूपवती स्त्री थी। कनकथ्य (त्रिपुष्ट) का जीव कापिष्ट-स्वर्गसे च्युत होकर इसी राजदम्पतीके हरिष्टेच नामका पुत्र हुआ। हरिष्टेच भी तप कर महाशुक्रस्वर्गमें देव हुआ।

पूर्वविदेहके कच्छदेशमें राजा वर्णवय रहते थे। उनकी स्त्रीका नाम प्रभावती वा। हरियेणका श्रीव महाशुक्रस्थांसे च्युत होकर इसी राजवस्पतीके प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ। वर्णव्यक्ष मृतिवीक्षा के की। राज्यका संचालन प्रियमित्र करने लगा। इसकी वायुषशालामें चक्ररत्न प्रकट हुआ जिससे यह चक्रवर्तीके रूपमें प्रकट हुआ। नौ निषियों और चौदह रलोंका स्वामी प्रियमित्र चक्रवर्ती एक दिन दर्पणमें स्वेत बाक देखकर संसारसे विरक्त हो ग्या। विरक्तवित्त प्रियमित्रने तीर्थकरके सम्बस्तरणमें जाकर भक्तिभावसे तीर्थकरकी वन्दना की। तीर्थकरका विस्तृत स्वयंदा दुआ।

विविश्वित क्षत्रवर्ती वरिषय पुत्रको राज्य सींपकर बीक्षित हो वया । तपश्चरणपूर्वक संन्यासमस्य कर वह सहस्रारस्वर्धमें तूर्वप्रक्ष गामका देव हुवा ।

स्वर्गके सुल भोगकर वह वनेतातपत्रा नामक मनरीमें बच्च गातका राजा हुना । नव्यक स्वभावते ही सीम्य था । नीतिपूर्वक राज्यका संवासन करनेके बाद उसका वन संसारते विरक्त हो तथा । उसके तत्त्वकानी पुनिरामसे अपने पूर्वभवींका वर्णन सुना । पास्त्रस्थप वह वर्षाव्य गुनको राज्य सींप कर बीकिस ही तथा । कठिन तत्त्वपत्री करते हुए उसके दर्शन-विद्युद्धि बादि सोसह नावनाओंका विकास कर वीर्यकर, प्रकृतिका कम्य किया । अन्तर्में समाधिनरण कर वह गुण्योसार विमानमें बीस सागरकी नामुनाना केन हुन्या ।

इयर भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुच्छपुर थाक्या नव्यक्षे राजा क्षित्रार्थ रहते थे। जनकी श्रीका काम मिक--कारिकी अथवा विद्यास था। विश्वकारिकीने राजिके विश्वके यहर सेराक्त हाथी जाति सोक्स् स्थम केसे । एक कुकीवर यावा विद्यालये बसाया कि युक्तूरि सीर्केक्ट पूज होया। स्थानोंका कक सुवकर विश्वकारिकीकी प्रसंप्रतामन मार महीं रहा । देवियां क्षानर क्ष्मकी सेवा करते नहीं । भैनशुक्त भयोवशी सीमवारक दिस प्रियकारिकीको पुत्र उत्ताल हुवा । यह पुत्र अरलकोत्रका चौबीसर्वा कीमौकर हुवा । चतुर्विकानके केवैंकि साथ बाकर सीमर्थेको उनका कल्मिकिक किया । बालकका नाम वर्षवान रक्षा गया । पीछे चलकर विशिष्ट प्रसंगीयर इनके सन्त्रति, बीर, असिकोर और बहाबीर नाम भी असिक हुए । दन्होंने २० वर्षकी अवस्थामें दीक्षा के सी और कठिन तपश्चरण कर बारह वर्षके बाद बर्थात् ४२ वर्षकी जनस्थामें महसूक्रण नदीके सटपर वैद्याखशुक्त दशसीको केवलजान प्राप्त किया ।

श्रुवेरने समयसरम्बरी रक्या की । याधारके अभावमे ६६ विन तक विव्याध्यान नहीं खिरी । प्रकार् वीसम गणधरके निविचत हीनेपर आवणकृष्ण प्रतिपदाके विन राजगृहके विपुकाचकपर प्रथम वैसना हुई । वैशानामें सात तस्य, नी पदावें तथा प्रद्र्षण आविका स्वरूप प्रकट किया गया । ३० वर्ष तक विविध वेशोंमें विहार कर अन्दोंने धर्मोपवेस विया । अन्तमें कार्तिककृष्णा चतुर्वशी की राणिके अन्तमें पावापुरसे निर्वाण प्राप्त किया । वर्षमानचरितका प्रशाकाव्यास्थ

उपर्युक्त पौराणिक वृत्तको काव्यके साँचेमे डालकर कविने इसे महाकाव्यका नाम दिया है। परमार्थसे यह महाकाव्यके लक्षणोंसे युक्त है भी। इसमें महाकाव्यके वर्णनीय समस्त वस्तुवृत्तोंका अध्यिक रोणक ढंगसे वर्णन किया गया है। धीरोदात्त नायकके गुणोंसे युक्त क्षवियवंशीत्पन वर्णमान तीर्थकर इसके नायक है। सान्तरस अङ्गीरस है, ग्रेवरस अङ्गरसके रूपमें यथास्थान संनिविष्ट हैं। मोक्ष इसका फल है, नमस्कारासक पर्वास इसका प्रारम्भ हुआ है। १८ सगींमे इसकी रचना हुई है। सगींकी रचना एक उन्दमे हुई है और सर्यान्तमें अध्योवेषम्य है। नवम, दशम, पञ्चदश और अष्टादश सर्गकी रचना नानाअध्योमें हुई है। देश, नगर, राजा, राजी, पुत्रवन्म, ऋनु, वन, समुद्र, मुनि, देवदेवियां, युक्त, विवाह, वृतसंवाद, संज्या, चन्द्रोदय, सूर्योदय, तप्रचरण और धर्मोपदेश आदि समी वर्णनीय विषयोंका इसमे अच्छा वर्णन हुआ है। पौराणिक वृत्तकी रक्षा करते हुए कविने अलंकारोंकी सुषमासे समग्र ग्रन्थको सुशीभित किया है।

# कवाबस्तुका मूलाधार

विगम्बराम्नायमे तीर्थकर आदि शकाका पृथ्वोंके वरिषके मृत्यसम्म, प्राकृत भावाके तिलोयपण्णित ग्रम्ममें मिलते हैं। इसके वर्ष्य महाधिकारमें तीर्थकर किस स्वगंते वय कर आये, उनके नाम, नगरी और माता-पिताका नाम, जन्मतिथि, नक्षत्र, वंश, तीर्थकरोंका जन्तराल, आयु, कुमारकाल, शरीरकी केंबाई, वर्ण, राज्यकाल, वैराग्यका निमित्त, विज्ञ, दीक्षातिव, नक्षत्र, दीक्षावन, वच्छ आदि प्रावधिक तप, सावमें रीक्षा लेनेवाले मुनिगोंकी संस्था, पारणा, कुमारकालमे बीका की या राज्यकालमे, बानमें प्रम्वस्थय होना, क्यास्थकाल, केवलजानकी तिथि-नक्षत्र-स्थान, केवलजानकी उत्पत्तिका अन्तरकाल, सम्बद्धरणका साङ्गोपाङ्ग वर्णन, विहार, निर्वाणितिथ और साथमें रहनेवाले मुनियोंकी संख्या आदि प्रमुख स्तरमोंका विश्वयस् संग्रह है। इसी संग्रहके आधार पर शकाका पुष्योंके चरित्र विकसित हुए हैं। जिनसेनमे अपने महापुराणका आधार परमेच्छीकविक्कत वागर्थ संग्रहपुराणको बतलाया है। पर्यपुराणके कर्ता रविषेण और हरिश्रके कर्ता जिनसेनने भी तीर्थकर आदि शकाका पृथ्वोंके विश्वयमें को आत्रध्य वृत्त संक्रित किसे है वे विक्रोवपकाणि वर आवर्षित ही। वृत्तवर्णको कराने वर्षमानवरितके कवानकका आवार वृत्तवरित विज्ञ है वे विक्रोवपकाणि वर आवरित प्रावधिक एतर प्राथक कर्त वर्षमान मगवानकी जो क्या विस्तारक्षे दी गयी है जसका संवित्य क्य इसमें जपकाक होता है। स्तरा अवस्थ है कि व्यक्तवर्णका नृत्वाणक कथानकको काम्यका क्य हिया है। स्तर्वाणकेका मृत्यान है। इतला अवस्थ है कि व्यक्तवर्ण त्य वर्ष वीराणिक कथानकको काम्यका क्य हिया है। स्तर्वाणका मृत्यान

The statement of the st

# पर्ममाणपरिसमी साहित्यक सुमना

रसम्य परिपाकः, वर्णकारोका वयास्थान विविदेश और अन्योकी रसानुग्रमका साहित्यिक सुप्रवाके प्रमुख जंग है। वर्णमानपरितर्ने इस सीनी जंगीका सुन्तरतम विकास हुमा है।

दे. रस काव्यकी असमा है। जिस जकार आखाके रही हुए ही वानवसरीरपर वानकारीकी उपविभिन्न होती है उसी प्रकार काव्यमें रसके रहते हुए ही वाककारीकी उपनीविता होती है। वर्षप्रान्यरिक्षका
बाज़ीरस सान्तरत है क्योंकि इसका समारीप सान्तरसमें ही हुआ है। ब्रह्मरसके क्यमें मुज़ार, अवस्थक समा
वीरस बावे हैं। म्यारसके यो सेव है—संबोधभाष्णां और विभ्रवस्थान होता । इसमेंसे वर्षसाम्यादित संयोगमाजारक ही प्रसंग जाने हैं, विभ्रवस्थक महीं। विभ्रवस्थान प्रमाणक करतेवाला माथ एक क्लोक वस्थ समी बाता है जिसमें विभ्वव्यक स्थाप होनेवर शोकविद्ध क्यांप्रभा मरनेके लिये उद्यत बतावर्ष समी है—

स्वयंत्रसामनुमरणार्थमुद्यतां बलस्तदा स्वयमुपसान्त्वनोदितैः। इदं पुनर्भवदातहेतुरात्मतो निरर्भकं स्ववसितमित्यवारयत्॥३०।८७

संयोगन्युक्राएके प्रसंग भी अत्यंग्त सीमित हैं !

स्थयंत्रभा और विष्ण्यका विकाह होते ही अस्वक्रीय कृपित होनेका अर्जन का जाता है जिससे गुज़ाररसकी वारा क्षीय होकर बीर-बीर वीररसकी वारा प्रयक्तित होने अनती है। अस्वधीकने जब विद्यान्त्र में स्वरंगिय होता है अस्वधीकने जब विद्यान्त्र में स्वरंगिया कि ज्यान्त्र कि विद्यान्त्र स्वरंगिया कर्या पूरियोग्यरी विद्यान्त्र होती है। यह अस्वधीकना दूत राजा अव्यवसीकी आवाने वाकर कहता है कि विष्ण्य स्वयंत्रभाको अव्यवसीको पास मेजकर सामित्र रहे तथ इसके उत्तरमें विद्यान की विष्ण्य की विद्यान कि विद्यान की है अससे वीररसका संघीवय होता है और रणकोणने जब बीनों जोरकी वेनाजोंका काषोर वृक्ष होता है तब वीररसका परिपाक होता है। इसके किये वर्षमानवरित्रके अष्टमं और नवन सर्व अष्टक्य है।

विश्वमानीको आता वेक अमसे कांपता हुना विवासनन्त्री कव कांपरचके बृक्षपर वदकर प्राण संरक्षण करना बाहता है तंत्र अयानकरसका वृष्य साकार हो जाता है—

देशिये----

जायान्समन्तकात्रिभं समुद्रशसत्त्व-माकोक्य वेपसुगृहोतसमस्सयात्रः।

तस्यो कवित्यतस्य विशासनम्बा यम्बोकुतस्यति वहन् वयनं भयेन ॥ ७७ सर्ग ४

सरकारियारी सेमाना प्रयाण में जिसकार करेंगे हुए उपस्थित करता है। आजर्मने मान्यरकों, अनेक इसेन साथे हैं और कीमी तूर्व अनेकोंकोंक काम करते परकारित किया है। वैसे राजा मन्यिकोंक अन्यासर्थे विश्वीत होते हुए नेकोंके सेकार बंदारों किया होता हुआ नेवानका कियान करता है (अर्थ र काम १००४) अस्तिका केरावाधिकार (कर्म र प्रयोण २००८ वर्ण १० काम ४०५८), राजा कामवाकार केरावा विश्वात (सर्थ १४ क्योक ४०८३), विश्वक अञ्चानीका विश्वतास्थानकार (सर्थ १० क्योक १०३०) १ २. साहित्यसमुष्याका पृत्तरा अङ्ग कर्तकार है। वर्तकारके सम्वालंकार और सर्वोलंकार वे को प्रमुख भेव हैं। वर्त्तप्रास तथा यसक वादि सम्वालंकार हैं वौर स्थान, रूपका, रूपका, रूपका, रूपका, रूपका, रूपका, रूपका, परितंत्रका, स्थानित्रमान वादि अर्थालंकार हैं। वर्षमानवरित्रमें दोनों प्रकारके सर्वकारोंका सुन्दर समावेश किया गया है। यद्यपि समझ सम्य अलंकारोंसे परिपूर्ण है अतः पूबक्ते स्वाहरण देना पुनस्तत जैसा है, फिर भी कुछ स्वाहरण देना स्थान प्रसीत होता है—

मनुप्रास

प्रासादभ्यकाणि समेत्य मेघा यस्यां मयूरान्मदयन्त्यकाले। तिच्चमरत्मांशुक्रलापमाकासंगदितासण्डलचापसण्डाः ॥ ११३०

मेन्क

प्रतिबृद्धमहोत्पलोत्पलान्तविहरत्सारसहंसचक्रवाकैः । महिर्णीकलुषीकृतावतारैवैरवन्षैः परितः परीतमालः॥ ४१३

इसेवीयमा

सुरक्तसर्वप्रकृतिः प्रतापी नित्योदयोऽपास्ततमः प्रचारः ।
पद्माकरेशो जगदेकदीपो विभाति यो भास्करवत्सदच्येः ॥ ५।१६
नापेक्षतेऽर्थापचर्यं न कष्टं न वृत्तभंगं भुवि नापशब्दम् ।
मूढीकृतः सन् रसिकत्ववृत्त्या कविश्व वेद्यापितमानसश्च ॥ १।६
सालो विशालः स्फुरदंशुंबालः परैरभेद्यो निरवद्यमूर्तिः ।
सतीजनोरःस्यलसाम्यमाप पयोषरालीहसदम्बरश्चीः ॥ ५।९

पद्माप्रियः कोमलगुद्धपादो नेत्रोत्पलानन्दकरो जनानाम् । कलाकलापं समवाप्नुवानो दिने दिनेश्वर्षत बालबन्द्रः ॥ ५।२६ जरावीचीभञ्जो जननस्रिलो मृत्युमकरो महामोहावर्तो गद्दनिबहफेनैः शवलितः । मया संसाराब्धिर्मवदमलवाक्यप्लवभृता समुत्तीर्णः किचित्प्रभवनतटीशेषमिषरात् ॥ १२।६९

उरप्रेक्षा

यत्रात्तसीधासिमयूक्तरेका स्थामायिता शेवशरीरक्षोभाः। इतस्ततो यान्त्यभिसारिकाः से दिवा तमिस्रा इव मूर्तिमत्यः॥ १२।३ बक्षसि श्रियमुदीक्ष्य निषण्णामानने च सततं श्रुतदेवीम्। यस्य कुन्दविशदा कृपितेव दिग्गता न निरवर्तत कीर्तिः॥ १३।१४

इलेप

प्रसिद्धमानेन विरोधवर्जिना प्रमिष्यते यद्दणिजो निकामम् । यत्तार्किका वा सदसद्विचाराहस्तु प्रयस्तोपहितस्ववाचः ॥ ५।१२

परिसंख्या

यत्राकुलीनाः सततं हि तारा दोषाणिलाषाः पुनरेव षूकाः । सद्वृत्तभंगोऽपि व गद्यकाव्ये रोषः परेषां सुमनस्य वाशे ॥ ५११३ दण्डा व्यत्रे सन्भूरवे व बन्धो बराकुनानां विकरेषु भंगः । सत्यञ्यरेण्येव सदा विरोधो गतावद्यीनां कुटिकत्ववोधः ॥ ५११४

#### प्रान्तिसान्

रविमण्डलं विमलरत्नधुवि श्रांत्रविम्बतं सपदि मुग्धवध्य । सपनीयवर्पंणियया दश्तीसक्लोक्य यत्र च बहास ससी ॥ ५।४३

#### विरोधांभास

यस्मिन्नहौनवपुरप्यमुजंगशीका निजानुरागसहितापि कछाषरेच्छा।
माति प्रतीतसुवयःस्थितिरप्यपक्षपाता निवासिजनता सरसाप्यरोगा ॥ १७।१५
सुमनोऽन्त्रिरुमप्यपेतबोघं बहुपत्राकुळमप्यसैन्यमासीत्।
विपरीतमपि प्रशंसिवञ्ळिवनमाभोगि ततः परं समन्तात्॥ १८१६

उपर्युक्त एलोकोंका अर्थ गन्यके अनुवादमें देखिये।

३ साहित्यिक सुप्रमाका तीसरा अंग अन्दोंकी रसानुगुणता है। सुवृत्ततिलकमें **अविधान जन्दों**की रसानुगुणताका वर्णन करते हुए कहा है---

बारम्भे सर्गबन्धस्य कथाविस्तारसंग्रहे । शमोपदेशवृत्तान्ते शंसन्त्यमुष्ट्भम् ॥ सन्तः र्श्यंगारासम्बनोदारनायिकारूपवर्णन्य वसन्तादि तद्कुं च सच्छायमुपजातिभिः॥ विभावेष भन्या चन्द्रोदबादिष्। रयोद्यता षाङ्गुण्यत्रगुणा नीतिवैद्यस्येन विराजते ॥ बीररीक्रयोः। वसन्ततिलकं भाति संकरे मालिनीं द्रततास्वत्।। कूर्यात्सर्गस्य पर्यंस्ते उपपद्मपरि<del>च्छेद</del>का*ले* शिखरिणी बौदार्बचियांचियांचे हरिणी मता।। साक्षेपकोषविक्कारे परं पृथ्वी गरक्षमा। प्राव्टप्रवासव्यसने मन्दाकाशा विराजते ॥ शौर्य स्तवे नृपादीनां शार्ट्रककीडितं सावेगपवनादीनां वर्णने आप्यरा वरा॥ दोधकतोटकनकुँटयुक्तं मुक्तकमेव विराजित स्क्तम्। निविषमस्तु रतादिषु तेषां निनियमस्य सदा विनियोगः ॥

वर्षात् काव्यमें, कवाके विस्तारमें और शान्तरसपूर्ण उपदेशमें कामुद्ध अमृष्टुप्छन्यकी प्रयोगा करते हैं। बृङ्गाररसके शाकम्बन तथा उत्कृत्य गायिकाके क्ष्मचर्णनमें वस्त्वतिकका और उपजातिकन्य कुशोजित होते हैं। चन्त्रीयं आदि विधानकार्योके वर्षकर्य रवेश्वतकन्य जन्म माना चाता है। प्रत्यिवद्य वादि वर्षकृति वर्षकर्य व्यवस्थान कि विधानकार्य व्यवस्थान होता है तो सर्पानकों मालियों कविष्य विषयती है। प्रतिकृत्यत्वत्तुके परिशानकार्यमें विधारियों स्था उपारणा आदिके जीवित्यवर्णनमें हरिणीक्यमी जीवना अच्छी मानी वाती है। राजावर्षिक वर्षिकी स्थुति वर्षनीयें सामू वर्षकार्योक्त और वेगवासी यासू मादिके वर्षमयें सामा स्थान है। दोषक, बंदिक हाना क्ष्मुक क्ष्म वृत्यस्थानमें सुधीनित है।

Ą

٢.

वत्र प्रसिक्त क्रवीमीसमाकै समुद्यार वर्षमानवरितमें निम्नांकितं क्रवीका प्रयोग हुवा है 4 सहूरे कीक क्रव है ? यह सम्बक्त प्रीक्षर महोकके क्रवर दिया हुवा ।

१ उपवाति, २ वसन्तर्वेतकका, ३ विचरा, ४ इन्त्रवक्षा, ५ पृथ्वी, ६ प्रशिताकारा, ७ विविधिनी, ८ पृथ्विताल, ९ व्यतिकिचरा, १० व्यवस्थि, १४ द्वार्या, १२ व्यवस्था, १५ व्यवस्था, १५ व्यवस्था, १५ व्यवस्था, १५ व्यवस्था, १६ व्यवस्था, १६ व्यवस्था, १६ व्यवस्था, १६ व्यवस्था, १६ व्यवस्था, १६ व्यवस्था, २६ व्यवस्था, २८ व्यवस्था, २८ व्यवस्था, २६ व्य

#### रीति या भाषाका प्रवाह

कियों निर्माण क्षात्रका प्रवाह प्रवाहित किया है। इसमें की अधिक समाप्तवाले पर हैं, कहीं अधिक समाप्तवाले पर हैं, कहीं अध्यक्ष समाप्तवाले पर हैं और कहीं समाप्तरिहत पर हैं। समुदाधकपरे पाञ्चाली रीति मानी जा सकती है। जान पड़ता है कि किवके हृदयसागरमें जनन्त शब्दरलोंका भाण्डार जरा हुआ है जिससे उसे किसी अधिक वर्षों की किसी कियोंकी कमीका अनुभव नहीं होता। उसकी भाषा किसी शिधिलताके बिना अजलगतिसे आमे अवसी जाती है। देखिये—

प्रत्यालयं प्रहत्तमञ्जलत्यंशस्त्रमृत्वापितष्यविद्यातम्हताग्धकारम् ।
प्राग्द्वारवेशिविविशितशातकुम्भकुम्माग्रदत्तमुकुमारयवप्ररोहस् ॥
नृत्यम्भवालसवष्वनवक्त्रपद्ययासक्तकामुकिविकोचनमत्तमृकुम् ।
रङ्गावलीविरिविदोञ्चलपद्यरागप्रेस्तरमापटलप्रस्विवान्तरिक्षम् ॥
उच्चारणाचतुरचारणवन्त्रिकृत्वकोकाहलप्रतिनिनावितसर्वविक्कम् ।
नासीत्-परस्परविभृतिविगीवयेव रम्यं पुरं स्वचरसिन्नहितं वर्नं च ॥ ६।१७-१९
गृणिनां भवति प्रसङ्गतो गृणहीनोऽपि गृणी धरातले ।
सुरभीकुस्तेऽच कर्यरं सन्तिलं पाटलपुष्यवासित्तम् ॥ ७।४
सौधर्मकल्पमय धर्मफलेन गत्वा

सद्यो मनोरमवपुः स मनोहरेऽभूत्। देवो हरिष्वज इति प्रथितो विमाने सम्यक्तवसुद्धिरववा न सुखाय कैवास्॥ ११।६४

## वर्षमानवरितवर पूर्ववर्ती कवियोका प्रभाव

प्रतिनोपजीकी कवि अपनी प्रतिकाके कलपर ही काव्यरकना करता है, उसकी दृष्टि पूर्ववर्धी कवियोंके काव्योंके काव्

रागी बध्नाति कर्माणि बीतराग्री विमुक्त्वति । जीवी जिनोपदेशोऽर्थ संक्षेप्रद् बल्बमोशाबीः ॥ ३१६० अन्ति विम कारमाँका निर्वेश कियों है ने प्रामाध्रयके निम्मशिक्षित वावाओं प्रतिपाविश कारमोंके बगुक्य हैं— रहो। संबंधि कम्म वृष्टिए बीको विशाससंपत्तो ।

रहा अवाय करन मुकार जाना स्वरागसपरता। एसी जिलोबरेसी सम्झा करनेशु मा रख्य।।१५०॥

—समयप्राग्स

रत्तो वंबाँद करमं मुज्यदि करमेहि रागरहिद्या । एसो वंबसमासी वीवाणं बाज जिल्ह्यदो ॥८७॥

--- होयाधिकार-प्रवचनसार

बष्मते मुख्यते जीवः सममो निर्मेमः ऋमात्। तस्मात्सर्वे प्रयक्तिनं निर्मेमस्यं विश्विमत्तवेत्।।२६।।

—इष्टोपवेश

जिनवचनरसायनं दुरापं श्रृतियुवकारूविसना निपीयमानस् । विषयविषतुचानपास्य दूरं कमिह करोत्यवरामरं न धम्यस् ॥११॥४०

---वर्षमानवरित

जिणवयणमोसहिमणं विसयसुहिबरेयणं अमिरणूयं। जरमरणवाहिहरण स्थानरणं सम्बद्धसाणं॥१७०।

--- वर्गन गाहर

, रणुवंश, कुमारसंभव, शिशुपालवब, बन्धप्रमचरित तथा किरातार्जुनीयके कितने ही बलोकोंका भाव ससमते प्रहण किया है। जीवन्यर चम्पू और धमंत्रमांन्युवयके नी कितने ही बलोकोंका सावृत्य वर्षमानवरितके बलोकोंके साथ मिलता है पर किसने किससे भाव बहुण किया यह विचारणीय है। तसात्रकरणोंने मैंने समानाम्पर वलोक टिप्पणमें सद्दा किये हैं। सबसे बाविक सावृत्य बार्यकि किरातार्जुनीयके साथ मिलता है। वर्षमानवरितके सप्तम सर्ग और किरातार्जुनीयके दूसरे सर्गव्य सम्ब एक है। अतः वर्षमानवरितके सर्ग क वर्ण क वर्णने पर और ५३ के मध्यमें किरातार्जुनीयका—

सहसा विद्योत न क्रियामविकेकः परभावदां पदस् । वृत्यते हि विमुद्ध कारिकं वृत्रकृष्टाः स्वयमेव सम्बदः ॥

— पंक्षीक सम्मिक्ति हो गया और गराठी टीकाबाके संस्करणमें इसकी टीका भी हो गयी परस्तु 'व' प्रतिसे मिकाल करनेपर वह रक्षोक उससे नहीं मिका। बाल पड़ता है समानार्थक होनेसे किसीने टिप्पणमें किसा हो और गराठी टीकाकारने उसे प्रत्वका ही बच्च समझकर सम्मिक्ति कर किया हो। इस संस्करणमें उसे मुक्ति बक्क कर विया है।

#### परिवक्तिमन

वेदीमानगरितके प्रमुख नायक की वर्तमान तीर्जकर हैं। इनकी यह तीर्जकर कवरना ३७ पूर्वजवीकी साववाने प्रत्याद विकस्ति हुई है। फविने इनकी पूर्वपर्यादीका कर्मन इत्रमी सावजानीर निजा है कि उनके क्याका सामात्माद होने सन्ता है। राजा प्रधापतिका कर्मन कनकी स्थातमो और वनके तृत का सम्ब निपूत्नका कर्मन समझ वीरसंत्रके सावहर कर वेसा है। जनमान, बुद्धेयानकी वाक्येन्टावीका वर्षन थीं, सनकी विकास बीद बुद्धियानकी जनम करता है।

#### समीका

वर्षमानवरित, तीर्थंकरका वरितकाव्य है। इसमें कविने वीरनम्दीके वन्द्रप्रभवरितकी तरह पूर्व-भवीके वर्णनमें ही यन्यका बहुमान वेर किया है। वर्तमानमक्के वर्णनके किये बहुत बोड़ा भाग क्षेत्र रक्ता है इसिलये नामकता वर्तमानवरित्र संक्षिप्त हो गया है तथा कविके कविरुक्त वह गया है। प्रियमित्र वक्तरिके कीर जो विस्तृत तक्त्वोपदेश दिया गया है वह एक पूरा घर्मशास्त्र बन गया है। काव्यके भीतर इतने सुवीर्ष तक्त्वोपदेश पाठकके चित्तको उद्धिन्न कर देते हैं। इसके किए सक्षिप्त उपदेश ही शोभास्पद होते हैं। फिर यही तक्त्वोपदेश यदि वर्षमान तीर्थंकरकी दिव्यव्यक्तिके माध्यमसं दिया गया होता तो उससे चरित्रनामक क्रितित्वपर अधिक प्रकाश पड़ता। महाकवि हरिचन्द्र ने धर्मशर्माम्युद्यमं जो पद्धांत अपनायी है वह काव्योचित है।

ससग कविका दूसरा ग्रम्थ शान्तिनावपुराण है। यह १६ सर्गोमे पूर्ण हुआ है, इसमें सोलहवें तीर्ध-कर श्री शान्तिनाथ भगवान्का वरित्र पूर्वभवोंके वर्णनके साथ अकित किया गया है। वर्धमानचरित महाकाव्य है और यह पुराण है, इस मंक्षिप्त सूचनाते ही दोनोंका अन्तर जाना जा सकता है। यह भी श्री जिनवास श्री शास्त्रीकृत मराठी टोकाके साथ प्रकाशित हो चुका है। अब हिन्दी टीकाके साथ प्रकाशित होगा।

#### ज्ञापित तथ्य

धर्ग १८ वलोक २ में कविने नगवान् महावीरके समवसरणका विरतार बारह योजन बतलाया है जब कि विद्धान्तानुसार वह एक योजन मात्र या। जान पड़ता है कि ग्रन्थकर्त्ताने समवसरणके बारह योजन विस्तृत होनेकी बात वादीभसिंहकी गन्नविन्तामणिके निम्न क्लोकसे ली है—

> गीर्वाणाधिपचीरितेन धनदेनास्यायिकामादरात् सृष्टां द्वादशयोजनायततलां नानामणिद्योतिताम् । बध्यास्त त्रिदशेन्द्रमस्तकपिलत्यादारबिन्दद्वयः प्राग्देवो विपुलाचलस्य शिखरे श्री वर्धमानो जिनः॥१०॥

—गद्यचिम्तामणि

यदि यह सत्य है तो वादीमसिंहका समय असगसे पूर्व अर्थात् अष्टम नवम शती स्वतः सिद्ध हो अस्ता है।

#### **मुभाषितसंबय**

वर्षमानवरितमें सुभावितोंका अपरिमित भाष्टार भरा है। कविने सम्बको म्युङ्गारबहुरू प्रकरणीसे बवाकर सुभावितमय प्रकरणीसे सुधोभित किया है। क्लोकोके अर्थ अवदा चतुर्व चरणके माध्यमसे को सुभा-वित विये गये हैं उनका संकलन परिक्षिटमें 'सुभावितसंचय'के नामसे किया गया हूं।

#### शक्कोब

शन्तकोषके अन्तर्गत व्यक्तियायक, भीगोलिक, पारिशाविक और कुछ साहित्यिक श्रव्योकी समुक्रम-विकार परिशिष्टमें की नवी है। इनते स्थाव्याकी और शोधार्वीक्षणोंको सम्ययनमें सुविधा प्राप्त होगी, ऐसी बाह्य है। MINIT

प्रस्कते संगोधन और संपादनने सीनाव सर्वेषु पं विनवासयी क्ष्युके यास्त्रीकृत मराठी टीका-वाले संस्करणसे पर्वाप्त सहायता निकी है तथा सन्वकांकि समयनिर्धार आविके विवयमें सीमान डॉ॰ ज्योतिप्रसादणी लखनजने पत्र द्वारा सूचनाएँ वी, इतके किये उपर्युक्त दोनों विद्वानीका आभार सामता है। श्री डॉ॰ नेमिन-इबी, ज्योतियाचार्य, आराके शोधप्रकन्य 'संस्कृतकाव्यके विकासमें बैन कवियोंका योगदान'से भी प्रस्कत संवादनने सहायता प्राप्त हुई है, अतः उपके अति आमार है। अगवान महावीर स्वामीके २५०० वें निर्वाण महोत्सवके उपलब्धमें भी अ॰ वीवरावाची प्रश्वमाधाकी ओरसे इसका प्रकाणन हो रहा है, अतः प्रस्का मालाने संवादन अन्यवादके पात्र है। अन्तमें अपनी अल्यक्ताके कारच संपादन और अनुवादमे होनेवाली मृद्यिके लिये विद्यव्यनोंसे क्षमाप्रार्थी हैं। दूरवर्ती होनेसे मैं प्रूफ स्वयं नहीं देख सका है। प्रूफ्नें साववानी बरतने पर भी सरकृत इलोकोने यो असुद्धियाँ रह नयी हैं उनका शृद्धिपत्र सन्वके आरम्भने दिया गया है। अध्येता संशोधन कर स्वाद्याय करें।

हमारी विनम्न प्रार्थनाको स्वीकृत कर श्री डॉ॰ रामजी उपाध्याय, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, डी॰ लिट्, अध्यक्ष सस्कृत विभाग सागर विश्वविद्यासमने प्रायकथन लिखने की कृपा की है इसलिये उनका अस्यन्त जामारी हैं।

धीपावली २५००

विनीत **पद्माकाक साहित्याचार्य** 

# शुडिपत्रक

ì

| र्वेट्स | पंचित      | असूद                 | 4                      |
|---------|------------|----------------------|------------------------|
| \$      | 4          | <b>हतमोहमन्द्रम्</b> | <b>हत्तमोहतन्त्रम्</b> |
| 85      | •          | गर्लेऽपि             | गतेऽपि                 |
| 88      | **         | यकाशसासीं            | यकाशशासी               |
| र२      | *          | प्रयाज्यासद्दीनं     | परयायासीद्वनं          |
| 24      | 7          | यातिरवाकुलम्         | मतिरनाकुलम्            |
| 20      | \$         | तीरस्यैः             | तीरस्यैः               |
| २८      | ¥          | वभु:                 | विभुः                  |
| 26      | 6          | निरङ्कदाः            | निरंकुशः               |
| 26      | <b>₹</b> ₹ | कपिलाकृत             | कपिसीकृत               |
| ħ.      | **         | दपत्व                | वपस्य                  |
| 15      | 7          | सप्तसागरसस्यात       | सप्तसाग्रसंस्थात       |
| 19      | ¥          | कार्यपाकान्          | कर्मपाकान्             |
| \$8     | C          | श्रुपाभिक्यां        | इस्यभिक्यां            |
| ¥•      | ų          | भोष्यसि              | श्रोध्यसि              |
| ¥ŧ      | •          | <b>भागा</b>          | षाता                   |
| ४२      | <b>₹</b> ₹ | निधान <b>य हो</b>    | निशातसञ्ज              |
| W       | •          | <b>जनाङ्गरीमिः</b>   | वना जुकी भिः           |
| XX.     | <b>१</b> २ | चेवि                 | नेति                   |
| Υ¢      | ٩          | समुम्र । नेक         | समुख्तानेक             |
| 88      | ₹          | पतिषेशंबनः           | पतिर्वेर्यंग्नः        |
| 44      | 6          | भण्टा सहस्राणि       | बण्टी सहस्राणि         |
| ٩٩      | **         | मिरत्सकलम्           | <b>मितरत्सकसम्</b>     |
| 419     | •          | <b>भृगगीतिकर</b>     | मृगगीतिकरः             |
| 90      | <b>(</b> 6 | प्रण्य               | प्रयमं                 |
| 40      | ţ¥.        | सन्-                 | सन-                    |
| 48      | ₹●         | निपृष्ट              | विपृष्ट                |
| 5.5     | 9          | सापरेना              | बीयरेना                |
| 10      | ¥          | विवामभिरम्           | <b>मियावकिरत्</b>      |
| 45      | 2          | यथिमारिकु का चलेन    | नविपारिकुलाचकेन        |
| 44      | १५         | वृष्टवा              | वृब्द्वा               |
| 80      | *          | कारमा                | वतस्या                 |

### THE PERSON

42. 1

| ger           | all the    | wega.                         | ` <b>\\$</b>                   |
|---------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 90            | 4          | वसुरस्तेत्रीय                 | श्रमुखनीयस्ति                  |
| 44            | N.         | मारिकारावानियः                | वारिकारा साविकः                |
| 40            | •          | वरिनाक्षक                     | परिपदायम                       |
| 44            | 3          | बाबुसमानकरामनेकार्            | शानुसमामनेकात्                 |
| 46            | •          | मुग्याची                      | क्षामा                         |
| 90            | 79         | विवयेषमुचीम                   | <b>निजर्मेयम्</b> चीम          |
| 40            | 14         | र्क्षमाभ सी                   | रम्बम्बन मी                    |
| 64            | ₹•         | वहुनिर्वाचनायाँ               | बहुत्रिर्वेशकत्वासरे           |
| 69            | *          | भाषुरैः                       | आसुरै:                         |
| 60            | 6          | तुषोग्गपा <b>गकी</b> याँ      | तुनोक्तपावकीयाँ                |
| 66            | ¥          | श्चापम                        | अपनय                           |
| 23            | **         | -निजसर्ति                     | -निजयसर्वि                     |
| 68            | ٧          | बाक्यं                        | वाञ्च                          |
| 63            | ₹•         | वरोका :                       | <b>गरीकतः</b>                  |
| 63            | ₹¥         | अभूगान                        | ननुवात                         |
| 99            | <b>(</b> 8 | स्पूर्व                       | स्पन्ती                        |
| 48            | •          | बन्नमनिषद्वमधियः              | रामसमिषह् मधिवः                |
| <b>९</b> ¥    | •          | मदेनसमानसः                    | नवनतमान्सः                     |
| 90            | <b>१</b> ५ | भितरेतरं                      | निवरेतरं                       |
| 96            | 2.3        | सम्भवी                        | सम्भगी                         |
| <b>१</b> •२   | <b>t</b> • | पटहाः त्रणहु—                 | पटहाः त्रजेदु-                 |
| १०७           | 23         | वनुमुब्टिमाह्या               | <b>भगमु</b> ष्टिया <b>ह्या</b> |
| 106           | •          | वैगायकारस्य                   | <b>नैवादवचा दस्य</b>           |
| १०९           | •          | मार्थः                        | गात्रै:                        |
| 888           | 4          | नेमि साम्पत्                  | नेति सामाय्                    |
| <b>#</b> \$\$ | \$8        | ৰি আ:                         | निपृष्ट:                       |
| 284           | •          | <del>- वर्ववास्त्रवा</del> रो | वर्षसम्बद्धाः                  |
| 114           | 16         | हामुस्वम्                     | हामुस्तम्                      |
| 225           | ŧ          | श्यमः सर्गः                   | बधामः सर्वः                    |
| <b>१२</b> •   | <b>₹</b> 0 | <b>ALEXA</b>                  | वास्त्र                        |
| \$40 ·        | 24         | मानराष: क्रुमा                | अस्तर श्रीभीत                  |
| <b>278</b>    | ŧ          | यसमाः समेर                    | वधमः सर्गः                     |
| <b>17</b> 3   | ŧ          | ***                           | řa.                            |
| रर्ष          | ₹          | **                            | 40                             |
| 171           | 29         | Same.                         | <b>प्रमुख्या</b>               |

٠,

#### वर्षमानवरित

| des                   | वंशिक      | वस्य                       | -                         |  |
|-----------------------|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| <b>१३</b> •           | 84         | वीयां                      | वोकं                      |  |
| 4 4 4                 | २          | समिव                       | सपि                       |  |
| \$36                  | **         | <b>अवगच्छ</b>              | <b>मदग्</b> च्छ           |  |
| <b>?</b> \$ <b>\$</b> | १८         | वामस्य                     | अमध्य                     |  |
| 055                   | فر         | विश्वते                    | विषत्ते                   |  |
| 236                   | 88         | प्रयानम्                   | प्रयासम्                  |  |
| 888                   | <b>*</b>   | योऽम्युद्धतो               | योजगुद्ती                 |  |
| 888                   | ٤×         | दुरित सञ्चनतो              | दुरितसञ्जनतो              |  |
| 888                   | <b>१४</b>  | तिरोहिरा <b>ङ्गी</b> रपि   | तिरोहिता ङ्गीरपि          |  |
| 488                   | 8          | यतिषेष                     | यतिरेव                    |  |
| 888                   | <b>१</b> २ | अधेरी                      | अंधेरी                    |  |
| १४५                   | Ę          | जयभी                       | जयश्री:                   |  |
| <b>१</b> ४९           | २          | क्षमस्यैकपति               | शमस्यैकपति                |  |
| १४९                   | 9          | निजेऽन्यमानयाविवसो         | · निजेऽन्यमानादिवशो       |  |
| १४९                   | ₹ •        | कर्मशयाशीर्व वसा           | कर्मक्षयाशीर्वचसा         |  |
| १४९                   | १३         | <b>প্রাত্ত্বন্ধি</b>       | <b>সা</b> স্পৃত্তি        |  |
| १५०                   | Y          | सागरिको अनुवतभेदतिस्नऽ     | सागारिकोऽगुत्रतभेवभिन्नोऽ |  |
| १५०                   | **         | नितरायमुख्यादलोऽत          | नितराममुष्मादतोऽत्र       |  |
| १५१                   | <b>१</b> ३ | तपी                        | तपो                       |  |
| १५४                   | •          | पतितोयमुदि <del>तैः</del>  | <b>पीततोयमुद्धिः</b>      |  |
| १५५                   | ¥          | हेपयन्ति                   | ह्रोपयन्ति                |  |
| 844                   | Y          | रसाविद्यानां               | रसाबितानां                |  |
| 196                   | C          | क्षेमाविषुति               | हेमादिबुति                |  |
| १७१                   | v          | —मार्गजस्त्वय              | मर्गिजस्त्वय              |  |
| 160                   | ₹¥         | संवित्तव्ट                 | संक्लिप्ट                 |  |
| \$48                  | 84         | —मिहापुत्र च               | —मिहामुत्र व              |  |
| 290                   | 4          | निरक्त्योन                 | निर्युशेन                 |  |
| 230                   | १७         | ग्रस्तपश्च रति             | यस्तपश्चरति               |  |
| <b>१</b> ९९           | ŧ٧         | मस्तीरजबर्ख                | बस्तीक्यवर्त्य            |  |
| 210                   | •          | वैशानां                    | देशोगां                   |  |
| * ? ?                 | •          | वर्षविश्ववि                | दर्शमविषुद्धि             |  |
| ₹₹                    | \$         | नासमेकं                    | मा <del>समेक</del> ं      |  |
| २२६                   | <b>t•</b>  | च्यानेनम्बॅ <b>श</b> र्मेश | च्यानेन धर्म्येण          |  |
| 770                   | ?          | <b>बादुलविकी</b> जिल्लाम्  | <b>मार्</b> कविक्रीडितम्  |  |
| 200                   | *          | योरस्यां                   | <b>ज्योत्स्ता</b>         |  |
|                       |            |                            |                           |  |

| det         | वंशिक      | més.                                        | <b>ALC</b>                        |
|-------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 215         | 88         | <b>पुरमञ्जूषाशं</b>                         | पुरसञ्ज्यास                       |
| 739         | ą          | संबोधनवन्त                                  | संबोधनन्त                         |
| 288         | 3          | विष्यम्बद्धः                                | यष् विम्यतुः                      |
| 784         | \$8        | सर्गह ६                                     | सर्व ६                            |
| 255         | ¥          | त्रणक्षीरामाञ्चा                            | प्रणतीतमाञ्जाः                    |
| 285         | ć          | पन्द्रान्त्रयः                              | त्रमावयः                          |
| 240         | १५         | <b>रीषार्व</b>                              | वीमीर्ब                           |
| 348         | २२         | वांधित                                      | वाषित                             |
| 284         | २          | स युरेर्गणनान्                              | स सुरैर्भगवान्                    |
| २४७         | ₹•         | नमस्तो                                      | नगरती                             |
| 288         | 7          | <b>मकानिकामी</b>                            | भवाभिकानी                         |
| २५१         | <b>१</b> ६ | बदुररसा                                     | बहुरसा                            |
| २५२         | 6          | वसूव                                        | वभूव                              |
| <b>२</b> ५२ | २३         | मोतियोंकी विरूपष्ट                          | मोतिबाँके शिकापट्ट                |
| 346         | <b>१</b> २ | मगाञ्चलेशन्                                 | — मगाद्गणेशम्                     |
| २५८         | १४         | <b>पिया</b>                                 | <b>भिया</b>                       |
| २५८         | 84         | वाविवाय                                     | वानिनाय                           |
| २५९         | <b>१</b> ९ | त्रया                                       | नपा                               |
| 740         | ¥          | करमक्रमावरण वरच                             | करणक्रमावरण                       |
| 740         | •          | युतसामास्त                                  | बुतवुनास्त                        |
| २६०         | 4          | बुद्धर्थरः                                  | युकुर्पर                          |
| २६१         | ¥          | —युरु निकाम—                                | प्युर काम                         |
| २६५         | <b>१</b> ३ | सन्द्रमन्द्रं                               | मन्त्रंमन्त्रं                    |
| २६६         | <b>१</b> २ | मयासिका                                     | अवाधिकाः                          |
| 744         | <b>१</b> ३ | पद्भिः                                      | विद्याः                           |
| 246         | 6          |                                             | अनुबद्धम्                         |
| 346         | 4          | वर्जयानचरित्रं यः अनुष्टृप्<br>प्रक्याक्यकि | वर्तमानवरिषं यः<br>प्रव्यास्याति— |
| 246         | २९         | ९१४ सम्बद्                                  | ९१० सम्बत्                        |

पूरवर्धी होनेके कारण में त्रूक स्वयं मही वेण कका इसकिये मूहणवें रही मसुद्रियोंके किये में पाठकींसे सामात्राणी है। समस्त पर्योक्ते मूहाओं सम्बन्धी व्यत्स्याको इस कुलिएनमें आब्द्रित मही किया जा सका है, इसे पाठक स्वयं सुद्ध करते करें। स्वाच्याय करनेके पूर्व उपर्युक्त अध्यक्तियों ठीक कर केनेसे स्वाच्यावर्ते श्रुविया होनी।

4

# विषयसूची

सर्ग : १

क्लोक पृष

मङ्गरूपीठिका

१-4 १-2

कामृद्वीपके अरहकोत्रमें एक पूर्वदेश है। उसमें स्वेतातपत्रा नगरी सुधोमित है। स्वीतातपत्रा नगरी जपनी निराकी सोभा रखती है।

9-34 7-4

स्वैतासपत्रा नगरीका राजा नन्दिवधँन वा और उसकी रानी वीरवती थी। दोनोंका जाम्यस्थवीयन सुखास्य चा ।

\$6-34 \$-10

निष्यर्द्धन और वीरविद्याको नम्दन नामका पुत्र हुना । यौधनने नन्दनके सोन्दर्धको वृद्धिगत किया । एक बार नन्दन सित्रोंके साथ वनमें पया । वहाँ उसने शिलापट्टपर विद्यासमान सुतसागर मुनिको देखा । मित्रवा उन्हें नमस्कार कर उनसे धर्मोपदेश सुना । सत बारण किये । पिता नन्दिवर्धनने नन्दनको युदराजपद दिया । नन्दनने राज्यका विस्तार किया ।

84-44 U-19

पिताके बाग्रहसे युवराच नन्दनने प्रियक्कराके साथ विवाह किया।

**44-46** 88

#### सर्ग : २

राचा निश्ववर्षन युक्तते समय व्यक्षीत कर रहे थे। एक दिन नेपको निलीन हीता देख ने संसारते विरक्त हो गये। कैंथी छत्ते नीचे उत्तरकर राजा सभागृहमें गये और युक्राच नन्यनको संनोधित कर उससे अपने दीक्षा लेनेके विचार प्रकट करने लगे। नन्धनने भी वपनी विरक्तिका भाष प्रकट किया परन्तु पिताके आसहबद्ध राज्य संभाल किया। राचाने निहितालय मुनिके पास बीक्षा ले की।

**१−३४ १३-१७** 

राजा नन्त्रनने पितृवियोगका शोक छोड़ राज्यका पासन किया। त्रियक्कराने मन्य नामक पुत्रको जन्म विया। बासक दिन प्रतिदिन बढ़ने रूथा। इसीके बीच ऋतुराज वसन्त्रका शुप्राममन हुवा जिससे बनकी शोधा निरासी हो गयी।

34-68 80-28

वनमें अविवासी प्रोष्टिल मुनिरायके दर्शन कर नगपासने राजाको सबर दी। सबर पारी ही राजाने सठकर उन्हें नमस्कार किया और बन्धनाके किये बनको प्रस्थान किया। ६२--७० २१--२२

# सर्ग : ३

राचा नन्यमने मृतिराचको गसस्कार कर उनसे अपने पूर्वभव पूछे। श्रीविक्त मृतिराचवे सतको भवान्तर सुनाते हुए कहा-

**?--??** ??--??

कि राजव् । पुन इस मनसे पूर्व नीनें समनें मरस्त्रीनकी बङ्गानवीने छत्तर तह-कर स्थित कराह पर्यतपर लिंह ने । वह सिंह अनेक बीचोंकी हिंसा कर एक बिन अपनी बुक्तके बहमाय पर विधान कर रहा या । उसी समय आकाशमध्ये विहार करते हुए अधिवकीति और अनरप्रथ युनिराक्त्री उसे देशा । दोनों गुनिराज आकाश्ये उत्तर कर वहीं 'सम्बर्धनुस्तेत गाँचे बैठ वये 'सीर'बीर-बोर्ड मार्सिका पाठ करने कर्न । प्रसानका पाठ खुककर विद्वारी छन्ता दूर हो वयी बीर नममायके बहु सुकिरायके व्योग का बैठा । संगितकीरिंठ सुविरायने उसे संबोधित करते हुए उसके शुक्रमा सुपाये । पुरस्या मीकर्ते क्षेत्रर गरीबि समा स्वापर सकके यथ सुनाये । १२-११२ २३-३२

### सर्वे : ४

देशी पूर्वभवनर्गनकी शृक्षकार्ये मुनिराजने कहा कि मन्ध्रवेशके राजपृद्द भवरमें राजा विश्वभूति रहता था। उसकी स्थीका नाम विश्वनी था। स्वावरका कीच स्थानी चय-कर इन्होंके विश्वनाची नामका पुत्र हुआ। वृद्ध द्वारकारको देखकर राज्य विश्वनुष्ठि संसारके विरक्त हो नये तथा अपने मार्च निकासमूतिको राज्यप्य तथा विश्वनम्थीको युवराजप्य वेकर तथस्या करने सर्व ।

25-- 55 09--- 5

राजः विशालमृतिकी स्त्री कथ्मणा थी। उससे उसे विशासनम्यी पृत्रथी प्राप्ति
हुई। विश्वनन्योके द्वारा निर्माणित सुन्यर उसानको वेसकर विशासनम्यीका मन सम्मा
गया। उसे प्राप्त करनेके किये उसने अपनी भातासे कहा। गाताने राजाने कहा। राजाने
मन्त्रियोंते मन्त्रणा की परन्तु विश्वनन्योकी समीचीन प्रवृत्तिको वेसते हुए मन्त्रियोंने राजा
विश्वासमृतिको सस्ताह यी कि ऐसा कोई काम नहीं करना 'चाहिबे को विश्वनन्योंके प्रतिकूछ हो। राजा विशासमृतिने स्त्री और पुत्रकी बातोंने आकर निश्वनन्योंको बाहर सेस
विश्वा। इसर विशासनन्योंने सम्बर अपना सविकार कर सिया परन्तु एक सेवकके
द्वारा इसकी सवर पाकर विश्वनन्योंने बाहरसे आकर स्वयंत्रा वन वागिस स्त्रीन सिया। २८-८० १६-४६

अन्तर्मे विश्वननन्दी और विशासभूतिने दीक्षा बारण कर सी। विशासनन्दी राज्यकी रक्षा नहीं कर सका। एक बार मुनि विश्वनन्दी चयकि किये अयुरा नगरीमें वर्ष। वहाँ एक गामने उन्हें गिरा दिया। विशासनन्दी एक वेश्याकी स्थापर वैद्या यह देख रहा था। उसने मुनिका उपहास किया। मुनि संज्यासमरण कर महेन्द्रकल्पमें देव हुए। ८१-९४ ४३-४५

# सर्ग : ५

इसी पूर्वभवकी मुद्धकार्थे मुनिराजने वसावा कि बम्बूडीपके सरतक्षेत्र सम्मन्ती विकासक्ष्यक्री पर एक अकका नामकी नकरी है। नयूरकण्ठ संसका राजा जा और कनकमाला ससूरकण्ठकी स्थी जी। विकासक्ष्यक्री जीव इन्होंके अववसीय नामका पुत्र हुआ। नयूरकण्ठकी पुत्रकण्यका बहुत सरस्य किया। अववसीक बढ़ा प्रसापी हुआ। वह प्रतिसाराज्यक्षी पुत्रक था।

इसी घरतकोषये पुरचा नामक वेशवें राजा प्रकारति राज्य करते थे। सनकी जनावती और मृतवती को रानियों थीं। इनमेंके क्यावती राजीके पूर्वणित विशासमृतिका कीव विश्वस नामका गुरु हुवा और विश्वसन्तीका कीव वृत्यवतीके विगृष्ट नामक पूर हुँवा।

निष्युष्ठ समृतं सक्तामा पूष या । अवसे शायाके वार्यात व्यापेताके एक वर्षक्रं विद्यानी क्षायके योगकर कथा कर तीक्षां था। विद्याने क्षायं अवसे किनुष्टकी वसूर्व असिक्ति

6-40 Rd-46

हुई। विश्वयार्थकी बक्षिण क्षेत्रीमें स्थित रचनुपुरजगरके राजा ज्यकनबटीने यहाँ आकर अपनी स्वयंत्रमा नामकी पुत्री विष्ठको देनेकी मार्थना की । ६१-११५ ५५-६१

#### सर्ग : ६

निश्चमानुसार व्यस्तमसदीने अपनी पुत्रीका विवाह त्रिपृष्ठके साथ कर विमा । १-२२ ६३-६६ सकताके राजा अस्वप्रीयको यह सहन नहीं हुजा कि विद्यावरकी कन्याके साथ मूमिगोचरीका विवाह हो । उसने विधावरोंसे जब यह समाचार कहा तब उन्होंने बहुत क्रोध प्रकट किया । कुछ मन्त्रियोंने बस्वप्रीयको समझाया भी परन्तु वह समझ नहीं सका और त्रिपृष्ठसे युद्ध करनेके सिथे तैयार हो गया । इस संदर्भमें राजा प्रजापति और विवय तथा त्रिपृष्ठकी सुन्दर मन्त्रणा हुई । २३-७१ ६६-७५

#### सर्गं : ७

मिन्नमण्डलके बीच राजा प्रजापतिने सपनी शांकपर मन्त्रणा की । होनहार बलभन्न भीर नारायणपत्रके बारक विजय और निपृष्टने अपने पिता प्रजापतिको पूर्ण जावनस्त किया । दोनोंकी सेनाएँ युद्धके लिये तैयारी करती हैं। १-१०३ ७५-८९

#### सर्ग : ८

नवनश्रीयके दूराने त्रजापतिकी सभामें आकार कहा कि चक्रवर्ती अध्वश्रीवके साव वैर करना अच्छा नहीं, इसिन्यें स्वयंत्रभाको मेजकर सुख से रहो। दूतकी इस कुमन्त्रणाका विपृष्ठने करारा उत्तर दिया। दोनों बोरसे युद्धकी पूरी तैयारियों हो गई। १-८७ ८९-१०२

#### सर्ग : ९

षिषिण योद्धाओं के कोमहर्षक युद्धके बाद भी जब अध्वत्नीवको सफलता नहीं
भिक्षी तथ उसने त्रिपृष्ट पर चक्ररत चलाया परन्तु वह प्रविक्षणा देकर त्रिपृष्टके हावमें
भा गया। त्रिपृष्टके समझानेपर भी जब उसने अपनी हट नहीं कोड़ी तब त्रिपृष्टने उसी
चक्ररत्ने उसकी जीवनजीका समाप्त कर दी। त्रिपृष्ट नारायणके अथवोषसे दिशाएँ
मुचारत हो उठी।

१-१०२ १०२--११७

### सर्गं : १०

विष्ण्डने दिन्तिक्य की । बक्त मह और नारायणपदके बारक विश्वय और त्रिपृष्टमें बाढ प्रीति थी । राजा ज्वालनकटी और प्रवापतिने दीक्षा बारण की । त्रिपृष्टको मृत्यु हो गई जिससे बक्त मह विश्वयने कडण विश्वाप किया परन्तु अन्तमें उन्होंने त्रिपृष्टके पुत्र भी विश्वयको राज्य देकर सुवर्षकुम्म गुरुके पास बीक्षा से सी वार तपश्वरण कर सोक्ष प्राप्त किया । त्रिपृष्टका औव सातर्थे वरक गवा । १ १८-१३१

# सर्घ : ११

गरक गतिके वर्षकर यु:शोंका वर्षन करते हुए मृतिराजने कहा कि हैं सिंह ! गरकके उन दुलोंको योगनेवासा यू ही है । संसार दु:समय है । इन दु:सोंसे क्याना चाहता है तो जिनेन्द्र मगवानुके वयुनकारी बीवक्का पान कर । है मृगराज ! कमसावर हैं पुनी वैक्षानिक किन हम कोर्न कर कि वू मरहात्रोकका अनित्र सार्थकर होनेवाका
हैं पुनी वैक्षानिक किन हम कोर्न आर्थ हैं। सब तेरी आप एक मासकी रह वह है, इस-किने इस दिवासे किरत हो बारवकत्रायके मार्गनें अंघ। युनिशायके मुखते अपने पूर्व-यब सुन सिंह बॉलोंसे और बहाने अना और मुनिशाय उसके विश्वर हान केरने को। मुनिशायने यह भी बसाया कि तु दश्य अपने मरहात्रोकका सीर्यंगर होना।

?-40 \$39-184

स्ताना कहकर मृतियुग्छ तो आकाशमार्थंडे अपने इन्द्रस्थानपर वक्ते गर्वे और सिंह् वहींपर आहार-पानीका त्यान कर संन्यासने कीन हो गया। उसे मृत समझकर हाची अक्षकी गर्वनके बाक कींचते वे हो भी उसे रोव नहीं आता था। बन्दर्गे समता-भावसे नरकर सौधर्मस्थर्गे हिर्म्य वेव हुआ। देवने अविद्यालसे आनकर उपर्युक्त मृतिराधकी बन्दना की और कहा कि हे ताव! आपने ही मुझे इस पापक्यी कीचड़से निकासा है।

### सर्गं : १२

बातकी सम्ब द्वीपकी पूर्व दिसामें सीता नवीके स्टापर को कच्छा वेस है उसके विजयार्थ पर्यतपर दक्षिण में भीने एक हेमपुर नामका नगर है। वहाँ कनकाम नामका राजा बा, उसकी स्वीका नाम कनकामका बा। हरिष्मणका बीव स्वर्गत न्युत होकर इस्हीके कनकामक पुत्र हुवा। कनकामक अरवन्त सुन्दर बा। उसे वेसकर विश्वासर कम्यासोंका मन उसकी और साकृष्ट होता रहता वा। १-२५ १४९-१४७

पिताकी आजासे कनकञ्चलका कनकप्रभाके साथ विवाह हुआ। राजा कनकप्रभने संसारसे विरक्त हो बीला के की। एक बार कनकञ्चल अपनी जियाके साथ सुमेद पर्वतके उद्यानमें गया। वहाँ उसने सिखापट्टपर विराजमान सुवत मृनिको देखकर उन्हें नमस्कार किया तथा धर्मका स्वकप पूछा। उत्तरमे मृनिराजने रत्वत्रस्थम वर्मका वर्णन किया जिसे सुनकर उसे ससारसे विरक्ति हो गई और उसने जिनदीका घारण कर की। विरक्तक तक तपस्या कर वह जागुके अन्तमे काविक्टस्वर्णमें देवानस्य नामका देव हुआ।

24-01 620-648

# सर्गं : १३

स्वन्ति देशकी वव्ययिनी नगरीमे राजा वक्षतेन रहते थे। उनकी रानीका शाम सुप्रीका था। देशनम्ब देवका बीच ६सी राजवम्मतीके हरियेण गामका पुत्र हुना। हरियेण राजनीतिका भाग्यार था। राजा वक्षतेनने मुतसागर मुनिराजके समीन दीक्षा से सी। हरियेण सावक्षत्रकंत गामन करता हुआ राज्य करने केथा। १-२१ १५३-१५८

वृत्यस्ति हुता । संभागी कासी वास्तावर्षे का वर्ष । सिर वन्यवारका प्रसार और कार्क वास्तार वास्तावी वांसमिका विस्तार हुता । राजा हरियेक्षे सुवसे राजि कारीत की । प्रातःत्रास वास्त्रवानीं वाङ्गकवांसींके की वास्ता किया । इस प्रकार राजा हरियेक्सा समय पुष्की कारीत हीने कारा । वासर्व कुत्रीको कुविरावके वास बीवा केकर क्या । समयक्षेत्र किया विश्वके प्रकारके वह कहासुकारमांने प्रीतिकार के हुवा । १२-३४ हेन्द्र-१६७

### सर्गः १४

बार्युद्दीपके विदेह क्षेत्र सम्बन्धी कच्छा देशमें एक हैमचुति नामका नगर है।
बहांका राजा वर्गजय था। उसकी स्त्रीका नाम प्रभावती था। प्रीतिकर वेवका जीव इसी
राजदम्पतीके प्रियमित्र नामका पुत्र हुजा। प्रियमित्र बढ़ा पृथ्यशास्त्री था। वर्गजयने
क्षेत्रकुर सीवंकरके पादमूसमें दीका वारण कर सी और प्रियमित्र प्रजाका पास्त्र करने
स्वया। इसको बायुधवांकामें वक्करल प्रकट हुजा विस्ते यह वक्कवर्ती कहसाने सना। १-३९ १६८-१७३

एक दिन चक्कवर्री प्रियमित्र वर्षणमे अपना मुख देख रहा था । शिरमें सफेद बाल देखकर जसे संसारते विरक्ति हो गई । मोक्षमार्गको जाननेकी उत्कथ्ठा छेकर यह क्षेमंकर विकेश्वके समवसरणमे यथा । ४०-५३ १७३-१७६

#### 🗡 सर्ग : १५

त्रियमित्र चक्रवर्तीने हाथ ओड़कर जिनेन्द्र मगवान्ते मोक्षमार्ग पूछा । भगवान्की विश्वस्थित होने कर्ता । उन्होंने कहा कि निर्मक सम्यग्दर्शन, सम्यश्मान और सम्यक्षित्र ही मोक्षमार्ग है । सम्यन्धर्यका विस्तारसे वर्णन करते हुए उन्होंने जीवाओबादि नी पदार्थोंका स्वक्ष्य कहा । उन्होंने जीवपदार्थका वर्णन करते हुए उसके शौपकामिक जादि पौचभाषोंका विस्तारसे वर्णन किया । १-१४ १७६-१७८

ृ संजीवतस्वका वर्णन करते हुए उन्होंने उसके पूद्गक, वर्ग, अधर्म, अक्षांचा और काक इन पीच मेबॉका स्वकप बताया। १५-२० १७८-१७९

भास्त्रवत्तरवका विस्तारसे वर्णन करते हुए उन्होंने बाठों कमींके पृथक्-पृथक् मास्रव वतस्त्राये । २१-६१ १७९-१८६

बन्धतस्वके वर्णनमे सर्वप्रथम बन्धके कारणोंका उस्लेख कर उन्होंने आठों कमोंके चतुर्विष बन्धका निरूपण किया । कमोंकी स्थिति तथा अनुमागकी भी चर्चा की ।

97-09 864-898

संवरतस्यका वर्णम करते हुए उसका स्वरूप तथा उसके कारण गुप्ति, समिति, धर्म, अमुप्रेका, परिवहत्वय और चारित्रका विस्तारसे वर्णन किया। ८०-१६४ १९१-२११

निर्वराका वर्णन करते हुए उसके सविपाक और अविपाक भेदोंका स्वरूप बताया सवा मुजलेजीनिर्वराके दश स्वावोका वर्णन किया । १६५-१६७ २११-२१२

निर्वराके वनन्तर मोक्षतस्वका वर्णन करते हुए उन्होंने वतामा कि यह जीव किस गुगस्वानमे किस कमसे कमौका ताम करता हुआ कौयहवें गुजस्वानके अन्तमें कमौ-का सर्वया क्षम कर मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करनेके बाद यह जीव एक समयमें कोकशिक्षरपर बास्ट हो बाता है। जोन कासगति आदि बनुयोगोंसे होनेवाकी सिक्ष बीवोकी विशेषताका भी उन्होंने वर्णन किया।

जिनेन्द्र मनवान्का अपवेश सुनकर प्रियतस व्यक्ष्यादि अरिक्यम नामक अयेक पुत्रको राज्य सौंपा और स्वयं क्षेत्रंकर विनेशाके पारमूक्षमें दीक्षा वारच कर की । अव्यक्षे वह सङ्कारस्वर्गने सूर्यप्रभ केव हुआ ।

१९४--१९८ २१६--१९७

Ì

#### सर्वे : १६

त्रीतिक मृतिराज्ञित कहा कि तुर्वत्रव वेकका बीच ही स्ववित व्युत्त होकर.
तु स्वेतातपना नगरीमें नन्दन नामका राजा हुवा है। अपने पूर्वत्रव युनकर राजा कन्दनके
नेत्रीके खाँसू वहने खने। उसने मृतिराज्ञको वसस्कार कर मृतियोक्षा के की। उस्कृति
वारत प्रकारके तथ किये और तीर्वकर प्रकृतिके कन्द्रमें कारवभूत वर्तनिव्युक्ति आदि
योकत् कारणभावनाओंका विभावन किया। उन्होंने कन्द्रभावकी आदि कठिन तम किये।
अन्तर्भ सहता सावने खरीरका परित्यान कर नन्द्रके मृति प्राचत स्वर्यके पुर्णात्तर विमानमें
देवेन्द्र हुए। बागे महक्तर मही वर्द्रमान तीर्यकर हुने।

हुन्दर प्रकल्पर्मक

1

### सर्ग : १७

वसी भरतंबोवके निवेह देखार्ने एक कुण्डपूर नामका नगर है। इससे धावा तिकार्य राज्य करते थे। राजा चिकार्यकी रानीका नाम प्रियकारिणी वा। प्रिवकारिणी वथा नाम सवा मूणवाकी रानी थी। दम्पतीर्ने अवाब प्रेम था। १-२९ २२८-२३६

भव प्रामतेन्द्रकी आगु ६ महकी शेव रह गई तब इन्ह्रने अवधिक्षानसे शह सान-भर कि प्रियकारिजीके गर्में दीर्चकर पुत्रका गर्गाबदरण होनेवान्त है, जनकी तेवाके किने पर्कुमारिका वेतियोंको नेवा। एक समय पिछकी रातमें क्रियंकारिजीने सेरावद हावी आदि सीकह स्वप्त देवें। राखा दिखार्थने स्वप्नोंका कल बतादी हुए कहा कि सुन्हारे शर्मेंद्रे सीर्चकर पुत्र होगा। आपादसुनका वष्ठीके दिन पुष्पोत्तर विमानसे व्यक्तर ज्ञानतेन्त्रने माताके गर्ममें अवसरण किया। देवों ने उत्सव किया।

वैत्रपुष्क वर्गादवी सोमवारके दिन बासक वर्धवातका वन्य हुवा । सीवर्मेन्द्रसे चतुर्णिकानके वेजेंकि साव आकर बन्नकरवाणकका उत्सव किया । सुनेव नर्वतके वाव्युक वनमें स्वित पाण्युक शिका पर बाहकका बन्याभिषेक किया । सीवर्मेन्द्रसे उनका वर्षवात नाम रच्या । चारण माश्चिवारी विवय और संवय कृतिवाँने उनके वर्षांनके क्यमा संवय दूर हो वानेके कारण उनका सुन्यति नाम रच्या । ५८-१४ २३७-२४३

वीनमं वेचने जनके साक्ष्मकी परीका कर जनका महावीर ताब रचका। भववान् यहाबीरका क्षमस्थास सामन्य जीतने कथा। १० वर्षकी त्यववाने एक विक प्रवका मन संसारते विरक्त ही वंगा। कीत्रसंविक्त वेजीते काकर करके वैदानको वहाना। मार्गसीर्व कन्नववाकी रचनते के विक सम्बंधि वृह्यसमक्तर हीका कार्य कर की। बीका सेते ही सम्बंधिताल और ताल व्यक्ति प्रसाह हो वर्ष।

ने एक बार प्रतिकृत्यन जायक सम्मानने दिखा है । वहाँ व्या नायक वाले जल-पर त्रणार्थ किया नरमु वे साम्ये वैदीर विश्वविद्य हाई हुए । अनुने प्रदर्श 'सहस्तितार' बाम राजवर , समायकार को । कैसामाहरूपा चंदपीक किए कई प्रतिकृति तरिक सक-पर मुख्या प्रतिक मुख्य कैमामार्थ हुमा । वैदीन क्षांत्रकामान्यकार क्षांत्र किसार । १९५०-१९० ५४४०-२४९

The house of the second

#### वर्षमानपरित

## सर्व : १८

इन्हर्स आकारो कुचेरने सममसरमकी रचना की । विश्वव्यक्ति नहीं किर रही थी इस्तिये इन्ह्रमे सबिकानसे उसके कारण पर विचार किया । इन्ह्र गीतम धामसे इन्ह्रमूति साह्यणको कार्या । उसके खाब उसके गाँच सी किव्य भी आये । समयसरणमें आते ही उस सबने भरवान् वर्षमानको शिष्यता स्वीकृत की । आवणकृष्णा प्रतिपदाके विन भयवान्त्री विश्वव्यक्ति प्रकट हुई । इन्ह्रने उनका स्तवन किया । ३० वर्ष तक विहार कर उन्हींने वर्मका वपवेस विधा । वन्तमें कार्तिककृष्णा चतुर्वशी के बन्तिम मुहूर्तमें उन्होंने पावापुरसे निर्दाण प्राप्त किया । देवोंने निर्वाणकल्याणकका उत्सव किया । १-१०१ २४९-२६८ असम कविने अपनी प्रसन्ति दी de ser leine Marcaril literat

भीर सेवा मीरे प्रतेका भारत वर्ग ५५% ड २१. हरियानांत्र, देवत

# वर्षमानवश्चिम्

अवदा सर्वः बङ्गामस्यम् विकासिः ।

विसं विकोकीतिसकायमानानात्परितर्गी सत्तरानलात्तरसाम् ।
उपायसं सत्तरीतुक्वकोतिः वन्ते विनेशां स्तानीतुकायम् ॥१
सत्तार्वेसप्यार्वाद्वतिर्गम् पुरित्वियो गौरिकस्तरपूत्तम् ।
रत्नप्रयं गौति परं पविषं सर्वेकपाणं पुरित्विकस्तरम् ॥२
सुपुरत्तरानाविषुरत्तपुः सप्ताद्वासकीकोत्ववार्ववीयात् ।
स्ता सपुद्वर्तुनविषयक्याम् सद्यायक्याः विमानतान्योः ॥६
गवाविवेसकपुतारकोवैः वय सामुद्यानं साम्बीः वय सामुन् ।
सनोवविवारितियं क्योतीः पारं यसं क्यातिः वि प्रमुदः ॥४
सनोवविवारितियं क्योतीः पारं यसं क्यातिः वि प्रमुदः ॥४
सन्तावि पुष्पानकतिनुप्रतिवादासम्बास्तरः चरितं प्रवस्तुम् ।
सीवर्दामानस्य समुद्यतोऽतं कर्जाविनां नास्तिः वि पुष्परेक्यम् ॥५

महानीरं महानीरं वर्षेत्रमृतिपातते । वन्त्रेत्तं '''चेतवा नितर्गं तर्तृकानो मवार्णेवम् अर् वर्द्धमानमहत्त्राच्यमकोन नितिनितत् । राष्ट्रमानतृत्वानेन तंत्रुतं निकारमञ्जून् अर्

नापेकारेऽवांपथयं न कहं न युत्तमञ्जः भृषि नापकायम् ।
पृद्धीकृतः सन् रसिकत्यवृत्तमः कवित्र्य वेद्यापितकानसञ्च ॥६
होपेऽव अम्बृहुम्थायिष्ट्र्यं वीकारतं सेत्रमपाव्यमस्ति ।
किमेश्रधमानृत वृष्टिकेरकार्यमाङ्कावितमध्यसस्यम् ॥७
तत्र श्यकास्या विवितास्यवेद्यो वेद्योऽस्ति पृष्वीपपवेन युक्तः ।
विवीकसोऽपि स्वृह्यस्ति वथ अनुत्तवे स्वर्यकृतायताराः ॥८
रत्नाकरैयः समतीतसंबये रक्तकृत्तते वस्तवनैत्र रस्यैः ।
वक्तकृत्यकास्यमवप्रहाणि कोजेश्च सस्यानि सवा वहाद्भः ॥९
पृष्युक्षुवार्टीनिक्तोपकस्याः कृत्याकरैः पृरितद्याक्तियप्राः ।
ताम्बृक्यक्कीपरिण्डपून्युक्षसम्बत्तोक्षामवनेश्च रस्याः ॥१०
धध्यासिता गोवनभृतिविद्धः कुदुन्विभः कृत्यसहस्ववान्यैः ।
प्रामाः समग्नाः निगमाञ्च यत्र स्वताविक्तामणयो विभान्ति ॥११
क्रोद्वृतावुक्तकिक्कामा द्वकायदीयस्त्रविक्तीर्णकृताः ।
वहन्ति गद्यागृतसारसार्यं नीकोत्परीवित्तमम्ब नद्यः ॥१२

उदात हुआ हूँ सो ठीक ही है क्योंकि फल की इच्छा रसने बाले मनुष्यों को पापकारक कार्यों की इच्छा नहीं होती है ॥५॥ रसिकत्य वृक्ति से (पक्ष में रसिया स्वमाण से ) मूढ हुआ किन और वेद्याओं में जिसका मन कम रहा है ऐसा पुरुष, न तो जर्षापचयं—अनुकूल अर्थ की हानि (पक्ष में घन हानि) की अपेक्षा करता है, न कष्ट की अपेक्षा करता है, न वृक्तमञ्जन्त अन्ति। (पक्ष में चरित्र मज्ज ) का ज्यान रसता है और न पृथिवी में अपशब्द—रस के प्रतिकृत शब्दों (पक्ष में कुवाच्य शब्दों) की परवाह करता है ॥६॥

तवनन्तर अम्बूबृक्ष के सुन्दर चिह्न से मुक अम्बूदीय की दक्षिण विशा में भी भारत नाम का वह क्षेत्र ( सेत ) है जिसमें बिनेन्द्र मनवान के जर्मामृत की सिवाई से निरन्तर जव्य जीवक्यी धान्य लहलहाती रहती है 11011 उस भरत क्षेत्र में अपनी कान्ति से अन्य देशों की जीतने वाला एक पूर्वदेव है बहा जन्म छेने के लिये स्वर्ग के देव भी इच्छा करते रहते हैं 11211 जो देश असंस्थास रत्नों की बानों, सुन्दर हिस्तवनों और सदा बिना जोते ही सरलता से पकनेवाली तथा वर्षा के प्रतिन्त्रम्य से रहित धान्यों की धारण करने वाले केतों से सुशोधित रहता है 11211 जिनके समीपवर्ती प्रदेश पाँड़ा और ईक्षों के वनों से ब्यास हैं, जिनके धान्य के क्षेत्र नहरों के वल से परिपूर्ण हैं, जो वाल की लताओं से किपटे हुए सुपायी के बृक्षों से सहित बाग बयीकों से मनोहर है, जहाँ, गोवनक्ष्म की लताओं से किपटे हुए सुपायी के बृक्षों से सहित बाग बयीकों से मनोहर है, जहाँ, गोवनक्ष कि लताओं से कुत्रता तथा हजारों चक्षों में वाल्य का संबह करने बाले गृहस्य निवास करते हैं और और जो अपने स्वामियों के किये विन्तावर्ण के समान हैं—उनकी योगीपभोन सम्बन्धी समस्त इंक्श को अपने स्वामियों के किये विन्तावर्ण की समत विवास देश में सुशोधित हो रहे हैं 1120-218 वाल करने बाले करने बाले करने बाले करने स्वान-व्यास है ऐसी मध्या विवास देश में अनुतसार के सवान-व्यास स्वान वीकक्ष की स्वास्त कर को बारण करती हैं विवास देश में अनुतसार के सवान-व्यास स्वान वीकक्ष की से सुशोधित कर को बारण करती हैं

१. रक्कानाञ्चाविश-श्रविष शकः ।

||१२|| जिस देश के तालावों में कमल फूल रहे हैं और हंस मधुर शब्द करते हैं उनसे ऐसा बान पड़ता है मानों तालावों के द्वारा अपने खिले हुए कमलक्यों नेजों हे दबापूर्वक देखा गमा, नामंसे खिन्न एवं प्यास से पोड़ित पथिकों का समूह सभी पीने के किये ही मुखाया जा रहा हो ||१३||

उस पूर्व देश में पुण्यात्मा जनों से अधिक्रित तथा देशों की नगरी के समान मनोहर इयेत-पण्ण नाम की नगरी है। वह नगरी सदा ददेत अभों का निवास होने से सार्थक नाम नाकी है। ।१४॥ पूर्व यशिप हजार करों—किरणों (पक्ष में हावों) से सहित है तो भी वनमणुम्बी विकरों के बीच लगे हुए नीलमणियों की किरणक्पी राष्ट्र के आज्ञमण की शक्ता से ही मानों उस नगरी के कोट पर नहीं चढ़ता है।।१५॥ वायु के आचात से चंचल, आकाश को ब्याम करने वाकी स्था केल के पत्तों के समान नीलवर्ण वाली विसकी परिचा की तरङ्गावली चलती-किरती पर्वतर्थिक के समान सुशोभित होती है।।१६॥ भीड़ की अधिकता के कारण जिसके हारों में अवैद्य करने और वाहर निकलने में लावों लोग करेश को प्राप्त होते हैं तथा जिनकी जैंची विकरों पर अपने हुए सकेद मेचों के सब्द, उत्सव के समय पहरायी हुई व्यवाधों के समान जान पढ़ते हैं ऐसे नीपुरों से जो नगरी सुशोभित है।।१७॥ जो नगरी करोड़ों हजार रत्नों के स्वामी, शास्त्र ज्ञान से सहित, आवक्षमर्थ के प्रतिवालक, भागरहित, भवरहित, उदार तथा स्वदार संतोधी वैदर्श से सहित है।।१८॥ पुत्रा के लिए घारण किये हुए अमूल्य नाना रत्नसमूह की कान्ति में विसके खरीर नियम्ब हो रहे हैं ऐसी जनता, जिस नगरी के बाजार में ऐसी सुशोभित होती है मानों यह स्वावनुकों से निर्मत सक्तों ऐसी सुशोभित होती है मानों वह स्वावनुकों से निर्मत सक्तों

१ निवास मा

२. श्रमासिक राज्यमपारी ज्ञाति असिका वरकाकवीकविवक्रियाविकस्थार्थः । राष्ट्रक्षयेक विवक्तस्यर्थिः सङ्ग्रीः वादैर्गुतोऽपि व हि कक्क्ष्माति स्य कालम् ॥११ कीवन्त्ररपान्युतस्य १ ।

१. बारास्टि वर् ।

५. बनावृत्ः बक्त व० !

वीरावक्रिवीयरकर्वपूरा कुरवास्त्रवीकांबुक्काप्यक्ताः । कृषासरामानिकस्यवास्तुकाक्षमानक्रितेरस्य ॥२० वास्त्रवेशिक्षस्यक्ष्त्रेवते विकोक्त्रेयास्त्रुक्ष्यागयातुः । सक्तक्ष्मानिकरकुर्व्यपीयस्त्रमानिका वास्त्रवासनेका ॥२१ वासक्ष्रकृत्वारस्युक्ती स्वयस्त्रव्यस्तितवास्त्रुक्तिवीवितासः । विकायम्बानव्यक्षितीसनेक्ष्रं जिनाक्षययोः प्रतनोति यस्याम् ॥२२

[विशेषकम्]

धारतेषकुष्येषु विक्रम्बनागानितस्ततो मीकमहानपूराण् । प्रहीतुमाबास्ति सुहुर्मद्वाः कृष्ट्योरमारवायनकोकचिराः ॥२३ विविर्धकस्याटिकरत्नपूर्वी संज्ञान्तनारीववनानि यत्र । अस्पेति भुकुः कमकानिकावी भान्तारमणे नास्त्यवा विवेकः ॥२४

से ही समावृत हो ॥१९॥ जिस नगरी में जिममन्दिरों की क्षोधा मिक्यादृष्टि जीवों को भी दर्शन करने की इच्छा जरपन्न करती रहती है। वर्षोंकि वहाँ की वह जिनमन्दिरों की शोभा सुन्दर स्त्री के समान जान पढ़ती है क्योंकि जिस प्रकार सुन्दर स्त्री नीलकमलों के कर्णपूर-कर्णाभरणों से समोमित होती है उसी प्रकार जिसमन्दिरों की शोभा भी कब्तररूपी नीलकमलों के कर्णाभरणों से सुशोभित है। जिस प्रकार स्त्री नीलवर्ण के वस्त्रों से सुशोभित होती है उसी प्रकार वह जिन-मिन्दरों की सोबा भी दीवालों में संलग्न नीलमणियों की किरणावलीरूपी नील वस्त्रों से सशो-कित है। जिस प्रकार स्त्री क्वेतरक के उत्तरीय वस्त्र से सुशोधित होती है उसी प्रकार जिनसंदिरों की बीमा भी शिवारों के बीय-बीय में छाये हुए खेत रुद्ध की मेवमालारूप उत्तरीय बस्त्र से सुशो-भित है। जिस प्रकार स्त्री सुन्दर केशों से सहित होती है उसी प्रकार जिनसन्दिरों की शोधा भी कपर चड़े हुए मयुरसमूह के पिक्करूपी सुन्दर केशों से सहित है। जिस प्रकार स्त्री उत्तम भूजाओं से सहित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की शोमा भी बंचल सुवर्णकमलों की मालाकपी मुकाओं से सहित है। जिस प्रकार स्त्री स्यूल स्त्रमों से सुशोभित होती है उसी प्रकार जिनमें दिरों की शीमा भी समस्त सुवर्णकलशरूपी स्वूल स्तनों से सुसोमित है। जिस प्रकार स्त्री नेत्रों से युक्त होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की घोमा भी सुन्दर बरोखेकपी नेत्रों से युक्त है। जिस प्रकार स्त्री मुख से सहित होती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की सोमा भी अलंकत द्वारक्ष्पी मुखों से सहित है और जिस प्रकार स्त्री कमिलिनियों के समृह को बारण करती है उसी प्रकार जिनमन्दिरों की सोमा भी सब बोर दिशारूपी कमिलिनियों के समृह को घारण करती है अर्थात् चारों बीर बिस्तुत मैदानों से सुक्षोमित है ॥२०-२२॥ जिस नगरी के महलों की दीवालों पर जहाँ-सही संकास नीलमंजियों की बढ़ी-बड़ी किरणों को ग्रहण करने के लिए मयुरियाँ बार-बार आसी रहसी हैं क्योंकि वे उन किरणों को काले सर्प समझ कर खाने के लिए उत्सुक हो उठती हैं ।।२३। विस नगरी में अत्यन्त निर्मेश स्फटिक मांव की भूति में प्रविविन्तित स्वियों के मुक्तों को क्रमक समाहरू

रै. संरोपितेन्दीबर म**ा** 

२. हारमुकातिकावमध्याविता व० ।

वेशां गुर्वित्वास्थानस्थातं हृदिनावीसं विश्वस्थितं ।

प्राण्वासः सम्बद्धानस्थातं स्वास्तुस्य गुप्तवतं स कृतंन् ॥२५
वेगोनसस्युक्तस्यद्धानस्थानस्थातं स्वास्तुस्य गुप्तवतं स कृतंन् ॥२५
वेगोनसस्युक्तस्यद्धानस्थानस्थानस्य स्वास्तुस्य हि सुदः ॥२६
वेगान्यद्धानस्य विश्वसानिक्षणे हृद्धानस्य स्वास्तुस्य हि सुदः ॥२०
वास्तं कृत्युक्तस्य क्रिता हृद्धा सर्व वस्त्रीतं वीरकोवः ॥२०
वस्तां गगस्य हित्तस्य क्रितास्य स्वास्त्रस्य स्वास्त्रम्य ।
विश्वस्य कृत्यं स्वादिक्षणित्वाते हृद्धान्य स्वास्त्रम्य ।
विश्वस्य कृत्यं स्वादिक्षणित्वाते हृद्धान्य स्वास्त्रम्य ।
विश्वस्य स्वादिक्षणे स्वास्त्रम्य स्वास्त्रम्य ।
प्राप्तावन्य स्वादिक्षणे स्वास्त्रम्य स्वास्त्रम्य ।
विश्वस्य स्वादिक्षणे विश्वस्य स्वास्त्रम्य स्वास्त्रम्य ।
विश्वस्य स्वादिक्षणे विश्वस्य स्वास्त्रम्य स्वास्त्रम्य ।
विश्वस्य स्वादिक्षणे विश्वस्य विश्वस्य स्वास्त्रम्य संवस्ताववस्य ।
विश्वस्य स्वादिक्षणे विश्वस्य स्वास्त्रस्य संवस्तावस्य ।
विश्वस्य स्वादिक्षणे विश्वस्य स्वास्त्रस्य संवस्तावस्य ।
विश्वस्य स्वादिक्षणे विश्वस्य स्वास्त्रस्य संवस्तावस्य ।

गोंरा उनके सन्मुस जाता रहता है सो ठीक हो है। क्योंकि आनत जीवों को विवेक नहीं होता ।।२४।। जिस नगरी में महलों की देहिक्यों में स्वित हरे मिलमों की किरक्कपी अंकुरों से पहके सकाए हुए बालमृग उन्हीं किरणों की शक्का से जागे पड़ी हुई हुनों को भी नहीं काते हैं ।।२५।। किस नगरी में सुशोधित कुण्डलों में स्वित पराराग मिलमों की कान्ति ते जिसका मुख्यम्त्र काल-काल हो रहा है ऐसी हनी को उसका पति 'क्या यह कुपित हो गई है' यह समझ कर प्रस्त करता पहता है सो ठीक ही है क्योंकि कामी अनुक्य मृद होता ही है ।।२६॥ जहां नाकाश के समान स्वक्त स्कित मिल अपहारों की अंची शिक्सों पर स्थित सुन्दर हिनमों को 'क्या ये आकाश में स्थित अपहारों हैं यह समझ कर नगरवासी कोग उत्सवपूर्वक देवते हैं ।।२७॥ वहाँ अरोकों के मीतर प्रवेश करते से प्रात:काल की सुनहली यूप प्रतिकिम्बत हो रही है ऐसे मकानों की पीतची रस्तमय मूर्गि केयर से विवेद हुई है ऐसी हिनमों को स्पष्ट क्य से देवकर जिनके चंककियत करति की सीतची रसमय मूर्गि केयर से विवेद वाद है ऐसी हिनमों की स्वत होता है ॥२८॥ वहाँ स्परित करति है ॥२८॥ महलों की शिक्सों की स्वत करती रहती है ॥२९॥ महलों की शिक्सों की करवावकी के हारा जिनमें इन्द्रवनुत के सब्द संक्रम मासून होते हैं ऐसे मेक, बहलों की सिक्सों पर काकर कहाँ ससमय में हो मयूनों को मत करते रहते हैं।।३०॥ किस नगरी में जहाँ-तहाँ किक्सों वाले मनुकों के परस्पर के बेक्ट्र के स्वाद होते हैं।।३०॥ विवेद नगरी में जहाँ-तहाँ किक्सों वाले मनुकों के परस्पर के बेक्ट्र के

अस्यानगर्यनृपयन्तिरतेष्ठकोषु वादरवर्दैर्ग्नवचा अह अखिताः अष् । वृत्रकापि कोचकप्नाति न् संपर्णक् एवीमन्दक्षाक्षकार्यः पंरत्यः वाति ॥१७॥

२. अधिक विश्वति गर्यसे वेरीयकी सुदि क्य एवं बृद्दीसूक्केन्द्रस्य । प्रतिकार्यक्रमध्यानिकारिक अधिकार्य कीर्युप्य कार्यस्य सर्गः ॥२५॥

स्पूरकृतारांस्वयदिक्याकीविद्यां ताः संबोधकेतीव्यक्तिताः । वृत्यक्ष्यं संवदः क्षणवायु यत्र वेनोमसः वैक्य क्ष व्यक्षम् १४४३।

पीतंत्रप्रात्म १

चीवन्यरकाम ६

विकासमान की है

सुवान्ति राजावनि वत्र वाच्यः स्कुरत्तडीरत्नगरीचिकानिः । विविधर्य कोककुटुन्बिमीनां वियोगकोकापनिनीयवेव ॥३२ बल्होद्यं बल्दबिप्रवद्यतीबाष्ट्रमिश्रमनिर्गतानि । बाबाय तीयानि वनीकृताञ्चन यनार्वतां यत्र पनाः प्रवास्ति ॥३३ यस्यां निशीचे गृहवीजिकामां आम्यन्ति मृज्ञाः कुमुबोवरेषु । बन्तांश्वनिजंजीरतान्यकारलेशा इवामीदितदिक मुखेषु ॥१४ ग्रह्मा गयाकान्तरसंप्रविष्टां ज्योत्स्नां सुवाकेनसितां प्रदोवे । बुखेण्ड्या स्वादयति प्रहृष्टो मार्जारपोतो मजिकुट्टिमेषु ॥३५ सर्वेर्संबोऽकड कुतसर्वेयुकाः सराधितिष्ठन्ति बनानि मस्याम् । कतानुहान्तर्गतदस्यतीनां विकाससौन्दर्गदिवृक्षयेव ॥३६ अवेदवरी विक्वजनीनवृत्तिस्तस्याः पुरोऽभूत्युकृतनृतिः। प्राप्ननिकाम्बान्यितवर्षनास्यो विस्यातवंद्यो रिप्रुवंदावावः ॥३७ प्रतापभानोश्वयाद्विरिन्दुः कहाकहापस्य समग्रकान्तिः । पुष्पोद्गमो यो विनयद्वमस्य जातः स्थितरम्बुविरम्बुवासः ॥३८ विस्तित्महात्मन्यमस्त्रकाचे गरेलाचित्राः सक्ताः प्रतिष्ठाम् । जबाप्य रेषुर्धनरोषमुक्तिवनष्यपाये नमसीव ताराः ॥३९

दूर कर बिखरे हुए गोतियों से व्याप्त गिलयों निरन्तर मुशोभित होती रहती हैं ॥३१॥ जिस नगरी में मापिकाएँ राजि के समय भी वेदीप्यमान तटों में संलग्न रत्नों की किरणावली के द्वारा जक-वियों के वियोगक्पी शोक को दूर करने की इच्छा से ही मानों दिन की लक्ष्मी को प्रकट करती रहती हैं ॥३२॥ जहाँ चन्द्रोवय होने पर चन्द्रकान्त मणियों से खजित महलों के अग्रमान में भ्रम से निकले हुए जल को लेकर जिनके शरीर अत्यन्त समन हो रहे हैं ऐसे चन-मेच सार्थक नाम को प्राप्त होते हैं अर्थात सचनुष वे समन होते हैं ॥३२॥ जहाँ बढ़ें राजिक समय गृहवापिकाओं के विग्दिगंत को सुगन्धित करने वाले कुमुवों के मध्य में भ्रमर इस प्रकार चूमते हैं मानों चन्द्रमा की किरणों से जर्बर जवस्था को प्राप्त हुए अन्वकार के खण्ड हो हों ॥३४॥ जहाँ सार्यकाल के समय झरोखों के बीच से प्रविष्ठ होकर मणिनय करों में विखरी हुई अगृतफेन के समान सफेद चांदनी को दूध समझ कर विकाद का वच्चा हॉवत होता हुआ बाटता रहता है ॥३५॥ वहाँ समस्त वृक्षों को अलंकत करनेवालो सब ऋतुएँ वनों में सदा निवास करती हैं उससे ऐसा बान पड़ता है कि वे लतागृहों के भीतर स्थित दम्पतियों के विलासपूर्ण सीन्वर्य को देखने की इच्छा है हो मानों सदा निवास करती हैं ॥३६॥

तवनन्तर जिसकी जेडा समस्त जीवों का हित करने वाली थी, जो इन्द्र के समान विभूति का धारक था, जिसका वंश अत्यन्त प्रसिद्ध था तथा जो अनुओं के वंशकपी वास के कुशों को जलाने के लिये दावानस के समान था ऐसा निवद्धन नाम का राजा उस नगरी का स्वामी था।।३७॥ कमलों के समान नेजों को घारण करने वाला वह राजा प्रतापक्षपी सूर्य के खिये उदयायस था, कलाओं के समृह के लिये सम्पूर्ण कान्ति से युक्त चन्द्रमा था, विनयक्षपी वृक्ष के लिये वसन्त था

4

t' aleg: de t

निवार्गवाज्ञ्यस्य बोक्रम् वेद्यानां विश्व सार्थ्य स्थानिक स्थ

त्वनन्तर वस राजा मन्त्रिवर्ध को बीरवारी माथ की वस्क्रमा थी को ऐसी वान पढ़ती थी बानों कान्त्रि की व्यव्हानी देवी हो, अवना सौन्दर्यक्रमी महानासर की तटी हो, अवना कानदेव की मृतिमन्त्र विजयक्रमी हो हो 119३॥ जिस प्रकार नृतन नेव को विज्ञास्त्रिक्षी कर्या सुनोधित करती है, जिस प्रकार नवीन सम्बदी बासबुक को वर्षक्रम करती है और किस प्रकार देवीपमान प्रमा निर्मेश प्रधारमध्य को विज्ञानित करती है सबी प्रकार यह सीर्पश्येचना राजा निवद्यंच को विज्ञानित करती ही 11530। जिसमें समस्त बुर्फों का निवास है सथा को परस्पर एक-दूसरे के नोन्य

वीकार्यक अवस्थानम्

तस्य सरवन्यरावातीरकारसः कालविववेदतः ।
 तेमा व्यवन्यरावातीरिकृतः निक्याव्यकः । १२६॥
 वीवाविववेद वाणां वर वण्यापीतः पृत्ववं प्रमुखांप्रविवाययसम् ।
 व्यातिवेद परावयवात्रव्यविवेद सूर्व वं पृत्विवास्त्रवात्रव्यवद्यवात् । १२७॥

२. सुम्हें सः ।

# वर्षनाय करेतान्

प्रवृद्धपादाकरतेकायातं कारतेकीयं विदित्यः व सर्वाम् । अत्याववातातः कृतं वयार्वं प्राच्यां प्रस्तवातुमतं प्रसारः १४६ सर्वाववात्राको विवसं गयोज्यृद्धित्यः समं कृति सामुराया । स्वयं विद्युक्ताति व सन्वताति सन्तं वयो यत्यवहः सुयत्यः ॥४७ विनेकायुक्तं महर्ती विवाय वत्रे वरेत्यो वक्तवेजिह्न कृतोः । सर्वप्रकामानसन्त्रस्यस्वर्ततृतां नत्यत्र इत्यानस्याम् ॥४८ वास्योजिय बोध्न्यस्ततानस्तिको ज्वाचारारेकाक्तितस्त्रकोष्ठः । वैस्त्यावीको रियुक्तवरीकां प्रसानुमान्यार्थसं प्रवेषे ॥४९

[ वसन्ततिलकम् ]

पन्या कृतानतकटाकारोकस्वयं

कासस्य जीवनरसायनमध्यपूर्तेः।

उद्दामरायरस सागरसाररानं

क्षीकार्तिष तमथ यौषनमाससाव ।१५०

हैं ऐसे उन बोनों सम्पतियों को विधिपूर्वक रचना, कर जान पड़ता है, विधाता ने भी चिरकारू के समस्तर किसी तरह अपनी सुष्टि के उस प्रथम फरू को देखा था ॥४५॥

राजा निवद्यंत में उस रानी में ठोक उसी तरह पुत्र उत्पन्न किया जिस तरह की प्रभात-काल पूर्व दिसा में सूर्य को उत्पन्न करता है। राजा निवद्यंत का वह पुत्र सूर्य के समान था भी क्योंकि 'विसप्रकार सूर्य प्रवृद्धपर्याकरसेव्यपाद—विकसित कमलसमूह से सेव्यमान किरणों से मुक्त होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी प्रवृद्धपर्याकरसेव्यपाद—जागृत लक्ष्मी के हाथों से सेव्यमान वरणों से मुक्त वा। जिस प्रकार सूर्य जगतप्रदीप—संसार को प्रकाशित करने वाला है उसी प्रकार सूर्य प्रतापानुगत—प्रकृत ताप से सहित होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी प्रतापानुगत—तेज से सहित शा शार्थशा उसके कम्मकाल में जाकाश निर्मल हो गया था, विशाओं के साध-साथ पृथ्विती जी सानुराव—काकिया और प्रीति से सहित हो गई थी, बन्धन में बद्ध जोवों के बन्धन स्वयं सुल गये थे और सुवन्धित वायु घीरे-वीरे वहने लगी थी ॥४७॥ राजा में दसनें दिन जिनेक्यमवाल की बहुत बड़ी पूचा कर उस पुत्र का क्वल नाम रक्खा। उसका यह नन्दन नाम समस्त प्रजा के यन को आवन्धिन समस्त होने से सार्थक था ॥४८॥ जिसके समस्त विद्याओं का अध्यास कर लिया था तथा जिसका सुन्दर प्रकोष्ठ प्रसार्थक के आवात की रेखा से विद्वित था ऐसे उस नन्दन ने बास्य अवस्था में मी समुस्तिकों को वैश्वन वीका देने के किये आवार्यपर को प्राप्त कर लिया था। तारपर्य यह है कि वह छोटी ही सवस्था में सारूब बीर सर्व विद्या में शियुल हो ग्रम्स था ॥४९॥

तरनन्तर को वेस्यावनों के कटाशक्यी वार्कों का प्रमुख करव है, शरीररहित होने पर भी कामदेव को वीवित करने वाळी रक्षावन है तथा बहुत जारी रागरस क्यसागर का बोध राज है।

१. चनस्त्रवीणं शः ।

र्ग तु वर्गामनवर्गा कार्याका एक सम्बंधा क्रिकेटिया कार्याका क्रिकेटिया क्रिक

The State of the State of Stat

वन्येतु रात्पतम्बद्धितराज्ञपुत्रै-

रत्येवा युवसनयेः सहितो बनाम ।

स क्रीडितुं चितुरबाव्य वरामनुक्री

क्रीकाक कुलक कुलरराजितालान् ॥५२

सकुरितें डिकियरे नेक मानिकेंग

त्रेत्वाकते कुपुसतीरभवासिताले ।

तस्मिन्नने सरसंबादकते विकृत्य

तंतुप्रविविद्यययेग च सस्य तेवाच् ॥५३

र्तेस्मित्रकोकतच्याच्यके विद्वारणा

वासीनमुख्यविमकायदिकानमध्यु ।

पुद्धीकृतात्मवश्वसीय मुनि विताधा-

नैक्षिष्ठ विष्ठपरितं जुतसागरास्यम् ॥५४

प्रागेव तं प्रमुक्तिः प्रणतीलमाङ्ग

व्यानिवृत्तांशितितकः प्रवसम् दूरात् ।

Alter to the second sec

४. वस्ताकाकमस्ताकनस्वकेरसम् गृहक्रमः । स्वेक्क्यांग्याक्यकानां प्रकानम् । १८८। क्रमस्त्रसस्य विस्तानं स्थाटकानवांक्रस्ट । सर् अपूर्णितापणकृष्यम् सः स्वित्तं स्वत्रस्

<sup>-</sup> THE PERSON OF T

पञ्चात्समेत्य निबहस्तसरोच्हाम्या-नम्बर्ध्य तस्य चरणावभवरकृतार्थः ॥५५ संविद्य तं युनिपति युकुशीकृततप्र-हस्ताम्बुको विवित्तसंसृतिफलगुभावः । उत्सञ्ज्ञाय भी संस्वतागरनीक कीवः सिद्धि कर्ष बकति तत्कपऐत्यपृष्ठत् ॥५६ पुष्टः स तेन युनिरेवनुवाच बार्च वाक्मनोयमिति चैव वृथा प्रयासः। ताबत्हतान्तगुज्ञगस्य हि तब्ब्यगाया-वस्त्रात्ममावमधिगम्य स याति सिद्धिम् ॥५७ तस्माहिनिर्वतमसौ मुनिनूतनाकौ-ज्ञ्योतिः वरं सक्छवस्तुगतावभासम् । निष्यान्यकारपरिजेवि समेत्य तर्ज पद्माकरः स्वसमये सहसा व्यंबुद्ध ॥५८ **आरोपितवतगनाभरनाभिरामो** भक्त्या मुनि चिरमुपास्य मरेन्द्रपुत्रः । उत्याय सावरमुपेत्व कृतप्रणामो गेहं वयो मुनियुकानावयन्त्रवज्ञः ॥५९

पृथिबीतल को भालिज्ञित कर रहा था। तदनन्तर समीप में जाकर और अपने करकमलों से उनके चरणों की पूजा कर वह कुतकृत्य हो गया ॥ ५५ ॥ तदनन्तर जिसने अपने करकमलों को कमल की बोंड़ी के आकार कर रखा है तथा जो संसार की असारता को जानता है ऐसे नन्दन ने उन मुनिराज के समीप बैठकर पूछा कि हे स्वाभिन् ! यह जीव संसाररूपी भयंकर सागर को पार कर मौक्ष को किस प्रकार प्राप्त होता है ? यह कहिये ।। ५६ ।। इस प्रकार नन्दन के द्वारा पूछे हुए मुनि-राज ने निम्नािकूत बचन कहे। उन्होंने कहा कि 'यह मेरा हैं' जब तक यह व्यर्थ का प्रयास होता रहता है तब तक इस जीव को यम के मुख में प्रवेश करना पड़ता है और जब आत्मा में आत्म-बुद्धि कर उस प्रयास से यह दूर हटता है तब मुक्ति को प्राप्त होता है।। ५७'।। वह नन्दनक्ष्पी कमलवन, उन मुनिराजरूपी नवोदित सूर्य से प्रकट, समस्त वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करने वाली, उत्कृष्ट तथा निष्यात्वरूपी अन्यकार को सण्ड-सण्ड करने वाली वास्तुविक क्योति को प्राप्त कर स्वधर्म के विषय में सहसा प्रतिबोध को प्राप्त हो गया।। मावार्ध-जिस प्रकार प्रात:काल के नवोदित सूर्व की क्योति को श्राप्त कर पद्माकर-कमल वन खिस उठता है उसी प्रकार उन मुनिराज से उपदेश प्राप्त कर वह पद्माकर—अक्ष्मी की खानस्वरूप राजपुत्र बिल उठा-हर्षेत्रिमोर हो उठा ॥ ५८ ॥ तदनन्तर घारण किये हुए ब्रतसमूहरूपी आमूपणीं से युन्दर उस राजपुत्र ने चिरकाल तक मिक्यूर्यक उन मुनिराज की जपासनी की, उठ कर बड़े आदर से समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया । पश्चात् युनिराज के गुणों की गणना करता हुआ वह

१. ममाहबर्ग २. विवृद्धः वर्ग

सम्मे पुरी सुमविने बसुन्हिन्तें स्मारमध्यानवयययेग हार्यम् । हरवानिवेकसंतुर्धं वश्याः विस्तृताः 🕡 संस्थे विदेश पुणराजवर्ष गरेनाः ४६० वाराजवासम्बद्धाः वृत्तः रचतवाः वेक्सरश्रेषपुतकार्वदिकांक्य भौकान् । **बात्मातिरिक्तविभवानकरीत्युमार**ः वकेशो क्षेत्र क्रान्यसम्बद्ध स्रति प्रयुक्तः १६९१ **ऐकोऽजनकविषरानकरान्** होस्या राजातमाः स विवयमान्यातपानवसान् । रेजे भवन्यसमसमातिकीन्त्रीत् नन्यानतानुविषयान्त्रियानिक्यान्त्रिय ४६२ विचाणितं जुनि न केनचिवारमनस्त-ब्रमास्ति वस्तु सक्काविकास्य तेन । मन्ये जहान्द्रतमिर्व वद्यविद्यमार्ग स्वस्थान्यदाचि तदनेन भर्य रिपुन्यः ॥६३ सीम्बर्ययोजननवीययराजसम्बः ब्राच्याचि निर्धालमति सबहेतचोऽपि ।

गुजज्ञ राजपुत्र अपने बर गया ।। ५९ ।। तवनन्तर जिस दिन बहुले बन की वर्षा की गई थी अर्थात् यथेच्छ दान दिया गया था ऐसे गुरुवार के शुभ दिन और शुभ कान में राजा ने सामन्त, नंत्री तथा नगरपाल आदि कर्मचारियों के समूह के साथ उत्कृष्ट वैभवपूर्वक अनुपम अभिषेक कर राजपुत्र-मन्दन के लिये युवराज पद दिया ।। ६० ।। युवराज मन्दन ने गर्भवास से लेकर अपनी सेवा में संलक्ष्म राजपुत्रों, वस्त्रव्यवस्थापकों तथा मन्त्री आदि मूक वर्गों को बपने से भी अधिक संपत्तिशास्त्री कर दिया सो क्रीक ही है, क्योंकि सत्युरुषों के विषय में उठावा हुआ क्लेश कल्पवृक्ष ही है अर्थात् कल्प-वृक्ष के समान वास्त्रित फल की देने वाला है।। ६१।। वह राजपुत्र एक होने पर त्री, जिनसे अनेक प्रकार के रत्न करस्वरूप प्राप्त होते थे ऐसे, राजप्रवत्त विषयों—देशों को ग्रहण कर शुक्षोमित हो रहा था । साथ ही उसने सांसारिक दु:स सन्तवि के कारणजूत तथा बुर्जनों से सम्बन्ध रखने वाले अन्य विषयों--पञ्चेन्त्रिय सम्बन्धी विषयों को छोड़ सिया था।। ६२ ॥ पृथ्वी पर को वस्तु जिसके पास नहीं है वह बाब तक किसी के द्वारा समस्त याचकजनों को नहीं दी गई परम्यु में इसे एक बड़ा आरुवर्स मामता है कि इस युवराज के पास को भव स्वयं अविकामान था वह इससे सब्दर्शों के लिये दिया या । भावार्थ-समीप में विश्वमान बस्तु ही मानकों को दी वाली है अविश्वमान नहीं परन्तु इस युवराज ने अपने समीप अविद्यमान सय बागुओं को विक्षा का यह बड़े आस्पर्य की बाल हैं। तात्पर्य यह है कि वह स्वयं निर्मय होने पर की राजुओं को सबमीत करता था ।।६३॥ सुन्दरता. जवानी, नई विजृति और राजकक्सी वे सब मकाप क्य के कारण है तथापि क्स निर्मेश बुद्धि कारे

१. पुनिद् व । १. कार्यटिक व भीसान् व ।

३. एकाननेकवित्र वं ।

संबंधा पुगर्वपु दे पूर्व के विसके ऐसे पुष्प ग्राम में 1.

रेकुर्ग तं महियतुं शणमप्यूकारं गुडारममां म तु विकारकरं हि किश्रित् ॥६४ मध्यर्थयम् जिनगृहाम्परवा स जनत्वा श्रुकाम् किनेन्द्रकरितानि सहामुनिस्यः । चिरवासतानि विभिवसयति स्म क्षेकं वर्णानुरागन्त्रायो हि भवन्ति भन्याः ॥६५

इचिता

र्वेड्डवान्स परिष्ठो यहात्ममा न रामतः पितुरुपरोवतो वशी । निविधिया विवितसुराञ्चनाङ्गीत प्रियञ्चरां जनस्ति।वैकवायुराम् ॥६६ उपवातिः]

बतानि सम्यवस्य पुरःसराचि पत्पुः त्रसादांत्सनवाप्य सापि । बर्मामृतं यूरि वर्षे प्रियानां सरानुकुका हि भवन्ति सार्याः ॥६७

विसरिणी

परा सम्पत्कानोविनयककराक्षेत्रिकुकका

वयस्मा करवाया वयकदक्षिका पुष्पवनुषः । नताञ्ज्ञे तं वश्यं पतिमहत सा सामुचरिता

न कि वा संबस्ते भूवि गुजगनानानुपचयः ॥६८

इत्यसगद्दते थीवर्जमानचरिते महाकाश्ये नन्दनसंभवो नाम प्रथमः सर्गः ॥१॥

राबपुत्र को पाकर उसे मत्त बनाने में समर्थ नहीं हो सके थे सो ठीक ही है, क्योंकि शुद्धात्माओं को विकार उत्पन्न करने वाली कोई बस्तु नहीं है अववा कोई भी बस्तु बुद्धात्माओं में विकार उत्पन्न नहीं कर सकती ॥ ६४ ॥ वह उत्कृष्ट भक्ति से जिन मन्दिरों की पूजा करता, महामुनियों से जिनेन्द्र भगवान् के चरित्रों को सुनता और विधिपूर्वक क्रतों का पालन करता हुआ समय की व्यतीत करता था तो ठीक ही है; क्योंकि मञ्चजीव धर्म में अनुरक्त बुद्धि होते ही हैं।। ६५ ।। कहात्माओं में बेह उस जितेलाय युवराज ने पिता के आग्रह से प्रियक्टरा की विवाहा था, राग से नहीं। वह प्रियक्टरा जपनी बोसा से देवाकुमाओं की आहति को जीसने वाली थी तथा कामदेव की अद्वितीय पाश थी ।। ६६ ।। वह मियकूरा भी पति के प्रसाद से सम्यन्दर्शन सहित नतीं को प्राप्त कर बहुत भारी अर्जामृत का पान करती थी सो ठीक ही है; क्योंकि स्थियाँ सदा पति के अनुरूप होती हैं।। ६७।। जो कान्ति की बहितीय सम्पत्ति थी, विनयरूपी समुद्र को बढ़ाने के लिये चन्द्रकला थी, राज्या की सबी थी, कामदेव की विजयपताका यी और उत्तम वारित्र को बारण करने वाली भी ऐसी नता जी विक्यूरा ने बुकराज मन्द्रम को अपने अधीन किया था सो ठीक ही है; क्योंकि मुणों के समूह का संखय पृथियी यर क्या नहीं करता है ? ।। ६८ ।।

इस प्रकार असनकृत श्रीवर्द्धमानवरित महाकाव्य में नन्दन की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला अवन सर्वे पूर्ण हुआ ।।१।।

र. वेकां व० ।

२. अवनान्स परिवृक्षो म०।

हे. सर्वाः वः ।

# fellen erfr

#### **ARTH**

अवारणये विश्वसूर्येकशास्त्रं संदेशको राज्यपुरां निर्मात सः ।
पुरोध विद्यानात्त्रं विश्वसाद्धः विद्यानात्त्रं स्वाप्तः । ।
स्वाचित्रुत् अपूर्णव्यविद्यः निर्मातः वृद्याः स्वाप्तः विद्यान् । ।
स्वाचित्रः प्रकाः अराज्यः कृत्याः कृतं स श्रेरीमार्व प्रयोः ।। २
स्वाच साम्यं सुननोधिर्गानाते स्वीप्तातंत्रं कृत्यमप्तान्त्रः ॥ ३
सत्ता विद्यः काळानकृतकोतिषु क्यान्त्रस्यानेकृत्यमप्तान्तः । ।
जिनाकसान्त्रस्यविद्यानगर्त्वानात्त्रस्य स्वाप्तानात्त्रस्य हिस्स्यः ।। ।
स्वाच्यान्त्रस्यविद्यानस्य स्वाप्तानात्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य ।
स्वाच्यान्त्रस्य व्यवस्य स्वाप्तानात्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य ।
स्वाच्यान्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य ।
स्वाच्यान्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य ।
स्वाच्यान्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य स्वाप्तान्त्रस्य ।

# द्वितीय सर्घ

१. अपूक्तवृतिः वन । हि करोति वंशवप् वन अ

रे, असमा मन् यन प्रसंहर रे,

चेतुःषयोराधिषयोषर्थियं नियम्य रहायतरिमना चनन् ।
उपस्तुतां समयक्तकालनेषु बोह् यां रत्नप्यांति योपकः ॥७
स पक्तकालं लिलतभु तेरमयं दिनतानिरामाणर्थस्यः निषः ।
प्रियामगं नोपरराम गीकितुं मनोहरे बस्तुनि को न रण्यते ॥८
इति जिवर्यं मितमानुपार्थयम् यथाययं जाक्यनुखेकसाधनम् ।
व्यवकां मृत्यंतके सेंमुरियते स्थितः साधुतु निवयर्थनः ॥९
व्यवकां मृत्यंतके सेंमुरियते स्थितः सितीकः प्रियमा तथा पुतः ।
गानः पयोषेरिय केनमण्यकं विचित्रकृटं वयकाभ्रमेकतः ॥१०
सविद्यायं पर्यत एव तत्माणावयभ्रमभं गाने व्यकीयतः ।
पुत्रंयोक्षीवितक्यसंपदानित्यतो तस्य निवर्शयक्षेत्रा ॥११
व्यवसाभ्रम्य विनावविष्यमाहिरक्तवित्तो निकरावसंसदि ।
भागावरंग्या तरका बहुक्कता समस्तवस्तुस्थितिरित्यवेत्य सः ॥१२
विकायक्षेत्रमनात्मवस्तुतु प्रसक्तिनच्येत्युपनोगतुक्वया ।
दुरस्तुःके मक्तकुत्वक्तरे तमेव कन्तुः सत्ततं नियन्यते ॥१३

बार्तालाप करता वा सो ठीक ही है क्योंकि स्वामी स्नेह से युक्त होते ही हैं।। ६ ॥ बारों दिशाओं के बार समुद्र जिसके बार स्तनों की शोभा बढ़ा रहे वे तथा जो समीचीन नयरूपी बछड़े के दूसार से ब्रवीभूत हो रही थी ऐसी पुरुषीक्यी गाय को उसने रक्षारूपी रुम्बी रस्सी से मजबूत बीवकर गोपाल की तरह उससे रत्नरूपी दूब को दुहा था।। ७।। जिसके नेत्र सबन बिरूनियों से युक्त हैं, जिसकी भीहें अत्यन्त सुन्दर हैं, जो गर्व से युक्त है तथा जिसका अधरोष्ट्रकथी परस्त्रद मन्द-मन्द मुस्कान से मनोहर है ऐसे प्रिया के भूख को परस्पर देखने के लिये वह कभी विरत नहीं होता था अर्थात् सत्वन नेत्रों से सदा प्रिया के मुख को देखता रहता या सो ठीक ही है; क्योंकि मनोहर बस्तु में कौन राग नहीं करला है ? ॥ ८ ॥ इस प्रकार जो मत्यन्त बुद्धिमान् या, श्रेष्ठ सुख के प्रमुख साधनस्वरूप निवर्ग-वर्ग, वर्ष और काम का जो यथायोग्य उपार्जन करता था तथा सत्पुरुषों में जो ईच्यों से रहित था ऐसे उस मन्दिक्षंत्र ने अनेक वर्ष व्यतीत किये ॥ ९ ॥ तदनन्तर किसी एक समय राजा अत्यन्त ऊँचे महरू की छत पर उस प्रिया के साथ बैठा था वहाँ उसने आकाशरूपी समद्र के फेनसमूह के समान नानाप्रकार के शिक्सरों वाला सफेद मेघ देखा ॥ १० ॥ राजा उस विकास नेथ को आस्वर्य से देख ही रहा या कि वह उसी क्षण आकाश में विलीन हो गया । ऐसा जान पहला था मानों वह मेच राजा को शरीर जायु, सौन्दर्य और सम्पत्ति की अनित्यता बतलाता हका ही क्लीन हुवा वा 11 ११ 11 उस समय मेघ के विनष्ट होने से वह राजा, अपनी राजसभा में बिरकत्रुच्य हो गया । उसने जान लिया कि समस्त वस्तुओं की स्थिति इसी मेच के समान आधे क्षण के लिये रमणीय, चञ्चल और अनेक छलों से युक्त है।। १२ ।। वह विचार करने छगा कि यह जीव भोगोपभोगों की तुष्णा से परपदार्थों में आसक्ति को प्राप्त होता है और उसी तुष्णा के कारण अत्यन्त दु:सदायक संसारकप तलवारों के पिजड़े में निरन्तर अवस्द रहता है।। १३।।

र्. पक्षोधरीमृतचतुःसनुतां जुगोप गोरूपधरामिनोर्थीम् ॥३॥ रषुनंश हि० स० । २. सस्मरं ४० ।

३. अनेकसंस्थामनसन् म । ४. तमृष्यिते म । ५. निवर्तससाय सः ।

इयं च पूंचां मामकोविद्यांचं मुख्या सम्मान्युनियो निमन्त्राताम् । बुद्धका वेशकुकाकुकासका कार्याम क्षेत्रको विकास शिक्षिको ॥१४ अमारिकिमास्वयुक्तसुरसमये शिक्षावि समुद्रशिक्षाः न रोवते । सभासकार्वेषाचिः श्र केवलं प्रदास्त्रवाचानं विकाहि ॥१५ सव्राज्यो विववेषु विज्ञाहो विक्षा वर्षे विविधं विविध् । उपासरसमयपुरिष्ट्रकारी विनेत्रवीकां काली विक्रुकारे ४१६ इरोबचारनेकहिशं सुविधिकां अ वं विकासकी सुक्तास वया । बक्रीकृतस्तामकृतः विवासक्ष्यं समुक्षकृत्या करानिव क्रियः ॥१७ इति प्रभुः प्रवतनाभिकायुक्तसँतोऽयसीयर्गकतपूर्णपृष्टसः । सवानुहेपुर्वनिविद्वविद्यारे अर्थ निविध्येवसुकाच मन्यनम् ॥१८ श्वनेव वास प्रतियक्षकासका सबै विवृतिरक्षि सर्वपुत्रवाम् । निवानुरक्तप्रकृतिर्विनिविधी जवीयवं चारकरकन्तरेण कः ॥१९ प्रवानुरावं सततं विसमातः समुक्तीतं कृतकारत्य पुर्वतः । वरेषु विद्वासमयन्त्रसः स्पूर्वं स्योक्षेत्रमं किमितन्त्रसावरम् ॥२० बतो विवास त्विय राज्यमुर्वित् विविधिताराविसमन्तरुपरम् । तपोचनं पावनर्वेन्युपेत्ससस्तवृत्व बाः वाः प्रतिकृतसां वन ॥२१

संसाररूपी सागर में दूवते हुए मनुष्यों के किये यह मनुष्य जम्म करोड़ों जन्मों में दुर्राभ है अर्थात् अन्यपर्याय के करोड़ों जन्म शारण करने पर वह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म मिलने पर भी उत्तम देश तथा कुल बादि अत्यन्त दुर्लंग है और उनकी अपेक्षा भारमहित को बाहने वासी बुद्धि नितान्त दुर्लंभ है।। १४।। सम्यग्वर्शनरूपी सुधा यद्यपि द्वितकारो है तथापि वह अनावि मिथ्यात्वरूपी रोग से पीड़ित जीव के लिये रुपती नहीं है—अच्छी नहीं लगती। वह तस्वों की अहितीय अदा को प्राप्त किये विना ही मात्र यमराजरूपी राहास के मुख में प्रवेश करता है।। १५॥ इसके क्यिरीत जो निकट भव्य है वह विषयों में उदासीन होता हुआ रतनप्रयस्पी बहुत भारी आमुचलों को प्राप्त होता है और दोनों प्रकार के समस्त परिष्ठ को छोड़कर मोक्षप्राप्ति के लिखे जिनेन्द्र दीक्षा बारण करता है।। १६।। 'यही एक जात्मा का सुनिष्कित हित है' ऐसा जानता हवा भी मैं जिस तुष्णा के द्वारा बुझी किया गया अब मैं उस कुष्णा को अबसहित उसाब कर उस तरह दूर फेंकता है जिस तरह कि हाथी किसी कता को उसाद कर दूर फेंकता है ।। १७ ।। इस प्रकार दीक्षा रुंने के लिये उत्सुक राजा मन्दिक्येंन उस केंची इस से नीने उसर कर समागृह में पहले से रखे हुए सिहासन पर क्षम नर के लिये बैठ गये और बैठकर क्ष्मन सामक पुत्र है इस प्रकार कहने रूपे ।। १८ ।। हे वरस ! आभिराजनों से रचेह रखने बार्क तुम्हीं, समस्त राजाओं की विश्वति के वह पर खासीन हो सी ठीक ही है। क्योंकि नकोबिस सूर्य के विसा दिवसकक्यी के पद पर कीन कासीन हो अनमा है ? जुन्हारी प्रना एक चुन्हीं में बहुरक है ॥ १९ ॥ तुम निरम्सर प्रका के अनुराम को विस्तृत करते हो, मन्दी वाचि मूळवनों को समुमति करते हो—उन्हें उत्साहित कर आसे बढ़ातें हो और बाब को पर विकास नहीं करते हो क्या स्पष्ट है कि इससे अतिरिक्त में शुन्हें बीर क्या उपवेश हूँ ।। २० ।। जिसे इसरे नहीं कारण कर सकते ऐसे इस विशास राज्य को, अवसी

१. विश्वासी मन्। २. तरीह नन्। १. मंग्यूबेवराः मन्।

इसीरितां पूर्वतिना पुतुभूका निमन्त वार्च वक्ते विकसणः । वार्व विकासीवयुक्तव नवानः प्रवासकृति प्रवासिकवारः ॥२२ वानप्रवागीवेति विकार्य क्षेत्रता परेन्द्रकक्ष्मीरियमुक्त्यते स्वया । करांगती ते वर तात तामहं कर्ष प्रपद्धेश्व विरोधिमीं गम ॥२३ बवैषि कि सातामरीक्या विवा मुहुर्तनव्यातितुसकार्यं म मान् । स्वक्रमहोताबरविज्वबारको कोऽपि कि शिष्ठति बासरः सम्बन् ॥२४ बचा विव बेंग्रसि बतेते बुतालवा विता शास्त्रि तमानवरसकम् । त्वयोवविष्टो गरकाम्यक्षकप्रवेशकार्गोऽयममर्गकः स्वयम् ॥२५ प्रमञ्ज वाचेञ्चमनोषदायकं भवन्तनाञ्च प्रमतिहारियम् । राधा सर्व निकाननं नयसरं त कार्यनार्येत स कोवनास्थितः ॥२६ इति स्थितं निकासनैकनिर्वने सुतं विनिश्चित्य विपरिचतां वरः । ववीवदेवं विवामीतिवावकीस्युरत्त्रवाराविविरावितावरः ॥२७ रक्या विना राज्यनपेतनावयं जुनकानायातिवरं विनागित । न विक्रते वेद्यवि गोजसन्ततिः किमात्सवेद्यः स्पृष्ट्यन्ति सामवः ॥२८ चितुर्वको भवापि साध्यसाम् वा तदेव द्वर्त्व तनवस्य नापरम् । इति स्थितां जीतिमधेपूचीऽपि ते किमन्यवा सन्प्रति वर्तते नतिः ॥२९

के विजेता तुम पर रक्षकर अब मैं पवित्र तपोवन को प्राप्त करना बाहता हूँ सो हे पुत्र 🗓 तुम मेरी प्रतिकृत्वता को प्राप्त मत होको- गेरे कार्य में बाधक मत होजो।। २१।। इस प्रकार मोक्सामिलापी राजा के द्वारा कहे हुए दचनों को सुनकर बचन बोलने में निपुण तथा शत्रु समृह को विनम्न करने बाला नम्बन, क्षणभर विचार कर प्रणामपूर्वक इस प्रकार बोला ।। २२ ।। 'आत्मा के लिये हितकारी महीं है' ऐसा विचार कर जाप बुद्धिमान के द्वारा यह राजलक्ष्मी छोड़ी जा रही है अतः जो जापके लिये इह नहीं है सबा मेरे लिये भी विरुद्ध है उस राजकक्मी को हे पिता जी ! मैं किस प्रकार प्राप्त करूँ ? यह आप ही कहें ।। २३ ।। आपके चरणों की सेवा के बिना में मुहुर्रा भर भी ठहरने के लिये असमर्थ हैं यह क्या आप नहीं जानते ? अपने जन्म के कारण सूर्य के कले जाने पर भी क्या दिन क्षणभर के लिये भी ठहरता है।।।२४।। अपने साथ स्नेह रखनेवाले पुत्र को पिता उसी प्रकार का उपदेश देता है जिस प्रकार से कि वह कल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होता रहे फिर आपने मुझे नरकरूपी अन्यकृप में प्रवेश कराने वाले इस स्वच्छन्द मार्ग का उपवेश क्यों दिया ? ॥२५॥ बाप अमीव दाता हैं तथा नम्रीभूत मनुष्यों की पीड़ा को हरनेवाले हैं इसलिये में प्रणाम कर आपसे यही बाचना करता हैं कि मुझे आपके साथ दीक्षा छेनी दी जाने। मुझे और कोई कार्य नहीं है इतना कहकर वह चुप बैठ गया ॥ २६ ॥ इस प्रकार विद्वानों में श्रेष्ठ पिता ने जब यह निस्चय कर किया कि युच एक दीका के ही निश्वम में स्थित है तब वह वातक्यी मुकाबसी की वेदीप्यमान कान्ति के समूह से अवरोध को सुझोमित करता हुआ इस तरह बोला ॥ २७ ॥ हे पुत्र ! कुलक्रम से चला बावा यह राज्य हैरे बिना नामकविहीन होंकर मह हो बावेगा। यदि वंश की परम्परा नहीं है तो सत्पुक्त संसान की इन्छा नवों करते हैं ? ॥ २८ ॥ पिता का बचन बाहे प्रशस्त ही बाहे अप्रशस्त ही, उसे करना ही पुत्र का काम है दूसरा नहीं' इस स्विर नीति को जानते हुए भी तुन्हारी बुद्धि अन्यवह हुते अही है र

पुरं पृह्येका प्रवस्थ स्थापनं कुलनियसिस्टेन निवासिरोस्पयम् । बकावकाको सम पुत्र आयंके असी पूर्व सिक्ष किमानि कानिवित् ॥३० इतीरवित्या समयस्य कृषीय श्यमं निता त्यां प्रमुद्धं ग्यविकात । विवित्ररामस्पुरविकां वर्वेविनिविद्यासम्बद्धस्थापमध्यसम् ॥३१ नेरोत्तमा क्रुनियसहरसङ्ग्रह्ममानुसाय चुराविति सन्तिथिः समम् । बैरता मनावं अवस्त अहारकतं करे करस्वाव इवावितः सुतः ॥१२ कस्त्रातिवरिवरवानुवरम्बकाव्यवावराषुत्रक्षयं विनिर्वयौ शृहात् । शार्व सरक्षात्वरवानुसारिकी विश्वं च श्रीते च पुनी निवेशकम् ॥३३ गुपैः समं बन्नाकतेः स बन्नामी गर्वेत विकासः विहिताकवान्तिके । प्रयस रीक्षानगणसंबेहितागणेहताहोहतकर्मणां अवे ॥१४ बाते पूरों बंधन्त तहियोगमं विषायमाताम ततान नत्वनः। तमायगण्डमाप समुतेः स्थिति सतां वियोचे हि बूचोऽपि सियते ॥३५ अवाश्यसायम् सत्राजिसंहतिः विदु वियोगस्यक्तिः व्यवोगयद् । कवाभिरत्येरपि तं महीपति सहीवसां को न सुकाव बेहते ॥१६ उदाबहारेलि सभा समीकारं विचारमुख्य गरेना सम्प्रति । प्रजाः समावगासय गाव बॉब्स्सः शुक्रो क्यः बायुक्यो न बीरवीः ।।३७

॥ २९ ॥ 'पूत्र को लेकर तपोवन जाते हुए पितां ने कुल की स्थिति को नष्ट करा दिया' ऐसा लोका-पवाद मेरा होना है इसिलये हे पुत्र ! कुछ दिन तक वर मे रही ॥ ३० ॥ इस प्रकार कहकर पिता ने अपना वह मुकुट स्वयं ही पुत्र के सिर पर रख दिया जो कि नाना रत्नों की वेदीप्यमान किरजों के समृह से इन्द्रधनुष के मण्डल को निर्मित कर रहा था ॥ ३१॥ तदनन्तर नम्रीभूत अस्तक पर अञ्जलि बौध कर बैठे हुए राजाओ और मन्त्रियों से राजा ने कहा कि बन को जाते हुए मैंने आप सब महात्माओं के हाब में वह पुत्र घरोहर के समान समर्पित किया है।। ३२।। स्त्री, मित्र तथा स्थायी माई-भतीजों से विधिपूर्वक पूछ कर वह वर से निकल पड़ा । क्षणभर के लिये स्वी-मित्र आदि के रोने के शब्दों का अनुसरण करनेवाली अपनी बुद्धि और दृष्टि को उसने शीघ्र ही उस ओर से हटाकर अग्रिम पद्य में स्थापित कर लिया ।। ३३ ।। पञ्चम गति को प्राप्त करने के इच्छूक राजा ने पाँच सी राजाजों के साथ विश्विष्ठास्त्रव नामक गुरु के समीप निर्दोष चेष्टावाली दीसा बारण कर ली। इस प्रकार दीक्षाधारण कर वह ज्ञानावरणादि बाठ उद्धतकर्मी को जीतने की बेहा करने लगा ॥ ३४ ॥ नम्बन, यद्यपि संसार की स्थिति को जानता का तो भी कल्याणकारी पिता के वर्छ जाने पर उनके विकीय से उत्पन्न विकाद को प्राप्त कर दू:सी हो गया सी ठीक ही है; क्योंकि सस्पूरुपों के वियोध में विद्वाद भी दु:बी होता ही है ।। ३५ ।। मन्त्री, सांगमा तथा भाइयों का समूह फिता के वियोगं से पीड़ित उस राजा की कथा-कहानियों बीर जन्म प्रकारों से बहुताने लगा सी ठीक ही है; वर्गीकि महायुक्तों के सुका के किये कीन नहीं कैश करता ! ।। ३६ ।। इक दिन समा ने अपने सम राजा से कहा कि है नरेन्त्र ! जब जाप विधाय को छोड़कर स्वामिनिहीन प्रवा की सम्बोधिश कीविये क्योंकि हीन पुरुष ही सोम के बनीयूस हीता है, बीस्बीर दुखि की बारण करनेवाला नहीं ॥ ३७ ॥ हे

१. एकोलमाङ्ग मन् ।

पूरेव सर्वः शितिपाक बासरक्रियाककागः क्रियतां यवेच्छ्या । इति प्रेमी श्रोकवरी त्वयि ल्यिते सचेतमाः के मुसमासते परे ॥३८ पाँत विद्यामित्यमुशिष्य सा समा विसर्विता तेन मुहानुपावयौ । विकारमुन्युच्य क्यार नन्दनः क्रियां यवोक्तां सक्काविनन्दनः ॥३९ बहोभिरस्पैरच नृतनेश्वरो विवेच खेदेन विना गरीयसा । गुणानुरेक्तामकरोद्धरावषु मयावनकामपि शत्रसंहतिम् ॥४० तवञ्चतं नो तमुपेस्य मुभूतं क्छापि क्ष्मपीस्त्वकरवमाय यत् । इवं तु वित्रं सकते बहोतले स्थिरापि कीर्तिश्रंबतीति सन्ततम् ॥४१ अतुमग्रस्येम विकरसरात्मना गुजैः दारक्यन्त्रवरीविहारिभिः । न केवसं तेन सनाभिमण्डलं प्रसाबितं बातुकुलं च लीलया ॥४२ इति स्वयास्त्रवयसारसम्यवा क्षितीव्यरे कल्पलतीकृते क्षितौ । विने विने राज्यसुकं वितम्बति न्यथस गर्भं प्रमदाय तिस्प्रया ॥४३ असूत काकेन ततः सुतं सती प्रियक्ट्ररा प्रीतिकरं महीवतेः। अभिक्यया नन्य इतीह विद्युतं मनोहरं चुतलतेव पस्कवम् ॥४४ विवर्षयम् शातिकुमुद्दतीयुरं प्रसारयन्तुरुवककान्तिकान्त्रमाम् । ककाकरुपाधिनसाय केवरुं दिते विनेऽवर्धत बारुचन्द्रमाः ॥४५

महीपाल ! दिन को समस्त क्रियाओं का समूह पहले के समान इच्छानुसार किया जाय। हे प्रभो ! जब आप ही इस तरह शोक के वशीभूत होकर बैठे हैं तब दूसरे कौन सचेतन-समझदार पुरुष सुख से बैठ सकते हैं ?।। ३८ ।। इस प्रकार समा ने राजा को सम्बोधित किया । सम्बोधन के बाद राजा के द्वारा बिसर्जित सभा अपने-अपने घर गई और समस्त याचकों को आनन्दित करनेवाला राजा नन्दन विषाद छोड़ कर समस्त क्रियाओं को यथोक्त रीति से करने छगा ।। ३९ ।। तदनन्तर नवीन राजा नम्बन ने थोड़े ही दिनों में किसी भारी खेद के बिना मात्र बुद्धि से ही पृथिवीरूपी स्त्री को अपने गुणों में अनुरक्त कर लिया तथा शत्रुसमूह को भी भय से विनम्न बना दिया।। ४०।। वह आइचर्य की बात नहीं थी कि लक्ष्मी चंचल होने पर भी उस राजा को पाकर अचल हो गई थी परन्त यह आक्ष्यर्य की बात थी कि कीर्ति स्थिर होने पर भी समस्त पृथिबीतल पर निरन्तर धुमती रहती थी।। ४१।। विशास पराक्रमी और ईर्ष्याविहीन हृदयनाले उस राजा ने शरद ऋतु के चन्द्रमा की किरणों के समान मनोहर गुणों के द्वारा न केवल भाईयों के समूह को बशीमृत किया था किन्तु शत्र समृह को भी अनायास वश में कर लिया था।। ४२।। इस प्रकार अपना उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्व इन तीन शक्ति रूप श्रेष्ठ संपत्ति के द्वारा पृथिवी पर कल्पलता के समान सुशोभित राजा जब प्रतिदिन राज्य सुस को विस्तृत कर रहा था तब उसकी वल्लभा ने हुई के लिये गर्भ धारण किया ।। ४३ ।। तदनन्तर जिस प्रकार बाम्रलता मनोहर पल्लव को उत्पन्न करती है उसी प्रकार पतिवता रानी प्रियक्करा ने समय होने पर राजा की प्रीति को उत्पन्न करनेवाला वह पुत्र उत्पन्न किया जो कि कोक में मन्द इस नाम से प्रसिद्ध हुआ।। ४४।। जातिकपी कुमूदिनियों के हुएं को बदासा और उज्ज्वल कान्तिरूपी चौदनी को फैलाता हुवा वह बालकरूप धन्द्रमा मात्र कलाओं के समह की

१. प्रमी म० ।

२. नम्समान् व० ।

जनीन्छवतन्त्रतन्युव्यनस्त्रवानुपाननीकृत्य समीवपरं पुषा । विष्टवायानाय सुप्रती मयुः परिवासे नेतुनिवासेसङ्गम् ॥४६ पुराजयभाषायनीय पूरतो विद्युगनैर्वतिकवातरियदेगः । अर्जनकाराकुरकोरकादिकिवैवे अनुनैसममुद्रतापुरसम् ॥४७ अपीवनुबान्युकुरुत्युराज्ञितं यरीत्व वृतं अगराः तिवेविरे । वराम्यमेष्यञ्जनसम्बद्धां पर्व सुरक्षित्वं सन्युनिवार्थिकाम्भवाः ॥४८ निरत्तरं बुक्मककोरकोरकरात्त्वपुक्रतो विश्ववशोकपादयः। मृतेक्षजामां वरकाम्बुबाहतः प्रमुहरोनेव वनैरवृत्यत ॥४९ स्वभुक्तकेयं विरहावितात्समां निष्कृत्य मांसं मवतीप्ररक्षसा । पकासक्ताची प्रसम्बद्धकेन वा निरुत्तरं शोवयितुं व्यवारयत् ॥५० विकासिनीवक्त्रसरोस्हासक्त्रकाविनं कसरमेख युव्यितम् । युतोब कृष्यन्मवृपायिनां कुरुं प्रियाः समामव्यसमा हि बेहिनाम् ॥५१ अनतंयत्कोकिल्युकार्जनिप्रयुक्तमृङ्गस्यनगीतकोति । बनान्तरङ्को स्मरबन्धिनाटकं कताङ्गमा बिलमबातनर्तकः ॥५२ हिमकातां बीक्य समस्तपित्रमीमिति क्रूचा प्रोन्सितवित्रणायमः। रविविधास्यप्रिव तस्य निग्रहं हिमालग्रस्यानियुक्तं न्यवसंत ॥५३

प्राप्ति के लिये दिन-प्रनिदिन बृद्धि को प्राप्त होने लगा ।। ४५ ।। तदनन्तर उस राजा के लिये खिलते हुए नवीन पुष्प और पल्लवों का उपहार लेकर हुर्चपूर्वक उसके दर्शन की इच्छा से बहुत दूर से वसन्त आया और परिश्रम दूर करने के लिये ही मानों बन में ठहर गया।। ४६।। वसन्त ऋतू ने दक्षिण दिशा से आये हुए मलयसमीर के कम्पनों से पुराने पत्तों को दूर हटा कर मदोन्मत भ्रमरों से व्याप्त वन को अङ्करों तथा कुड्मलों आदि से अलंकृत कर दिया।। ४७ ॥ जिस प्रकार वन के अभिलाषी बन्धु, उदार तथा बानेवाली बहुत भारी संपदाओं के स्थानभूत सरल बन्धु की सेवा करते हैं उसी प्रकार भ्रमर, कुछ-कुछ प्रकट होती हुई मञ्जरियों के अक्टूरों से युक्त आभ्रवृक्ष की प्रदक्षिणा दे-देकर सेवा करने लगे ॥४८॥ मृगनमनी स्त्रियों के चरणकमलों ते ताडित अझोक वृक्ष, अपनी जड़ से लेकर निरन्तर कुड्मलों तथा बेंडियों के समूह को बारण करता हुआ लोगों के द्वारा ऐसा देखा गया या मानों उसे स्त्रियों के बरणस्पर्श से हर्ष के रोमाञ्च ही निकल बाये हों ।।४९।। पलाश का वृक्ष ऐसा जान पड़ता था मानों वह, कामरूपी उग्र राक्षस के द्वारा छील-छीळकर निकाले तथा उसके साने से शेष बने हुए विरहपीड़ित मनुष्यों के मांस को फूलों के छल से निरन्तर सुसाने के लिये ही धारण कर रहा या ।। ५० ।। स्त्रियों के मुलकमल की मदिरा का थान करनेवाले पुष्पित बकूल वृक्ष को पाकर गुंजार करते हुए भ्रमरों का समूह संतोष को प्राप्त हुआ सो ठीक ही है; क्योंकि समान व्यसन वाले लोग प्राणियों को प्रिय होते हैं। भावार्य-जिस प्रकार भ्रमर नवुपायी होते हैं उसी प्रकार बकुलवृक्ष भी मनुपायी में इसिलये समान व्यक्त होने से दोनों का प्रसन्न होना उनित ही या ।। ५१ ॥ कोयल की कूक रूप मृदङ्गध्यति से साथ होनेवाले अमरों के सब्दरूप गीत से बुसोजित बनात्सरूपी रङ्ग-मूमि में मलयसमीररूपी नर्तक लतारूपी स्त्रियों से कामवर्षक नाटक का नृत्य करा उद्धा का ॥५२॥ समस्त कमिलिनयों को हिम के हारा नष्ट हुई देस कोम से उसका प्रतिकार करने के किये ही मानी

१. मिवापेतहनम् ६० ६ २, न्याधीकत ६० ६ १, क्योतिः प्रयुक्त २० ।

वाहि सोने सकते न हानते समाधमः कोर्या समस्तरंपमम् ॥५४ अनग्रसाधारम सौरधान्यतं स्थानमञ्जून्यमञ्जून्यसंप्रम् ॥५४ अनग्रसाधारम सौरधान्यतं स्थानमञ्जून्यमञ्जून्यसंप्रम् । अन्यसं पृक्ष्यमः सिवेनिरे क्यं सुनन्ये मनिगरममा रतिः ॥५५ सर्वाहित्या सिशिरात्ययं निरात्ममध्यात्वत्युर्वसम्पर्धः । यसन्तर्धमधानित्युर्वसम्पर्धः । यसन्तर्धमधानित्युर्वसम्पर्धः । प्रदेशि पृक्ष्यमधानित्युर्वसम्पर्धः । प्रदेशि पृक्ष्यमधानित्युर्वसम्पर्धः । प्रदेशि पृक्ष्यमधानित्यं सुन्तराः । प्रदेशि पृक्ष्यमधानित्यं सुन्तर्धाः । प्रदेशि पृक्ष्यमधानित्यं सुन्तर्धाः । प्रदेशि पृक्ष्यमधानित्यं सुन्तर्धाः । प्रदार्थमधानित्यं सुन्तर्धाः । प्रदार्थमधानित्यं सुन्तर्धाः । प्रदार्थमधानित्यं सुन्तर्धाः । प्रदार्थमधानित्वस्थानित्यं सुन्तर्धः । प्रदार्थमधित्यं सन्तर्धः सर्वे स्थानित्यं स्थानित्

सूर्य दक्षिणायन को छोड़ हिमालय के सन्मुख लौट गया था ॥ ५३ ॥ कनेर का वृक्ष उज्ज्वल रङ्गों की क्षीभा से युक्त होने पर भी सुगन्त्रि को प्राप्त नहीं कर सका या सो ठीक है; क्योंकि समस्त संसार में ऐसा कोई दिसाई नहीं देता जो निखिल सम्पदाओं का आधार हो ॥ ५४॥ चम्पा का फूल यदापि अनन्य साधारण-अन्यत्र न पाई जानेवाली सुगन्धि से सहित था और उज्ज्वल पूष्प रूप संपदा को धारण कर रहा था तो भी भ्रमरों के समूह उसकी सेवा नहीं कर रहे थे सो ठीक ही है; क्योंकि मिलनात्माओं कलुषित हृदयवालों (पक्ष में स्थाम वर्ण वालों) की सुगन्ध में प्रीति कैसे हो सकती है ? ॥ ५५ ॥ शिक्षिर ऋतु की समाप्ति होने पर विरकाल बाद जिसने किसी तरह अपनी पूर्व-सम्पत्ति को प्राप्त किया था ऐसी कमलिनी ने वसन्तलक्ष्मी को देखने के लिये ही मानों हर्षवज्ञ नेत्र के समान कमल को खोला था अर्थात् कमलिनी में कमल पुष्प विकसित हुए थे और वे ऐसे जान पढ़ते थे मानों कमिलनी ने वसन्त की शोभा को देखने के लिये हर्षवश नेत्र खोलें हों ॥ ५६ ॥ भीरे पूर्ववरूलभा-पहले की स्वी के समान कुन्दलता की छोड़ कर फूलों से युक्त माधवी सता के पास इस प्रकार जा पहुंचे जैसे उसे कभी देखा ही नहीं हो-मानों वह उनके लिये नवीत. बस्लमा हो सो ठीक ही है; क्योंकि लोक में मधुपायी बीवों की प्रीति चञ्चल होती ही है ॥ ५७ ॥ चन्द्रमा रात्रियों में हिम का अभाव हो जाने से निर्मंत तथा कुमुविनियों के लिये सुखदायक चाँदनी को बिस्तुल करने लगा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों सम्पत्तिवाली कामदेव की कीर्ति को ही विस्तृत कर रहा हो ॥५८॥ वसन्त लक्ष्मी, भ्रमरियों के समुह के साथ अपनी सगन्य से समस्त दिशाओं को सुमन्धित करनेवाछे सुन्दर तिलक पुष्प की स्वयं सेवा कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो उस तिलक पुष्प को जपना तिलक बनाने की इच्छा से ही सेवा कर रही हो ॥ ५९ ॥ यलयसमीरः मनोहर गन्व से युक्त, सन्तानक वृक्षों से उत्पन्त कुलों

१. वर्णप्रकर्षे सति कर्णिकारं पुनीति निर्गन्यसमा स्म चेतः ।
 प्राचित्र सामध्यविभी गुणानां पराष्ट्रमुसी विषयपुषः प्रवृत्तिः ॥२८॥ — कुमारसंभव तृ ।
 २. तं पम्पकं व० ।
 ३. कीऔं सतिकां व० ।
 ४. मणुपाविनां गर्थः व० ।

निष्यं गण्ड स्वयूहं जिस्सिकाः स्वयः ध्यारम् वि विश्वते स्वरारम्या । पुरतिय विर्णार्यकाति वस्य महेतिकाः त्याम्बितीर्व्यक्तमध्यापुरायः ११६१ इति अञ्चल्कद्वमराज्ञि राज्ञितं वनं समृत्यस्थानपासको पामन् । तरेकरेशे युनिसूबितार्थीर्वे प्रतिष्ठिते प्रीक्षिक्रमेकत प्रभूम् ॥६२ प्रमम्ब अवस्था परमा महायुनि अवार्थ वैगाह्यकासकः पुरीम् । सवीयमञ्चानमनं महीपतेरभोद्धमावैद्यितं मकोरपि ॥६३ महाप्रतीहारनिवेशितानमः सदःस्थितादं प्रमती अहीमुखे । म्यवेदवहाँसतपुरुवेदसर्वेर्वेषु वचीवित्रा सुनीमानागतम् ॥६४ इसो निक्रमोपपये स्थितं युनि सहिशुक्तराथ कृतेन्त्रविष्ट्ररात् । परानि सप्त प्रतिगम्ब तां दिशं ननाम युडामणिपीडितार्वनिः ॥६५ यनं स्वनदाजरणेः सयं तथा विसीयं सस्ये वह पारिसोविकम् । अवापबत्स्यातमृतीन्त्रवन्यनात्रयान्यभेरीं अगरे गरेव्यरः ॥६६ प्रतिस्वनापूरितसर्वेविङ्गुसं सबीवयाकर्यं रवं समस्ततः। जिनेन्द्रथर्मभवजोत्सुकात्मना विनियंग्रे पौरक्रोन तत्क्रजम् ॥६७ पुरःसरेरष्टमबैः पदातिभिः समस्थितं द्वारमुपेस्य वेगतः । बभीष्ट्रपातानिषद्वा राजकं त्रतीक्षयानास नरेनानिर्गकक् ॥६८

की पराग को सब ओर विस्तुत कर रहा या जिससे ऐसा जान पड़ता या मानों कामदेव जनत् को बश में करने के लिये समर्थ, श्रेष्ठ औषघों से निर्मित चुर्ण को ही बिस्तुत कर रहा है ॥ ६० ॥ मार्ग में पड़ने वाले आस्रवृक्षों पर बैठी कोयल अपनी कुक से पश्चिक को मानों यह डॉट ही दिखा रही थी कि लौटकर अपने घर जा, प्रिय स्त्रियों का स्मरण करता हुआ कामध्यवा से व्यर्थ ही क्यों गर रहा है ?।। ६१ ।। इस प्रकार पुष्पित वृक्षावली से सुखोमित वन में सब और अमब करते हुए बनपालक ने बन के एक देश में स्थित अवधिज्ञानी प्रौष्टिक नामक मुनिराज को देखा ।। ६२ ॥ परममक्ति से महामनि को प्रणाम कर बनपालक शीघ्र ही राजा को मनिराज तथा वसन्तऋतु के अभीष्ट आगमन की सुचना देने के लिये नगरी की ओर गया ।। ६३ ।। प्रधान द्वारपाल के द्वारा जिसके आगमन की सुबवा दी गई भी ऐसे क्लपाल ने, सभा में स्थित राजा के लिये प्रणाम कर दिसाये हए फूलों और फ्लबों से वसन्त की तथा बचनों के द्वारा मुनिराज के आगमन की सूचना दी ॥ ६४ ॥ मुनिराज वन में स्थित हैं, बनपाक से यह समाचार सुन राजा ने सिंहासन से उठकर सथा उस दिशा में सात डग जाकर उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार करते समय राजा अपने चुडामणि से पृथ्वी को पीडित कर रहा था।। ६५ ।। उस समय अपने शरीर पर धारण किये हुए आअवणों के साथ बनपाल की पारिसीविकस्प में बहुत बन देकर राजा ने नगर में प्रसिद्ध मृतिराज की वन्दना के लिये प्रस्थान-भेरी बजवाई ॥ ६६ ॥ प्रतिष्वति के द्वारा समस्त दिशाओं को न्यास करनेबारो होती के साथ को जुनकर जिनेना कर्य को सुतने के लिये उत्करिया नगरवासी जन ताकाम सम बोर हे बाहर निकल पढ़े।। ६७॥ थाने बाने जननेवासे आठनी केमकों सहित राका कोष, मबीस कार्नों पर सवार हो शीक्ष की बार पर जा गईने और रामा के निकाल की

<sup>2.</sup> MERRINGIN SO 1

<sup>2.</sup> Antonien er !

<sup>1.</sup> Affrial no i

नृहोत्तनेपव्यविकासविश्वनं परीतनान्तःपुरमञ्जूरसकैः । समन्ततो कुम्बगतं विनिर्ययौ तदासया भागनिर्वेच निरीजितुम् ॥६९

# [बार्लिवकीडितस्]

वर्षरिवनगरवान्सफलपत्ताक्यः वस्तिवर्षः सरकाकोचितकेवभृत् कितिभृतां कातेवृतः सर्वतः । मृपेन्त्रो मृतिवन्यनाय परयाध्यासङ्घीनं सन्यवा हर्म्यापस्थितकाकपौरवनितानेत्रोत्पसैरचितः ॥७०

॥ इत्यसनकविकृते बीधवंत्रानकाव्ये वन्दनामस्त्रिगमनो नाम द्वितीयः सर्गः ॥

# तृतीयः सर्गः

# वनुष्टुप्

सय प्राप मुनेस्तस्य नियासात्पायनं यनम् । नन्यनो नन्यनोद्यानसम्प्रभं शक्रसम्प्रभः ॥१ वरिरेने सनस्येत्य दूराद्द्ररीहरतममः । सुगन्यिर्वन्युवद्युरिवनिर्णं विभागनिराः ॥२

प्रतीक्षा करने लगे।। ६८।। जिसने वेषभूषा और हावभाव को ग्रहण किया था, जो अङ्गरक्षकों से घिरा हुआ था तथा उचित बाहनों पर अधिकढ़ था ऐसा अन्तः पुर राजा की आज्ञा से ज्ञान के भण्डारस्वरूप मुनिराज के दर्शन करने के लिये सब और से बाहर निकला।। ६९।। जो घन के द्वारा याचकों के मनोरथ को सफल कर रहा था, उस समय के योग्य वेष को घारण कर रहा था, राजाओं के समूह से सब और घिरा हुआ था और महलों के अग्रभाग पर स्थित नगरवासियों की मुन्दर स्त्रियों के नयनकमलों से पूजित था ऐसा राजा मत्त हाथी पर सवार हो उत्कृष्ट विभूति के साथ बन की और चला।। ७०।।

श इस प्रकार असग कवि कृत श्री वर्षमान काव्य में वन्दनामिक के लिये गमन का वर्णन करनेवाला दूसरा मर्ग समाप्त हुआ।

# त्तीय सर्ग

त्वनन्तर इन्द्र के समान मन्यन, नन्दनवन के समान उस वन को प्राप्त हुआ जो कि उन मृनिराज के निवास से पवित्र हो गया था।। १।। अम को दूर करनेवाली सुगन्धित मल्यसमीर नै बित्तक्षय उदार राजा नन्दन का दूर से सन्मुख जाकर माई के समान बालिजून किया। भावार्थ—राजा नन्दन मूर्दिक्षण—अतिकाम उदार था (पक्ष में अत्यिक दाक्षिणात्य था) और मल्यसमीर भी दक्षिण से बा रही वी इसलिये दाक्षिणात्यपने की अपेका दोनों में भाईचारा था। पुरावकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकार्य । तिमावन विमा का क्रिरियुसी क्रांस्वविक्त ॥३ वर्गीसास्यकार्यस्य स्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्रियेस्ट्

अत. आई, आई का बालिक्नन करता ही है।।२।। राजा पर्वत के समान ऊँवे हाबी से दूर से ही नीचे उत्तर पड़ा इससे ऐसा जान पड़ता था मानों 'विनय के बिना लक्ष्मी क्या है' इस सुमाषित को ही वह प्रकट कर रहा था।। ३।। जिसने छत्र आदि राजिलह दूर कर दिये हैं ऐसे राजा ने जुत्य के हाथ का अवलम्बन भी छोड़कर वन में प्रवेश किया।।४॥ उसने लाल-लाल अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक मणि के निर्मल शिलातल पर विराजमान मुनि के दर्शन किये। निर्मल शिलातल पर विराजमान मूनि ऐसे जान पडते थे मानों समीचीन वर्म के मस्तक पर ही विराजमान हों।। ५।। जिसने हस्त-कमल के कुड्मलों को मुकुट के अग्रमाग पर लगा रखा था ऐसे राजा ने तीन प्रदक्षिणाएँ देकर महामुनि को प्रणाम किया ।। ६ ।। राजाधिराज नम्बन, उनके निकट पृथ्वी तल पर बैठ गया और हाथ जोड़ प्रणाम कर प्रसन्न होता हुआ मुनिराज से इस प्रकार कहने लगा ॥ ७ ॥ है भगवन् ! सम्यग्दर्शन के समान मोह को नष्ट करनेवाले आपके दर्शन से भव्य जीवों को तृप्ति क्यों नहीं होती है ? ॥ ८ ॥ हे नाथ ! अकाम-इच्छारहित होने पर मी आपने मुझे पूर्णकाम-पूर्णमनोरख कैसे कर दिया ? इसीसे भुझे आरखर्य हो रहा है इसके सिवाय दूसरा आरबर्य मुझे नहीं है।। ९।। हे स्वामिन्! भव्यजीवों के समूह का उपकार करने वाले आपसे मैं अपनी भवपरम्परा की सुनना चाहता हूँ ॥ १० ॥ इस प्रकार कहकर जब राजा चुप हो गया सब सर्वांकविकानरूपी नेत्र को धारण करने बाले मुनि इस प्रकार कहने लगे ॥ ११ ॥ हे अव्यक्षिरोमणे ! मैं तुम्हारे मवान्सरों को वयार्थरूप से कहता हूँ सो तुम एकाम बुद्धि से उन्हें अवकी तरह पुनो ॥ १२ ॥ अधानन्तर इस अरल क्षेत्र में हिमक्त्कुलावल के पद्म नामक सरोवर से उत्पन्न गङ्गा नाम की नदी है जो फैलों से ऐसी जान पढ़ती है मानों जन्य नदियों की हैंसी ही कर रही हो ॥ १३ ॥ उस गञ्जा नदी के उत्तर तद पर एक वराह नाम का पर्वत है जो शिक्षरों से जाकाश की लॉब कर ऐसा जान पड़ता है मानों स्वर्ग को देखने के लिये ही कैंचा उठा का रहा हो ॥ १४ ॥ है राजेन्द्र ! इस सब से पूर्व नीवें अब में तुम उस पर्वत पर मदोम्मल हाजियों की अवश्रीत करनेवाले सिंह वे ॥ १५ ॥ बास-

१. स वर्गस्थेव व । २, तदास्वर्ण व । १. तुष्णीमृद्धे सर् व । ४. वहीमुर्वे सर् ।

बन्द्रमा के साथ स्पर्धा करनेवाली दाढों के अग्रमाग से जिसका विशाल मुख भयकर था, जिसकी गर्दन की चुँचराली सटाएँ दावानल की शिखाओं के समान पीतवर्ण थी, जो पीली-पीली भौंहो रूपी धनुष से भयकर था, जिसके नेत्र देदीप्यमान उस्का के समान थे, क्रमपूर्ण गोलाई को लिये हुई पूँछ का गुच्छा ही जिसकी क्यर उठी हुई ध्वजा थी, जो अपने उन्नत पूर्वभाग से ऐसा जान पड़ता था मानों गगनतल की छलाँग ही भर रहा हो, चन्द्रमा की सघन किरणों के पढ़ने से खिले हए कूमुदो के समान जिसकी कान्ति थी, जो उस पर्वत की शिक्षर पर गरजते हुए मेघों को कोधवश अपनी गर्नाना से बॉटता हुआ देग से उछल-उछल कर पैने नलों से चीर रहा था, तथा निकृञ्जों से युक्त उस पर्वत पर दौड़ते हुए हाथियों का जो पीछा कर रहा था ऐसा वह सिंह उस पर्वत पर स्वच्छन्दता-पूर्वक विरकाल से रह रहा था।। १६-२०।। किसी समय वह सिंह जक्कली हाथी की शिकार कर परिश्रम से दुखी होता हुआ गुफा के अग्रमाग में शयन कर रहा था। गुहा के अग्रमाग पर पड़ा हुआ वह सिंह पर्वत के अकारण हास्य के समान जान पड़ता था ॥ २१ ॥ उस प्रकार सोये हुए उस सिंह को आकाश मार्ग से आमत अमितकीर्ति तथा अमितप्रभ नाम के पवित्र मुनियों ने देखा ॥२२॥ आकाश में चलनेवाले अर्थात् चारणऋदि के धारक दोनों प्रमुख मुनिराज आकाश से उतार कर सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे मिष्मय-शिलातल पर बैठ गये ॥ २३ ॥ जो दयावान थे, निर्भय थे, मनोहर कच्छ से युक्त ये तथा अतिकाय बुद्धिमान ये ऐसे वे दोनों चारणऋदिवारी मनिराज सिंह को सम्बोधने के लिये उच्चस्वर से प्रकृति का पाठ करने लगे ॥ २४ ॥ तदनन्तर उनकी बावाज से जिसकी निद्रा-सम्बन्धी तन्त्रा नष्ट हो गई थी ऐसा वह सिंह अपनी सह्ज-जन्मकात क्रूरता को छोड़ क्षणभर मे आर्य मनुष्यों जैसे हृदय का भारक हो गया ॥ २५ ॥ जिसके कानों के अग्रभाग और पूँछ नीचे की ओर शुक्र गई थी ऐसा वह सिंह उस पर्वत के गुहाझार के बाहर लिक्ककर सवा भगंकर आकृति को छोड़कर उन मुनियों के समीप जा पहुँचा ॥ २६ ॥ सामने जुन सुनियों का मुख देखने की प्रीति से जिसके नेत्र विस्तृत हो रहे वे ऐसा वह सिंह उतके कार्य अस्तान्य सान्य साव से बैठ गया ॥ २७ ॥ उदार बद्धि के धारक बिमतकीति मुनिराज उस सिंह की बैंब इस प्रकार बोले ।

१. परसवीद्ध्वींकृतस्वन व० ।

२. त्रीलंकसम् ४० ।

**३. मुक्तिमान्यिकार्शक** ।

मार्थिक केवार्त जुने विद्यु विद्युवित स्थान । पुरस्तनावित्तंसारकामारिऽवानवाद्याम ॥२९
मनावित्तंवाची बीनः परिणामी स्थानंभुष् । कर्ता शरीरखानोऽस्ति शामिषुकामानः ॥३०
रामी वनमाति कर्मान वीतरामी विद्युक्ति । वीतो किनोववेद्योऽनं संवीपश्चनकेताकोः ॥३१
वार्ती रामावितिः सार्व निकारकवित्रमुद्ध्य । काव्यक्रकामायो करना नामपूर्व मसारका ॥३२
पूर्व सम्वाविदोन्नस्य रावद्वेवापुदासुर्तो । समोक्षकानेत्र सम्ववस्य च विद्वुक्ति ॥३३
स्वार रामाविदोन्नस्य रावद्वेवापुदासुर्तो । समोक्षकानेत्र सम्ववस्य च विद्वुक्ति ॥३३
स्वार रामाविदोन्नस्य प्राव्यक्ति सम्ववस्य । वार्तिस्य वृद्धाः कोर्न वार्तिस्य विद्वार विद्वार ॥३५
सार्वेन सस्य सम्वन तेन सार्व सम्वनुनिः । यस्यो सावरक्षेत्रका विकासस्यावस्तं विद्याः ॥३५
एकतः समुकृत्वेन सस्यम् सार्वे विकृतिते । क्र्यक्ति वर्ता भीतिर्गरे रत्यपुरावस्य ॥३०
नार्या पुक्तवानमा कार्या मक्षको वृद्धः । बहुते वित्तमा तेन विद्युक्तेन क्ष्मेक्षरः ॥३८
स क्र्योऽपि कुनेविविद्यानुक्तिनो वर्गनगरित् । व्याक्तिस्वताः सार्वाः संवोक्तिको मक्षाव्यति ॥३९

अहो मुगराज! सम्मार्च को न पाकर बाप ऐसे हुए हैं।। २८॥ हे सिंह! बान पढ़ता है कि न केवल इसी पर्वंत पर तुने सिहबृत्ति भारण की है किन्तु बु:खवायक अनादि ससारक्य अटबी में भी निर्मय रहकर तूँने सिंह जैसा आवरण किया है।। २९।। बादि अन्त से रहित, परिणमनशील, अपने कर्मों को मोगनेवाला, कर्मबन्ध को करनेवाला, शरीरप्रमाण तथा झानादिमुण रूप लक्षण से युक्त जीव नामा पदार्थ है।। ३०।। रागी जीव कर्मों को बौबता है और वीतराव जीव कर्मों को छोड़ता है, बन्ध और मोक्ष के विषय में संक्षेप से यह अभवान् जिनेन्द्र का उपदेश है।। ३१।। इसलिये रागादिक के साथ मिथ्यात्वरूपी विष को छोड़ो, क्योंकि जास करने योग्य कालादि सम्बद्धां तुम्हे पहले प्राप्त नहीं हुई हैं।। ३२।। बन्च बादि दोवों का मूक कारण राग-द्वेष कहा गया है क्योंकि उन्ही की वृद्धि से सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है।। ३३।। हे सिंह! रागादि दोषों के कारण तुमने जिस जन्मपरम्परा में भ्रमण किया है, कानों को मेरे वचनों का पात्र बनाकर उस बन्ध-परम्परा को सुनो ।। ३४ ।। इस जम्बूद्रीप के पूर्व बिदेह क्षेत्र में एक पुण्डरीकिणी नाम की नगरी है। उसमें किसी समय धर्मस्थाची नाम का धर्मात्मा सेठ रहता था।। ३५।। एक बार वह सेठ धन-सम्पन्न संव के साथ रत्नपुर नगर की ओर का रहा था। उसी संव के साथ तप के भाष्टार सावरतेन नाम के प्रसिद्ध महामूनि भी बमन कर रहे वे 11 ३६ 11 एक समय चोरों के समृह ने उस संघ को लूट लिया जिससे श्रुवीर तो मारे गये और मयभीत मनुष्य रत्नपुर के बीच मार्ग से ही माम वये। सारपर्य यह कि वह समस्त संब खिल-चिल हो गया ॥ ३७ ॥ मुनिराज अकेन्ने रहने से दिन्जान्त हो गये । उन्होंने मध्यन में काबी समक स्त्री के साम एक युक्रप्या नाम के भील को देखा ।।३८। वह बीक वसिय क्रूर वा पुष्टपरिकामी था भी तोउसने मुनियक के कहने से वर्ग प्रहण कर किया सो ठीक ही है; क्योंकि साधु के बाकस्मिक संयोग है जी कीन नहीं कान्स होता ? अवांत

रस्ते बंगवि कर्म्य मुज्यपि कर्मीत् रामरहिक्षणाः । एसा वंशवंतासी बीवार्ण जाग विकाससी साटक

१ श्ली अंबदि कर्म मुंबदि बीजो निरागर्संपती । एको बिम्नियदेको सम्बा कर्मेश्व मा रच्य ॥१५०
 मानवसार ।

<sup>---</sup> सेवाविकार प्रवत्तवसार ।

वस्त्रती मुख्यती वरियः समयी निर्मयः कंमात् १ तस्मात्रार्वजयसीय निर्मयत्त्री विविधानीत् ॥२६ - इस्टीवरीय । , २, विरोक्षाण ।

वित्तदूरं समं गत्या तेन प्रगुजवार्गीन । बत्युना योजितो मनत्या ययी यातिरवाकुरुम् १४० व्रहिसायीन संरव्य व्रतानि स विरान्धृतः । सीयमें द्विस्तुत्रायुरासीह्यः पुकरवाः १४२ व्यानमाविगुणोपेतस्तत्र विव्यं युवामृतम् । पीत्याप्यवातरमाकात्व्यंपुन्यस्यास्तः १४२ भारतेऽस्विन्धुरीक्याता विनीतास्ति पुरांपतिः । स्वर्गसारमिवोण्वस्य स्वयं सक्षेण कल्पिता १४३ रत्नसाकप्रभाजालीनवद्वतिभिरागमा । व्यर्थोद्यं हसम्तीव या निवासु निवाकरम् ॥४४ हम्यप्रिक्षरानेदस्पुरसीलक्यां वयेः । वाच्छाचते सस्त्रांष्ठुर्यत्र नीलवनैरिव ॥४५ निव्याससीरभावृष्ट वक्ताम्भोजेषु वोविताम् । यूनां यश्रेक्षणेः सार्वं निवतिस्त मवाकितः ॥४६ यत्र च प्रतिमायात रमवीलोलकोजनाः । नीलोत्यकसरःकान्ति वहन्ति विव्यतिस्त भवाकितः ॥४६ सीवगोपानसीलन्त्रपयरागांधुमण्डलैः । यत्राकाकिकसंच्याक्रविक्षमो विवि तस्यते ॥४८ यह्यां मरकतण्डावाण्डाविता हम्यमुर्वेषु । यद्राच्छक्तिमायान्ति परं केकरवैः कलैः ॥४९ श्रीमास्तीर्वकृतानाद्यः सार्वः सर्वगुजास्यवम् । वृष्यभी वृष्यसंक्रो नगरीर्मेच्युवास ताम् ॥५० यस्य गर्भावतारे पूरिन्द्राचेनिवितामरेः । वभार सक्कां श्वर्मी स्वर्थकोकस्य तस्मजम् ॥५१ विवयदुन्धुन्यां नेषुः प्रजनतांत्ररोगनः । यस्मिन् वाते क्रहास चौः पतत्रमुस्तम्बृष्टिभिः ॥५२ विवयदुन्धुन्यां नेषुः प्रजनतांत्ररोगनः । यस्मिन् वाते क्रहास चौः पतत्रमुस्तम्बृष्टिभिः ॥५२

सभी शास्त होते हैं।। ३९।। अक्तिवश बहुत दूर तक साथ जाकर उस भील ने मुनिराज को सीचे मार्ग पर लगा दिया जिससे वे किसी आकुलता के विना इष्ट स्थान पर चले गये ॥ ४० ॥ तदनन्तर वह पुरुरवा भील, चिरकाल तक अहिंसा आदि वतों की रक्षा कर मरण को प्राप्त हुआ और मरकर सौषमं स्वर्ग में दो सागर की आयु वाला देव हुआ ॥ ४१ ॥ वहाँ अणिमा आदि गुणों से युक्त हो स्वर्गसम्बन्धी सुखरूपी अमृत का पान करता रहा। पश्चात् पूर्वपुण्य का क्षय होने के कारण उस स्वर्ग से अवतीणं हुआ ।। ४२ ।। इस भरत क्षेत्र में एक विनीता नाम की प्रसिद्ध तथा समस्त नगरियों में श्रेष्ठ नगरी है। वह नगरी ऐसी जान पड़ती है मानों स्वर्ग के सार को लेकर स्वयं इन्द्र के द्वारा निर्मित हुई हो ॥ ४३ ॥ रत्नमय कोट की प्रभाओं के समूह से जिसमें अन्धकार का आगमन रक गया था ऐसी वह नगरी रात्रि के समय व्यर्थ उदित चन्द्रमा की मानों हैंसी ही करती रहती थी।। ४४ ।। जिस नगरी में महलों की अधिम शिखरों में संलग्न चमकदार नीलमणियों की किरणों के समृह से सूर्य ऐसा बास्छादित होता है मानों नील मेचों से ही बाच्छादित हो।। ४५।। जहाँ स्त्रियों के मुखब मलों पर उसके स्वासी व्ह बास की स्रान्ध से बाह्य हए भीरे यवाओं के नेत्रों के साथ निरन्तर पड़ते रहते हैं ।। ४६ ।। जिनमें रित्रयों के चटचल नेत्रों का प्रतिबिग्न पड रहा है ऐसी मणिमय भूमियाँ जिस नगरी में नीलक्ष्मलों के सरोबर की कान्ति को बारण करती है।।४७।। जहाँ महलों की स्परियों में संलग्न पद्मराग मणियों की किरणों के समृह द्वारा आकाश में असमय में प्रकट हुए संध्याकालीन मेघों का भ्रम विस्तृत किया वाता है।। ४८।। वहाँ महलों के अग्रभाग पर मरकत मणियों की छाया में छिपे हुए मयूर अपनी मनोहरे केंकावाणी से ही प्रकटता की प्राप्त होते हैं ॥ ४९ ॥ सर्वहिसकारी, समस्त गुणों के स्थान, वर्म से संपन्न, प्रथम तीर्थंकर मगवान औ व्यवभनाव उस नवरी में निवास करते वे ॥ ५० ॥ जिनका वर्भावतार होने पर इन्द्र आदि समस्त देवों से ब्याप्त भूमि उस समय स्वर्गलोक की समस्त शोभा को धारण करती थी।। ५१।। जिनके उत्पन्न होते हो दिव्य दुन्युनिया बजने लगी थीं, अपाराओं के समूह ने मृत्व किया था, तथा हो रही

शिलरोमस व०। २. मूर्सन व०। ३. नवरीं सोऽब्युवास व०।

ज्ञानकारामनानावां नीत्वा नैन्तुर्वति । सन्वयाक्वितिवेद्या वक्षावाः वीरवारिकिः ११५३ स्तिनुतानिकालिः सहीरवर्तेर्याः स्ववन् । व्यवुद्ध सिक्षित्वनार्यं वः स्ववंत्र रक्षातः ।१५४ वद्यानेश्वावानिः सिक्ष्यवाद्धाः प्रवाः । वेत वस्त्रह्मायाये वस्त्रवृत्वाद्धाः पुतः ११५५ व्यवित्वत्वाद्धाः स्ववः अप्तः भारताव्यतः ।१५६ व्यविव्वतः स्ववः प्रतः भारताव्यतः । वातः वक्ष्यवृत्तावादः प्रवाः स्ववः ।१५६ वस्त्रविद्धाः प्रतः वातः व्यव्यव्यव्यविद्धाः । वस्त्रव्यव्यव्यविद्धाः स्ववः स्ववः ।१५८ देवि रे तक्ष्य पृत्वावत्यति। भारत्वाद्धाः । वस्त्रव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यवः ।१५९ वस्त्रवाद्याः करानिकाः परेवा प्रवाः व्यव्यव्यव्यव्यवः ।१५९ वस्त्रव्यव्यव्यव्यव्यवः वादः व्यव्यव्यव्यवः वादः क्ष्यावः व्यव्यव्यव्यवः ।१६१ वस्त्रव्यवः वादि वादि व्यव्यव्यव्यवः ।१६१ वस्त्रवः व्यव्यव्यव्यवः वस्त्रवः ।।६१ वस्त्रवः वस्त्रवः वस्त्रवः वस्त्रवः वस्त्रवः वस्त्रवः वस्त्रवः ।।६१ वस्त्रवः वस्त्रवः वस्त्रवः वस्त्रवः वस्त्रवः वस्त्रवः वस्त्रवः ।।६१ वस्त्रवः ।।६१ वस्त्रवः वस्तः वस्त्रवः वस्त्रव

पूष्पवृष्टि से आकाश हँसने लगा था।। ५२।। उत्पन्न होते हो हर्ष से मेर पर्वत के शिक्षर पर लेजाकर इन्द्र आदि देवों ने जिनका क्षोरसागर के जरु से अभिनेक किया था।। ५३।। जिस कारण वे साथ ही उत्पन्न हुए मति, श्रुत और अविध ज्ञान के द्वारा मोक्षमार्ग को स्वयं जानते थे उस कारण स्वयम् थे।। ५४।। उन्होंने कल्पवृक्षों के नष्ट होने पर व्याकुल प्रजा की असि, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या इन षट्कर्मरूप जीविका के उपायों से युक्त किया था इसलिये वे कल्प-वृक्ष के समान जान पड़ते थे।। ५५ ।। उस भगवान् बृव महेब का भरत नाम का पुत्र या जो भरत-क्षेत्र की समस्त वसूवा का रक्षक था, प्रथम ककदती था और बहुत बड़े साम्राज्य से सुशोमित था ॥ ५६ ॥ बीदह महारत्नरू संपत्ति के द्वारा उन्नति को प्राप्त करनेवाले जिस भरत के घर में निरन्तर नौ निधियाँ विद्यमान रहती थी जो कि नौ किंकरों के समान जान पड़ती थीं।। ५७॥ दिग्विजय के समय जिसकी बहुत भारी सेना के समूह के द्वारा की हुई अध्यधिक पीड़ा को नही सहती हुई पृथिवी वृक्ति के बहाने ही मानों आकाश में जा बढ़ी थी।। ५८।। उसकी सेनासम्बन्धी पुन्दर स्त्रियों के द्वारा कर्णाभरण रूप से बारण किये हुए तटबन की लतासमूह के पल्लव अक्स को प्राप्त होकर भी सुशोभित हो रहे थे ॥ ५९ ॥ तीर पर ठहरे हुए जिसके सैनिक, फेनसमूह से युक्त समृद्र को ऐसा देख रहे थे मानों चन्द्रमा की किरणों का पान कर वह उन्हें ही पून: उगल रहा हो ।। ६० ।। युद्ध का जबसर नहीं जास करनेवाले जिसके हाथो, समुद्र में प्रतिकृत खड़े हुए जलगजों के साथ मदसम्बन्धी असहनशीलता के कारण क्रोबवश युद्ध करते थे।। ६१।। जो चक्रवर्तियों में प्रवम बक्रवर्ती का और देदीप्यमान बक्ररत्न से सुक्षोमित दाहिनी भुवा से वट्सक पृथिवी का शासन करता था।। ६२।। उस भरत की बारिकी इस नाम से पुनिबी परप्रसिद्ध, गुणों की धारण करते-वाली प्रिय रानी थी को सुम्बरहा के विकय में ऐसी जान पढ़ती थी मानों तीनों जगत की सुम्बरता की सीमा ही हो ।। ६३ ।। पुरूरवा मील का जीव देव, स्वर्ग से आकर उन दोनों महात्माओं के मरीचि नाम का पुत्र हुआ। बहु वरीचि अपनी कान्ति से उदित सूर्य की किरवों को लिखन करता

१. स्नापर्यात्रकिरे मः । २. संगादितीसतैः मः । ३. सं मः

होकालिकावरेतय बोबितेन वर्षणुवा । स बीकां पुक्केन जरीकिः सननाहोत् ११६५ वीनेन बुआहास्तेन तेहिरे न वरीक्हाः । नैग्रंन्यं हि परं चर्र बीरिक्तो न कातरः ॥६६ प्रक्रिय स्वां वैनं संसारोन्युसनसम्म । स्वयं प्रवर्तवानास संस्यं सोक्विको चनुः ॥६७ निपुष्य कावने संस्यान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यस्य । परकरी बोरिक्यात्वावाच्चार चिरं तपः ॥६८ मृत्युमासाध कालेन सरीकिः कुटिकाश्यः । निवशः वक्रमे कस्य कावनकेसकाकावनुत् ॥६९ वशामनुभवन्विकां वशास्त्रोराशिराजितः । व्यवस्तुरमारीकिस्तव नेपाईविताः ॥७० वाससाब इतान्यस्तं बीवितान्ते निरम् कः । संस्ता वर्त्वानस्य कस्य मृत्युरगोचरः ॥७१ पुरे वेगीकीयेव वातः सर्ववास्त्रवितार्वः । विक्रमा कौशिको नाम कोसीको विवक्तिः ॥७२ तस्य प्रवित्ती वातीकवितः स्वकारमा । निसर्वमणुराकाया मर्त्वावकवेवता ॥७३ मधावतः सर्वाः प्रवास्त्रविताः स्वकार्यः । इत्योक्विका वात्रवित्तं ।।७३ मधावतः सर्वाः प्रवास्त्रवित्तं पुरः । सन्विक्वव्यादृशां वित्ते मेत्रीं मेत्राववः पराम् ॥७४ पारिक्वयं तयो बोरमाचार्यावार्याता गतः । इत्योकिका स्वारं इतान्तेन कृतान्तकृत् ॥७५ पारिक्वयं तयो बोरमाचार्यावार्याता गतः । इत्योकीति स प्रापे इतान्तेन कृतान्तकृत् ॥७५

था।। ६४।। लौकान्तिक देवों ने आकर जिन्हें संबोधित किया या ऐसे स्वयंभू-भगवान व्यभदेव के साब उस मरीचि ने दीक्षा प्रहुण की थी।। ६५।। परन्तु वह दीन कठिन परीषहों को सहन नहीं कर सका सो ठीक ही है, क्योंकि उत्कृष्ट निर्मन्य दीक्षा को घीरिक्त मनुष्य ही धारण करता है, कायर मनुष्य नहीं ।। ६६ ।। सांस्थमत के जाननेवालों में श्रेष्ठ उस मरीचि ने, संसार का उन्मूलन करने में समर्थ जैन तप छोड़ कर स्वयं सांख्य मत चलाया।। ६७।। उस भ्रष्ट साधु ने, अल्प बुद्धि बाले अम्य लोगों को भी उस कुमार्ग में लगाकर तीव्र मिथ्यात्व के कारण चिरकाल तक तपश्चरण किया ।। ६८ ।। कुटिल अभिप्राय वाला सरीचि यदासमय मृत्यु को प्राप्त होकर कायक्लेश के फल स्वरूप पञ्चम स्वर्ग में देव हुआ।। ६९।। दिव्य अवस्था का अनुभव करता हुआ वह देव दशसागर की आयु से सुशोभित था। देवाञ्चनाओं द्वारा अर्घनेत्रों से देखा जानेवाला वह देव वहाँ सुख से निवास करता था।। ७०।। आयु के अन्त में निरक्क्षण मृत्यु उसे प्राप्त हुई सो ठीक ही है; क्योंकि मृत्यु संसार में रहनेवाले किस मनुष्य का विषय नहीं है ? अर्थात् किसकी मृत्यु नहीं होती है ? ॥७१॥ कौलीयक नगर में एक कौशिक नाम का बाह्मण रहता था जो समस्त बास्त्रों में निपूण था और ब्याज आदि के व्यापार से रहित था।। ७२।। उसकी कपिछा-रेणुका के समान कपिछा नाम की प्रिया भी जो स्वभाव से ही मबुरमाषिणी तथा पति के चरणों को अद्वितीय देवता माननेवाली बी ।। ७३ ।। मरीजि का जीव देव, स्वर्ग से आकर उन दोनों के मैत्रायण नाम का प्रिय पुत्र हुआ । वह मैत्रायक मिथ्यादृष्टि जीवों के जिल में मित्रता को विस्तृत करनेवाला था।। ७४।। परिवाजकता, कठिन तप और आचार्यों की आचार्यता को प्राप्त हुआ वह भैत्र्यायम इतान्तकृत-यम का छेदन करनेवाला था (पक्ष में अनेक शास्त्रों की रचना करनेवाला था) इसलिये ही मानों कृद्ध होकर

मरीविषय गुरोर्नेसा परिवादगुममास्थितः । मिथ्यात्ववृद्धिमकरोदपसिद्धान्तभावितैः ।। ६१ ॥ ततुपन्नमभूकीमधास्त्रं तन्त्रं च कापिलम् । वेमायं मोहितो लोकः सम्यक्कानपराद्दमुकः ॥ ६२ ॥

<sup>-</sup> महापुराण पर्व १७.

विकास वर्शनं सांक्यं कुसारेल नरीचिना । ज्यास्थातं निजविश्वस्य कविलस्य पटीवसा ॥ १८ ॥

<sup>---</sup> वर्मपरीका परिच्छेद १८.

२. समयत् व० । १. कोकीयके व० ।

विवासिक्यां व्यानो विवास महान् । व्यवस्थान स्वानं ह्यां स्वर्धनारी स्वानं स्वर्धनारी स्वानं स्वर्धनारी स्वानं स्वर्धनारी स्वानं स्वर्धनारी स्वर्धनार स्वर्धन

यम ने उसे प्राप्त किया था अर्थात् उसका मरण हो गया ॥ ७५ ॥ मरने के बाद बहु प्रथम स्वर्ग में अपरिमित कान्तिरूपी सम्पत्ति को घारण करने तथा देवाजुनाओं के मन को हरनेवाला महान देव हुआ 11 ७६ 11 देदीप्यमान मणियों से युक्त विमान के मध्य में अधिष्ठित हो वह प्रसन्न विसदेव, अपनी देवाजूनाओं के साथ देवगति के भोगों का उपभोग करता हुवा संतुष्ट हो रहा था।। ७७ ॥ देवगति सम्बन्धी सूख के विनास से उत्पन्न होनेबाके अपरिमित शोकरूपी वक्त से हृदय पर ताहित हुआ वह देव दो सागर प्रमाण आयु का क्षय होने पर उस स्वर्ग से ज्युत हुआ ।। ७८ ।। तदनन्तर स्यूणाकार नगर में एक भारद्वाल नामक उत्तम बाह्मण रहता था जो राजहंस पक्षी के समान निर्दोब उभय पक्षों--मातुपक्ष और पितुपक्ष (पक्ष में निर्दोब दो पक्कों) से सुशोभित था।। ७९।। उसकी पुरुषबन्ता नाम की स्त्री बी जो अपने दाँसों की शोभा से कुन्द की कलियों की उसम कान्ति की हँसी करती थी तथा घर का आमूषणस्वरूप थी।। ८०।। मैत्रायण का जीव देव, स्वर्ग से अवतीर्ण होकर निरन्तर परस्पर अनुरक रहनेवाके उन दोनों के पुरुषिक नाम का पूत्र हुआ। वह पूज्यभित्र, मोहरूपी बीज के अंकुर के समान जान पड़ता था ।। ८१ ।। प्रतिबन्ध से रहित उस पुरुषित्र ने स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से बाल्य अवस्था में ही परिवाजकों के आश्रम में जाकर हरुपूर्वक दीक्षा भारण कर ली अर्थात् परिवालक का वेष भारण कर लिया ॥८२॥ विरकाल तक तप तपकर वह मृत्यु को प्राप्त होता हुआ ऐसान स्वर्ग में वो सागर की आयु वाला देव हुआ ।। ८३ ।। उस मनोहर स्वर्ग में वह कन्दर्गजाति के देवों के हारा अजाये हुए बाजों तथा गीतों के क्रमानुसार होनेवाले अप्राराओं के नृत्य की वेखता हुआ निवास करने लगा ॥ ८४ ॥ विस प्रकार विन के समाप्त होने पर सोनेवाले महाबक्त को करा हुस्ती जीचे गिरा देता है जसी प्रकार पूच्य सीय होने पर उस देव की भी स्वयं ने नीचे निरा दिया।। ८५।। तदनन्तर क्वेतविका नाम की नगरी में बरितपुति नाम का एक विनिहोत्री बाह्यण या और सुवर्ण के समान कान्ति वासी, पतिप्रता बीलबी जलकी स्त्री थी।। ८६।। पुण्यनित्र का चीन देन, स्वर्ग से ज्युत होकर जन दोनों के अधिनसह मान का पूत्र हुआ । वह अस्तिसह विवली के समाय देरीप्यमान वारीर की कारित से

१. परिनंतास्ते म० । २. पृरे ४० । १. ररांसुका म० ।

पारिश्वासमनुष्टाय तथी निष्ठितसीवितः । सुरः सनत्युनारेऽमुत्कस्पेऽनस्पिया युतः ११८८ समसागरसंप्यासमायुक्तस्यानमस्स्यम् । निर्पासित्व तद्वीक्य व्यानेनान्सरसं वृत्ता ११८० वस्तीह् अन्विरं माम सानन्तं भारते पुरम् । मन्दिराय्वकानेतृमाकामन्त्रीकृतातपम् ११९० गौतमोऽभूत्युरे तिस्मन् द्विष्णः मुश्यसमित्वः । क्रीवित्वी कृत्वका गेहे गेहिनी वास्य वस्कमा ॥९१ वावानकिश्वाकस्पानस्पकेतीर्वकित्वः । मिन्यात्वेनापरेनासीरसोऽनिमित्रस्तयोः सृतः ॥९२ पृष्ठवासर्ति हित्वा तपस्यामावरम्पराम् । परिश्वाककपेन वाहे निन्योपवेत्तमम् ॥९३ पद्वातां विरकाकेन कालेन प्राप्य वुर्मवः । कस्पे वभूव माहेग्रे माहेग्प्रप्रतिमः सुरः ॥९३ समीवित्वसमे काले तत्र स्थित्वा पविष्ठ्या । तत्रीऽव्यवत निःश्वीकः पावपान्वीर्णपर्णम् ॥९५ स्वित्तमत्यांपुरिश्वीमान्साककृत्वमनाममान् । द्विकत्माभूतिप्रया वास्य वन्विरायुनमन्तिरम् ।९६ स्वर्गवित्य तथारासौ वपत्वमनपर्ययोः । वैनतेय इवावारो भारद्वाको द्विक्वियः ॥९७ वैरियानं तपस्तप्या विराव्यनिक्तवीवितः । कालेन्ये महनीवभीः कस्पेऽनर्स्वानरोऽभवत् ॥९८ सस्पृहं विश्वनारीभिरायतैर्वनपदित्विः । कर्णोत्पकैः कटालेक्य मुमुदे तत्र तादितः ॥९८ सस्पृहं विश्वनारीभिरायतैर्वनपदित्विः । कर्णोत्पकैः कटालेक्य मुमुदे तत्र तादितः ॥९८

समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहा या।। ८७।। यहाँ भी वह परिवाजकों का तप धारण कर मृत्यु को प्राप्त हुआ और मरकर सनत्कुमार स्वर्ग में बहुत भारी लक्ष्मी से युक्त देव हुआ।। ८८।। बही उसकी सात सागर प्रमाण आयु उस तरह क्षय की प्राप्त हो गई मानों देखने के बहाने अप्सराओं के नेत्रों ने उसे पी ही लिया हो ।। ८९ ।। इसी भरत क्षेत्र में एक मन्दिर नाम का नगर है जो सब प्रकार के जानन्द से पूर्ण है तथा मन्दिरों के अग्रमाग पर फहराती हुई पताकाओं की पिक्क्ति से जहाँ सूर्य का आताप मन्द कर दिया गया है।। ९०।। उस नगर में कुन्द के समान दाँतों वाला एक गौतन नाम का बाह्मण रहता था। उसकी गृहकार्य में कुशल कौशिकी नाम की प्रिय स्त्री थी।। ९१।। अग्निसह का जीव देव, तीव्र मिय्यात्व के कारण उन दोनों के अग्निसिश्च नाम का पुत्र हुआ। वह अग्निमित्र, दावानल को ज्वालाओं के समान बहुत भारी केशों से-पीली-पीली जटाओं से ऐसा जान पड़ता था मानों प्रज्वलित ही हो रहा हो ॥९२॥ गृहवास की प्रीति को छोड़ बहुत भारी तपस्या करते हुए उसने परिव्राजक के वेच में मिच्या उपदेश किया ॥ ९३ ॥ विरकाल बाद बायु समाप्त होने से मृत्यु को प्राप्त हुआ वह अहंकारी बाह्मण माहेन्द्र स्वर्ग में माहेन्द्र के समान देव हुआ।। ९४।। वहाँ इच्छानुसार सात सागर तक रह कर वह देव श्रीहीन होता हुआ वहाँ से इस प्रकार च्युत हुआ जिस प्रकार कि वृक्ष से जीण पत्ता च्युत होता है-नीचे गिरता है।। ९५।। तदनन्तर स्वस्तिमती नगरी में एक सारुक्तावन नाम का श्रीमान् बाह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम मन्दिरा या जो सचमुच ही गुणों का मन्दिर यो ॥ ९६ ॥ उन दोनों के कोई सन्तान नहीं थी। अग्निमित्र का जीव देव, स्वर्ण से आकर उन दोनों के आरद्वास नाम का पुत्र हुआ। वह भारद्वाज गरुड़ के समान था क्योंकि जिस प्रकार गरुड़ पक्षियों का राजा होने के कारण द्विजश्री-पक्षियों की लक्ष्मी का जाबार होता है उसी प्रकार वह भी दिज की-बाह्यकों की लक्ष्मी का आधार या ॥ ९७ ॥ चिर काल तक परिवाजक का तथ तथकर वह मृत्यू को प्राप्त हुआ और मर कर माहेन्द्र स्वर्ग में महनीय विभूति का घारक बहुत बड़ा देव हुआ ॥ ९८ ॥ वहां एंकिवद्ध अनेक

१. गुणमन्दिरा म० ।

२. विजित्रियः मध्

वनारतं रतं तासाममाभूवन्वितः भिया । सप्तसामरसञ्चातकाकस्थितिसंगेतया ॥१०० सल्यकृतस्य कम्येनन्कानसमारमाकया। बृष्टिजाम्याविभिवनान्यः सुचितः स्थानिर्गयः॥१०१ विकालाम कृताक्षन्यो सन्वीभूतसनुद्धृतिः । विवादविश्वरां वृष्टिमिष्टराणाषु यासयम् ॥१०२ वान्तपुष्यप्रवीपस्य विस्तासंतामेततः । वाक्षाचकं निराधस्य मयाद्यं तिविरावृत्तम् ॥१०३ हा स्थानिकामेपेतविष्यमारीवनाक्षिते । कि मान वारयस्थातं निपतनां निराधसम् ॥१०४ वारणं कं प्रपद्येऽहं कि कृत्यं का वतिर्गत । केनोपावेनवा वृत्युः वर्षोयव्यानि तत्वतः ॥१०५ सहजेन गतं व्यापि काव्ययेनापि वेहतः । हा हा पुष्यक्षये कि वा विद्यवेवं नीवपञ्चति ॥१०६ प्रणयेन समाविकव्य गार्वं कच्छे तनुवरि । वन्ति वेयेन वाजेन्यो निर्मयास्मसूनिमान् ॥१०७

## वसन्तरिक्षक्

कुर्वन्त्रकापनितिःमानसदुःसभारसंत्रेरणांकित् विवः सहसा पपात । कारुग्यवाष्यकुक्तिराक्षियुरोन वृष्टः कष्टं विर्वृत्य निवसुग्यवज्ञानेन ॥१०८

### डपजातिः

तनोऽवतीर्यास्तमितोच्युच्यो जिच्चात्वदाहृज्यरविष्ट्रकात्वा । चिरं त्रसस्यायरयोनिमध्यमध्यास्त दुःसानि समहनुवानः ॥१०९॥

देवाञ्जनाओं के द्वारा इच्छापूर्वक सुदीर्घ कर्णाभरणों और कटाक्षों से ताड़ित होता हुआ वह देव प्रमोव को प्राप्त हुआ ।। ९९ ।। सात सागर प्रमाण स्थिति से युक्त लक्ष्मी के सहित वह देव निरन्तर उन देवाञ्चनाओं के सुरत का अनुभव करता था ।। १०० ।। अन्त में कल्पवृक्ष के कम्पन से, मुरक्षाई हुई मन्दारमाला से तथा दृष्टिआन्ति आदि बन्य कारणों से जब उसे स्वर्ग से निकलने की सूचना मिली तब वह रोने लगा, उसके शरीर की कान्ति मन्द पड़ गई, तथा विषाद से विश्वर दृष्टि की इच्ट स्त्रियों पर डालता हुआ इस प्रकार विलाप करने लगा ।। १०१-१०२ ।। जिसका पुण्यकपी दीपक बुझ गया है, जिसका जिल जिल्ला से संतप्त हो रहा है तथा जिसकी आशाएँ नष्ट हो जुकी हैं ऐसे मेरा दिङ्गण्डल बाज अन्धकार से आवृत हो गया है।। १०३।। वहे दु:ख की वात है कि हाव-साव से मुक देवाञ्चनाओं से सुशोमित हे स्वर्ग ! दुखी, नीचे पड़ते हुए मुक निराधार को तुम क्यों नहीं धारण कर रहे हो ?।। १०४।। मैं किसकी शरण जाऊँ ? मुझे क्या करना चाहिये ? मेरा आधार क्या है ? अथवा वास्तव में किस उपाय से मैं मृत्यु को चक्या दे सकता हूँ ? मेरा सहज-जन्मजात सीन्दर्य भी शरीर से निकल कर कहीं जला गया है । हाय-हाय ! पुष्प का क्षय होने पर कौन वस्तु वियोग को प्राप्त नहीं होती ? ।। १०५-१०६ ।। हे कुशोदरि ! प्रेक्पूर्वक गरु से गांढ आक्रिक्स कर हारीर से वेगपूर्वक निकलने के लिये इच्छुक इन प्राणों को रोक लो।। १०७ ।। जो इस प्रकार का प्रकाप कर रहा या तथा दयाखुता के का रेण अश्रपूर्ण नयन युगल से युक्त उसकी सुन्दर स्थियाँ जिसे दु:स प्रकट कर देस रही भी ऐसा वह देव मानसिंक दु:स के भार की प्रवल प्रेरणा से ही मानों स्वर्ग से बीघ्र ही नीचे गिर गया-मृत्यु को प्राप्त हो गया ।। १०८ ।। तदनन्तर जिसका विद्यास पुष्प अस्त हो नवा या तथा जिसकी बात्मा निम्योत्वरूपी वाह ज्वर से विह्नाल हो रही थी ऐसा

१. दन्तितं व+ जनार्वितः व+ ।

र: वार्तिकारीय वन् ।

३. लिम्लागः ।

## वसन्ततिसक्य

भारता कुयोनिषु विरात्सवसञ्ज्ञाय नामुख्यकं पुनरिष्ठाःश्रुतपावभारात् । चीवस्तवाद्यि निवार्तिविसकार्वपाकासाम्येति कि किविह नीव्यति कि न वसे ॥११०

#### न्त्रका

वस्याः पुरे भारतवीस्यक्षम्या क्षीकान्युवे राजपृहे क्षिजोऽभूत् । साम्प्रित्यपूर्वीयमगावयेवः पारासरी तस्य वयूष्य गान्मा ॥१११ भूत्वा तयोः स्थावर क्षयामिक्यां विश्वस्थुतः स्थावरकर्ममुक्तः । कृत्या तयो सस्करिणां वगाम स बह्यकोवां वससावरायुः ॥११२

### गालिगी

सहज्ञमजिषिभूवाशीनमन्दारमाकामकवजस्तरम्यं बेहमासाच सद्यः । जिरमरमत सत्र स्कीतसंपत्समेतः सुरयुवतिपरीतः पूर्णकामो निकामम् ॥११३

।। इत्यसगहते भीवर्णमानकान्ये वरीचिंतनुष्यमवकानो नाम तृतीयः सर्गः।। ३ ॥

बह देव का जीव स्वर्ग से क्युल हो दु: लों को मोगता हुआ जिरकाल तक त्रस और स्थावर योनियों के मध्य निवास करता रहा ।। १०९ ।। आव्वयंकारी पाप के मार से विरकाल तक कुयोनियों में अमण कर वेव का वह जीव किसी तरह यहाँ पुनः मनुष्यमव को प्राप्त हुआ सो ठीक ही है; क्यों कि अपने द्वारा किये हुए कर्म के उदय से यह जीव इस संसार में किसके सन्मुल नहीं जाता? क्या नहीं छोड़ता? और और क्या नहीं धारण करता? ।। ११० ।। तदनन्तर इस भारतवर्ष की लक्ष्मी के कीडाकमलस्वरूप राजगृहनगर में एक शाक्तिस्थावन नाम का ब्राह्मण रहता था, उसकी स्त्री का नाम वादालरी था ।। १११ ।। स्थावर नाम कर्म से मुक्त हुआ वह जीव उन दोनों के स्थावर नाम को धारण करनेवाला पुत्र हुआ । परन्तु फिर भी परिष्राजकों का तप कर ब्रह्म लोक को प्राप्त हुआ वहां उसकी दया सागर को आयु थी ।। ११२ ।। सहज मणिमय आमूवण, रेशमी वस्त्र, मन्दार वृक्ष की माला तथा वन्दन-रस से रमणीय शरीर को प्राप्त कर वो बीझ ही विशाल सम्पत्ति से युक्त हो गया था, देवाजूनाओं से जो घरा रहता था तथा जिसके मनोरच पूर्ण हो गये थे ऐसा वह देव वहाँ विरकाल तक अत्यध्वक कीड़ा करता रहा।। ११३ ।।

श इस प्रकार असन कविविर्णनत श्री वर्ज्ञमान काव्य में मरीवि के मनुष्य अब की प्राप्ति का वर्णन करनेवाला तीसरा सर्व समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

१. पापनारः व० । २. बासं व० । ३. वरीचिवकवनं नाम व० ।

# बहुकी सकी कार्यकारियों

वय भारतकेत्वयुक्तेतिककृषकेतिकवृत्यकेतिकवृत्यकेतिकः ॥ १ प्राप्तते क्रमानकः व्यक्तिः व्यक्तिः ॥ १ स्वाववृत्ये वय क्रातिकातः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । १ स्वाववृत्ये वय क्रातिकातः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । भारत्यकः व्यक्तिः व्यक्तिः । भारत्यकः व्यक्तिः । भारत्यकः व्यक्तिः व्यक्तिः । भारत्यकः व्यक्तिः । भारत्यकः व्यक्तिः व्यक्तिः । भारत्यकः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । भारत्यकः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । व्यक्तिः । व्यक्तिः । व्यक्तिः व्य

## बतुर्य सर्व

तदनन्तर भरतक्षेत्र की इस भूमि पर अपनी कान्ति से स्वर्गकोक की शोभा की घारण करने-वाला मगध नाम से प्रसिद्ध एक देश है। यह मगचदेश पुण्यात्मा जीवों के निवास का अहितीब हेतु है।। १।। जहाँ समस्त ऋतुओं में धान के सेत, धान की सुगन्ति से आकृष्ट भ्रमरों के समूह से आच्छादित रहते हैं जिससे ऐसे सुशोमित होते हैं मानों तोताओं के आकृमण के भय से किसानों के समूह ने उन्हें नीलर में के बस्त्र से बँक रखा हो।। २।। जिनमें खिले हुए सामान्य कामल तथा नील कमलों के बीच सारस, हैंस और चक्रवाक पक्षी कीवा कर रहे हैं सथा जिनके सट मैंसी के द्वारा मिलन कर दिये गये हैं ऐसे जेलाक्ष्यों से वह देश सब ओर से व्यास है।। ३।। चलते हुए गभा पेरते के यन्त्र और गाड़ियों के समूह के चीतकार शब्द से जिनमें कानों के विवर विद्यार्थ हो रहे हैं तथा एकत्रित किये हुए बान्य की राग्नियों के निकट चलनेवाले बैल उन घान्य की राग्नियों को चुट्या रहे हैं ऐसे गाँवों से वह देश सुशोजित है।। ४।। जहां पविक, बनों में केले जाने के बाद नारियलों का पवित्र पानी पीकर तथा नवीन पर्कवों की क्रया पर सीकर विश्वास करते हैं।। ए।। उस मगध देश में पृथिबी तल की सर्वभिन्न सम्बत्ति के समूह का स्थान, तथा उत्त्रक्षिण शब्द मननों से सुशोबित राजगृह नाम की घारण करनेवाला सुन्दर नगर है।।।। ६।। वहे-बढ़ महत्वों के शरीबों के समूह से निकलते हुए इन्लानुस्वृत्त के बहुत वारी यूओं से जिनका रक्ष व्यक्न कथा है ऐसी

१. विवये ससंबा वता पुरुवेरसक्य वेन हु मानवारियीयम् — अवीवन्यारी गरिकिस्ट ।

२. वास्त्रमास स्वा ।

प्रतिमापतशास्त्रपद्मरागच्चृतिभिः पहिल्ताम्युरम्युद्धातः । नवविद्वसवाक्रमिश्रवीचेः सरितां वस्युक्वाह यत्र कान्तिम् ॥८ उपसोचलकल्बब्यतीनाचतुकां काम्तिमुबीवय निनिनेवाः । अयुगाप्यतिविस्मयेन यस्मित्रियुवा इत्यनुमन्यते नृकोकः ॥९ सवनाप्रनिवद्यगीरुभासां निष्हेः संबक्तिगंजस्सिहस्तैः। विश्वकत्रिय सर्वेतः करुकूं बहुते यत्र शसी निजं निसासु ॥१० नुपतिजीपति प्रतीतवंशो नियतेजोववयन्यशात्रवंशाः । स्ययम्बिन्हीतविश्यम् तिर्मयरं तत्प्रसभातः विश्यम् तिः ॥११ नववाधुरनृत्रसत्वकाकी यज्ञतां पुरविता मनोरवानाम् । विनयेकथनोज्यितो जिलात्मा परमातीव गुजसंपर्या पर्व या ॥१२ अभवस्थानकेष योजनस्य त्रियनस्थानितरिषेणतापुर्वता । पवधीय सतीयसस्य सिद्धेर्जीयनी तस्य जनेदवरस्य जाया ।।१३ विकिताकिस्थतको निषाय स्वहिते मन्त्रिण राज्यतन्त्रजिन्ताम् । मृगवायबुवा तया गरेखाः सह सर्वेतुंच्यानि निविवेदा ॥१४ अवलीयं विकासयोगकारस्तानयः स्थातनयो वभूव वेवः । बजहरत्रकृति कृतो स विद्यां कुशलो विश्वकराषु विश्वनन्दी ॥१५

सूर्यं की किरणें जहाँ ज्याध्यचमं की शोभा को धारण करती हैं।। ७।। प्रतिबिम्बित कोट के पद्मराग-मणियों की कान्ति से जिसका पानी लाल-लाल हो रहा है ऐसी परिखा जहां, नवीन मुँगाओं के समृह से विभिन्न तरकों वाले समृद्र की कान्ति को धारण करती है।। ८।। बड़े-बड़े महलों की छतों पर स्थित स्त्री-पुरुषों की अनुपम कान्ति को देखकर अत्यधिक आश्चर्य से देव आज भी निमेष रहित हैं ऐसा जहां के मनुष्य समझते हैं ॥ ९ ॥ जहां रात्रि के समय महलों के अग्रभाग में खिनत नीलमिणयों की कान्ति के समृह से व्यास किरणरूपी हाथों से चन्द्रमा ऐसा दिखाई देता वा मानों वह अपने कलकू को सब ओर छोड़ ही रहा हो।। १०।। संसार में जिसका वंश अत्यन्त प्रसिद्ध है, जिसने अपने तेजरूपी दाबानल से शत्रुओं के वंशरूपी बांसों को जला दिया है तथा जिसकी समस्त विभित्त याचकों के द्वारा अपने आप ग्रहण की जाती है ऐसा विक्वभृति नाम का राजा उस राजगृह नगर का शासन करता था।। ११।। नीति ही जिसके नेत्र हैं, जो बहुत भारी पराक्रम से सुशोमित है, जो सेवकों के मनोरण को पूर्ण करनेवाला है, जो विनयरूप अदितीय धन से सबस है तथा जितेन्द्रिय है ऐसा वह राजा गुणरूप सम्पदाओं का बद्धितीय स्थान या ।।१२।। उस राजा की जियनी नाम की स्त्री थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानों यौवन की लक्ष्मी ही हो, अथवा एकता को प्राप्त हुई लीनों जगत् की कान्ति ही हो, अथवा पातिव्रत्यथर्म की सिद्धि का मार्ग ही हो ॥ १३ ॥ समस्त पृथ्वीतल को जीतनेवाला राजा विव्वभूति, अपने हितकारी मन्त्री के ऊपर राज्यतन्त्र की जिन्ता को निहित कर उस मुगनयनी के लाथ समस्त ऋतुओं के सूक्षों का उपभोग करता था।। १४।। स्थावर का जीव देव, बह्या स्वर्ग से अवसीर्ण होकर उन दोनों के विश्वसन्दी नाम का उत्कृष्ट पृत्र हुआ । विश्वनन्त्री प्रसिद्ध नीतिश्र था, कार्य सिद्ध करनेवाला था, उसने अपनी दिव्य-स्वर्गसम्बन्धी प्रकृति को नहीं छोड़ा वा तथा समस्त कलाओं में वह कुशल वा ।।१५।। तदनन्तर एक समय राजा

वपवान्तववैक्षा विकोश्य प्रतिद्वारं करतां वरीतपृतिस् । इति विकासतिका विश्वपातका स्थितिकाञ्जी मुक्तिकुँगुन्तमानः ॥१५ बपुरस्य पूरा विकास मुखां बुहुबंद्येन सरक्षणासमेत । विकास परितरेन पानिपूर्व समित्रं सन्त्रति करव वा न कोण्यम् १११७ सकतेन्त्रवसस्थितन्त्रकार्वं सरका विष्युतका विराष्ट्रतोति । न बहाति स्वापि बीविसामां क्षतु पुत्रस्य निवर्दति हि मोहः ॥१८ र्वायनम्य वर्षे वर्षे विरशेषि विक्षितं अनुसर्व विषयण इष्टवा । पतितं गववीतमं वरूचामयमन्वेन्द्रभिषेतते प्रयत्मात् ॥१९ वापना निर्मित्राहित वेष्ट्रणाचां प्रवादं वाणकाने विमहत्तार्गे । प्रमतां सातं स्वकांपाकावितिः निर्वेवपुरावकारहीयाः ॥२० अवयन्परियासपुःसचीवं विष्णुते राज्यपुषं सदा गरेनाः । विविताधिकसंपुतिस्थितीयां बहुतां कि विवयेषु अस्तिरस्ति ॥२१ वयकातपवारणस्य मुळे विनिवेदवावरवं विद्याचन्नतिम् । तनयं च निवाय वीयराज्ये व्यरजितः स्पृहता ततां हि जुडा ॥२२ उपगम्य बतुःशरीमेरेजोः सहितः बीवरपारपराम्सम् । जजरामरतामुरेतुकामी जिनवीशां पृथिकीपतिः प्रपेदे ॥२३

विद्यभूति, समीप आते हुए बुद्ध द्वारपाल को देख शरीर की स्थिति से ग्लानि करता हुआ निश्वल नेत्र हो इस प्रकार विचार करने लगा।। १६।। इसका जो शरीर पहले उत्कच्छा से युक्त स्त्रीजनों के द्वारा करवट बदल-बदल कर प्रीतिपूर्वक सेवित हुआ या वही इस समय शुरियों तथा सफेद बालों से आक्रान्त हुआ किसके लिये शोचनीय नहीं है ? ॥ १७ ॥ यह द्वारपाल वचपि वृद्धावस्था से झक-शोरी हुई समस्त इन्द्रियों की शक्तिरूप सम्पत्ति से तिरस्कृत हो रहा है तथापि जीवित रहने की आशा को नहीं छोड़ता है सो ठीक ही है; क्योंकि वृद्ध मनुष्य का मोह निश्वय से बढ़ता ही है 11१८।) यह जो पद-पद पर ग्रीवा को नीची कर तथा शिथिल भौंहो के युगल को दृष्टि से रोक कर नीचे देस रहा है उससे ऐसा जान पड़ता है मानों पड़े हुए नवयौदन को प्रयत्नपूर्वक सोजने के किये ही पृथिवी पर देख रहा है।। १९।। अथवा जिसमें मार्ग का पता नहीं ऐसे इस संसाररूपी वन में अपने कमोंदय से निरन्तर भटकते हुए प्राणियों का कुशल क्या हो सकता है ? इस प्रकार विचार करता हुआ राजा वैराग्य को प्राप्त हुआ।। २०।। राज्यसुख परिपाककाल में इ:स का कारण है ऐसा जानते हुए राजा ने उसे तत्काल छोड़ दिया सो ठीक ही है; क्योंकि संसार की समस्त स्थिति के जाननेवारुं महापुरुवों की क्या उसमें वासिक होती है ? वर्षात नहीं होती ॥ २१ ॥ वह हवेत छन के नीने छोटे भाई विज्ञासभूति को नैठाकर और युनराज पद पर पुत्र को नियुक्त कर विरक्त हो गया सो ठीक हो है; क्योंकि सत्पूर्वमें को णि:स्पृहता ही कच्छी सवती है- उसीको वे प्रीतिपूर्वक धारण करते हैं ।।२२।। अजर-अधर अवस्था को प्राप्त करते के इच्छूक राजा ने चार हज़ार राजाओं

१. मुहुद्दर्तन म०।

२. असंमूर्तं मण्डमणञ्जूमण्डेर्नष्टं वय मे योबनस्त्यमेतत् । इतीय मुखे नतपूर्वकायः परमण्योऽयो जुनि बन्धनोति ॥५९॥—वर्तकार्यमान्युक्त सर्व ४ ।

क्षप्रमान विभित्तिकारिकोर्त इतवव्यक्षिका विकासभूतिम् । अभिवृद्धिनियाम राजकक्ष्मीः सरातं कल्पकरेण कल्पनुवाम् ॥२४ वाविकोऽपि स्वेम बीरकक्या पूजराको बससम्पदा पितुन्यम् । म जिल्लाकति स्म नेविनीतं स्थितिनाकानति कि महानुकावः ॥२५ आयुक्तिः सक्कैः सका वरीतं विचकन्तरमञ्जूबतान्यपुष्टम् । धनमिश्राधमाभिभाषिकोभं युवराधः समकारवद्विधिषम् ॥२६ समितिन विकासिनीयनेन व्यहररात्र सह त्रिकारुरन्ते । सहकारतभे रतिक्रितीर्व स्थितककेन्द्रविवादरावनङ्गम् ॥२७ गरनांव पतेल्य सम्बनायाः त्रियसुतुः प्रथमो विशासनन्ती । अभवन्यव्यविक्तेन गरते नवनेनाचि निरंजुकाः करीव भर८ स क्यान्त्रियुंबीक्य बीकाजीयं युवराजस्य वर्न मदेनमानी। अनगी प्रणियस्य बॉकतासस्तद्वपादाय विश्वेति याचते स्म ॥२९ तनवाय वर्ग अवस्थ राजम्यवि कार्यं मम जीविते तवास्ति । इति सा रहसि स्थवल्कभत्वादनुवाचेन नराविषं बंभावे ॥३० सष्टता अवनेन बरक्तनावा यूपराचे स्वहितैकमानसेऽपि । अवनदिकृति विशासभूतिः प्रियमानेः स्वननी हि वैरिवर्गः ॥३१

के साथ श्रीवर गुरु के चरणकमलों के मूल में जाकर जिनदीक्षा धारण कर ली।। २३।। जिसने शत्रुओं के समृह को जीत लिया है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य-इन छह अन्तरक्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है ऐसे विशासभृति के समीप जाकर राज्यलक्ष्मी उस तरह निरन्तर बृद्धि को प्राप्त हुई जिस तरह कल्पवृक्ष के समीप जाकर कल्पलता बृद्धि को प्राप्त होती है ।। २४ ।। युवराज बद्यपि नीति, वीरश्री और शक्तिरूप सम्पदा के द्वारा अधिक था ती भी बहु अपने वाचा राजा विकासभूति का कभी उल्लङ्कन नहीं करता था सो ठीक ही है; क्योंकि महान् पुरुष क्या मर्यादा का उल्लक्कन करते हैं ? अर्थात् नही करते ॥ २५॥ तदनन्तर युवराज ने एक ऐसा बनोसा नाग ननवाया जो समस्त ऋतुओं से सदा व्याप्त रहता था, जिसमें मल भौरे और कीयलें शब्द करती रहती थी तथा जिसकी शीभा इन्द्र के नन्दनवन को तिरस्कृत करनेवाली थी।। २६।। वह तीनों काल में रमणीय रहनेवाले उस बाग में सुन्दर स्त्रियों के साथ विहार करता वा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों आन्नवृक्ष के नीचे रितसिंहत बैठे हुए कामदेव को आदर-पूर्वक खोजने के लिये ही विहार करता था।। २७।। राजा विद्यासमूति और उसकी रनी क्रम्पना का विसाजनम्बी नाम का प्रथम प्रियपुत्र या जो नवयौवन से मत्त या तथा काम से हाथी के समान निरकुश हो रहा था।। २८।। मदोन्मत्त हाथी के समान चलनेवाले विकासनम्बर्ध ने किसी सबय युवराज के उस दर्शनीय बाग को देखकर साना-पीना छोड़ दिया और माता के पास जाकर याचता की कि वह बाग युवराज से लेकर मुझे देवो ।। २६ ।। माता को पुत्र बहुत ही प्यारा वा इसिक्स उसने एकान्त में बाग्रहपूर्वक राजा से कहा कि हे राजन ! यदि तुम्हें मेरे जीवन से प्रयोजन है तो पुत्र के लिये बाग देवो ।। ३० ।। युवराज मधापि अपने हिस में

१. पर्श व० । २. दिवति भव ।

मण के मुख्यान के प्रमान क

एकचित्त या-सदा राजा के हित का विचार रखता वा तो भी विकासभूति स्त्री के कहने से उस पर विकारभाव को प्राप्त हो गया सो ठीक ही है; क्योंकि स्त्री के ब्रेमी मनुष्य के लिये स्वजन भी शत्रुरूप हो जाता है।। २१।। तदनन्तर क्या करना चाहिये इस विषय की आकुलता से युक्त राजा ने शीघ्र ही एकान्त में मन्त्रिमण्डल को बुलाकर वह सब समाचार कहा और उसका उत्तर पूछा ।। ३२ ।। मन्त्रियों के समूह ने शिर हिला कर जिसे प्रेरित किया था ऐसा कीर्ति नाम का मन्त्री. मिलन दृष्टि के द्वारा ही राजा की नीतिश्रष्ट मनोवृत्ति की जानकर इस प्रकार के वचन बीका ।। ३३ ।। हे राजन् ! विश्वनन्दी मन से सवा क्रिया से कभी भी सुम्हारे विरुद्ध नहीं है । हमने स्थवं समीप जाकर तथा गुप्तचरों के द्वारा उसकी अनेक बार परीक्षा की है ।। ३४ ।। जिसे समस्त मौलवर्ग-भन्त्री आदि प्रमुख लोग नमस्कार करते हैं तथा जिसके पराक्रम की प्रवृत्ति नीलिपूर्ण है ऐसे उस युवराज को यदि विजय की इच्छा होती-तुम्हें परास्त कर वह राज्य प्राप्त करना चाहता तो हे राजन ! उसके लिए समस्त पृथिवीतल पर असाध्य क्या है ? अयीत् कुछ भी नहीं है ।। ३५ ।। मयीदा से सुक्षोमित रहने पर भी आपकी बुद्धि माई के उस प्रियपुत्र में को कि अस्पन्त अनुकूछ रहता है, प्रतिकृष्णता को प्राप्त हो रही है; अतः वैर को उत्पन्न करनेवाली इस राजकक्ष्मी की विकार है ।। २६ ।। भरण का कारण विव कोई बस्तु नहीं है, दृष्टिपय के रोकने में निपुक बन्बकार कुछ नहीं है और बहुस दु:ब उत्पन्न करनेवाला नयकूर नरेक भी दूसरा नहीं है। स्याव के शाला पूरुष स्त्री की ही निष्, अन्यकार बीर भर्यकर नरक कहते हैं।। ३७।। बाप ती नीति-मार्व के जाननेवाकों में औष्ठ हैं बहु: सापको स्त्री का मनवाहा कार्य करना उविदा नहीं है। ब्रसायुक्यों के वर्षन में प्रवृत्ति करनेवाका मनुष्य क्ष्यप्य ही विपत्तियों की पात्रता की प्राप्त होता

१. मीकिवर्षे २०, मीककोकी: २० ।

न बहाति वर्ग स याच्यमानो अवता सहस्रारम्बदातुरसः । बबकोक्य नाव बुद्धबुद्धचा ननु करवाजिनते वितर्न सुख्या ॥३९ अनवाय्य वरं प्रवासि कीर्व प्रियया बावकतायां प्रसाद्यमानः । हरवाय हठारावसी बेरप्रतिपक्षांच तवानपेक्य पक्षम् १४० स्थितिहीननिति प्रतीलसस्याः समकारत्यामपहाय राजपुरुयाः । उपयानित तथा तमेव बीरं भूवि विकासनका इवान्युराक्षिम् ॥४१ विकितान्वनरेक्टरोऽपि राजन्युक्ररावस्य पुरो न भाति युद्धे । प्रमुदाकरवण्युवहिनादी किरतो रहिमचर्य सहक्ररहमेः ॥४२ अथवा निहतः स बुद्धरक्ते अवता वैववहोन वा कर्पवित् । विवेवाति जगरजनायकायो बहुते नक्तमिजान्यकारराज्ञिः ॥४३ अन्पेतनमं विपायरम्यं वयनं कर्णरसायनं बुधानाम् । हितनित्यनिवाय गरिवपुषये विरते प्रत्यवदत्तराविनोवः ॥४४ इयमीवृत्तमेव यस्त्रजीतं जवता कृत्यविदा तदेव कृत्यम् । तर्नुपायमुबीरयार्यं येग अतहीनं तदवान्यते सुक्रेम ॥४५ इति तहचर्न निशम्ब पत्युः पुनक्के सक्किनो विचारवक्षः । तनुपायवरं वयं न विद्यः कूक्तको यस्तववामये विपाके ॥४६

है।। ३८।। आप याचना करते हैं और वन की सुन्दरता में अनुरक्त युवराज वन को नहीं देता है तो हे स्वामित ! महाँ आप शुद्ध बुद्धि से-पक्षपातरहित दृष्टि से देखिये । इट वस्तु में किसकी बुद्धि लुक्य नहीं होती ? अर्थात् सभी की बुद्धि लुक्य रहती है।। ३९।। यदि बन को न पाकर आप क्रोध को प्राप्त होते हैं अथवा स्त्री के द्वारा वचनरूपी कोड़ा से ताड़ित होते हुए विरोधी के पक्ष की उपेक्षा कर हठपूर्वक हरण करने के लिये प्रवृत्त होते हैं तो शक्तिसम्पन्न समस्त प्रमुख राजा 'यह नीति से भ्रष्ट हैं' ऐसा समझ आपको छोड़कर उसी घीर-बीर के पास उस प्रकार बले जावेंगे जिसप्रकार कि पृथिबी पर प्रसिद्ध नद समुद्र के पास चले जाते हैं।। ४०-४१।। हे राजन् ! यद्यपि आपने अन्य राजाओं को जीत लिया है तो भी युद्ध में युवराज के आगे आप उस तरह सुशोभित नहीं हो सकते जिस तरह कि दिन के प्रारम्भ में किरण-समृह की विसेरनेवाले सूर्य के सामने चन्द्रमा सुशोभित नहीं होता ॥ ४२ ॥ अथवा दैववश युद्ध के मैदान में वह किसी तरह आपके द्वारामारा भी गया तो जिस प्रकार कुछगपक्ष में अन्धकार की राज्ञि रात्रि को बाच्छादित कर लेती है उसी प्रकार लोकापबाद जनत् को आच्छादित कर लेगा।। ४३।। इस प्रकार नीति युक्त, फलकाल में रमणीय तथा विद्वानों के लिये कर्णप्रिय हितकारी बचन कह कर जब प्रधानमन्त्री चुप हो गया तब राजा ने इसका उत्तर दिया ।। ४४ ।। राजा ने कहा कि कार्य के जाननेवाले वापने जो कार्य कहा है यह यद्यपि ऐसा ही है तथापि हे आर्य ! वह उपाय बताओं कि जिससे किसी हानि के बिना ही सुस से वह वन प्राप्त किया जाय ।। ४५ ।। राजा के यह बबन सुन कर विचार करने में चतुर मन्त्री ने फिर कहा कि हम लोग उस श्रेष्ठ उपाय को नहीं जानते हैं जो उस बन की प्राप्ति के लिये पलकाल में

१, नराविराजः ४० । २. तदुपाय ४० ।

यवि वेरिस विकारण सं स्वयुक्षांका काराको हि असि पूर्वा विभिन्नाः । मनु हृहयनियौ प्रमाणनीयः कवियोऽपि स्थानी प्रथमपुर्योगः ॥४० इति याचमुरीर्वं यन्त्रिभुवने निरते गन्नियत्रक्रितसर्थं राजा । मनदाः रचवनाकत्वय्य किविदारसाहृतः पुराचिनं वसावे ॥४८ भवता विवित्ते न कि असीतः असिकृते क्वि कामक्वनाकः । मन वर्तत इत्यहं बिहानुं इतमम्बेनि तमाप्तपुत्र कश्चात् ॥४९ इति सङ्क्षमं निवतम्य वान्यक् अविकार्ययकुवाकं विवयनकी । मयि तिकति कसाय प्रयासः विश्विप प्रेयम भागमुं विश्वेणी ॥५० प्रतिवरामगान्य महप्रतानो मुख्योरेच चिर्च विद्योवसानः। नरकाव न करतु वीकिसो यः वरकाविःक्रियतां स्वया स तम ॥५१ इति यामनिषाय सामसेयां कुनरप्यानसपूर्वकावनीयाः । विसर्सर्व तमेव सोऽप्ययातीताविवायोववमस्य वाभिरताम् ॥५२ विवसेरव सम्बद्धाः स्ववेशं सरसातीस्य नवेन संवताभिः । पवि राजककोटिभिः परीतो रियुवेशस्य समीवनाससार ॥५३ प्रविशसय दूरतः समान्तं प्रतिहारेण सहान्यदा प्रतीतः । श्रणपट्टकवद्धसर्वदेहो युवराचा बबुक्के बनाधिरकः ॥५४ प्रजनाम निवेशितेन सुरुपां विरसा नायमनापवरसकं सः। अभिसद्ध व विष्ठरोपविष्टं स्थितवांस्ततिप्रयवृष्टिवसवेते ॥५५

अच्छा उपाय कहा जा सके।। ४६।। यदि आप जानते हैं तो अपनी बुद्धि से उस उपाय को करी क्योंकि बुद्धियाँ प्रत्येक पुरुष की विभिन्न प्रकार की होती है। यह निष्यित है कि कार्य करने में राजा ही प्रमाण होता है मन्त्री तो अपना मत प्रकट करने में ही समर्थ होता है।। ४७।। इस प्रकार के वचन कह कर जब प्रधान मन्त्री चुप हो गया तब राजा ने मन्त्रिगणों को विदाकर मन से स्वयं ही कुछ विचार किया और शीघा ही युवराज को बुलाकर कहा।। ४८।। है भले पुत्र ! यह क्या तुम्हें विदित नहीं है कि कामरूप का प्रख्यात राजा मेरे विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है इसलिये उसे नष्ट करने के लिए मैं शीध ही उसके सत्मुख जाता हूँ ।।४९।। राजा के इस वचन को सुनकर, युवराज विश्वनत्वी ने बच्छी तरह प्रणाम कर इस प्रकार कहा कि हे राजन ! मेरे रहते हए जापका प्रयास क्या है ? आप मुझे जेजिये, मैं इसे जीतूँगा ॥ ५० ॥ मेरा प्रताप शबू को न पाकर चिरकाल से भुजाओं में ही विलीन होता जा रहा है। है राजन ! जापने उसे कभी देखा भी नहीं है अब उसे कामक्य के राजा पर अच्छी तरह प्रकट होने दिया जाय ॥ ५१ ॥ इस प्रकार के गर्बपण बच्चन कह बिज्यकची ने फिर से राजा को चिर शुका कर प्रणाम किया। फलस्वरूप राजा ने उसे ही विदा किया और वह भी उपवन की रक्षा कर कामक्य गया।। ५२।। तदनन्तर कुछ ही दिनों में बेग से अपने देश को लॉब कर यह सन् देश के समीप जा कहुँका । मार्ग में वह नीतिपूर्वक मिले हुए जनेक राजाओं के पत्नों से संयुक्त होता जाता या ।। ६३ ॥ किसी एक दिन युवराज ने द्वारपाल के साथ सभा में अवेश करते हुए पूर्व परिचित वनरक्षक की दूर से देखा। बनरक्षक के सनस्य क्ररीर पर पायों की पदिट्या वैभी हुई भी।। ५४।। वनरक्षक ने बनायों के

आजवासमधीयविषयं वृते स्वितेरेय निवेदितं सरीरैः ।
पुण्यक्षविषयं पृते विधानायागमस्य कारणं सः ॥५६
भरमाक्रवीरसुस्वारमामयक्ष्योपकां विधानम्यो ।
विद्याति स्य भमरमताक्ष्योग्यं सुद्यि भोव्यति व्यस्तां च रतेः ॥५७
दृति क्षेत्र निवेदितां विद्याय वनवातां कुनितोऽनि विश्वनम्यो ।
वेद्यातेरवति स्य वीरचितः कृत्या सामय कीक्रवान्येवेव ॥५८
महतीयम् सस्य वार्यात्रमा सहसा स्मानपुरस्तरां सपर्याम् ।
विद्यात्रावाद्याः स च असार्य पुण्यात्राच्य नवस्यवानम्यः ॥५९
व्य केद वदेः प्रतावक्षत्रस्या वद्या च प्रचनिद्धतः सपत्यः ।
प्रविचत्यं करं वितीवं बारं विनिवृत्वापि तदावया वयाम ॥६०
निरवर्ततः वेपतो पुचेद्यः सक्तिकृत्यः ततस्तवा तयानम् ॥६१
ववक्षीयविषयः राजकोकं विद्युवक्षप्रतिमः प्रतिप्रयानम् ॥६१
ववक्षीयविषयः स स्वदेशं तरसा आत्य वक्षायमानकोकम् ।
किमियं क्षययेति तेन पृष्टो निक्षविद्यानिक्यनाववेयः ॥६१

साथ स्नेह करनेवाले तथा सिंहासन पर बैठे हुए अपने स्वामी के समीप जाकर उन्हे पृथिवी पर शुके शिर से प्रणाम किया और प्रणाम के पश्चात् वह उनकी प्रेमपूर्ण दृष्टि द्वारा प्रदत्त स्थान पर बैठ गया।। ५५ ।। तदनन्तर क्षणभर बैठकर स्वामी द्वारा पूछे गये वनरक्षक ने अपने आने का कारण कहा सो उसका वह कहना पुनरुक्त के समान हुआ, क्योंकि चावों से युक्त शरीर के द्वारा बह कारण पहले ही कह दिया गया था।। ५६।। उसने कहा कि राजा की आजा से हम सबको तिरस्कृत कर विशासनन्दी उपवन में प्रविष्ट हो चुका है। इस संदर्भ मे रक्षकों ने आपके प्रताप के योग्य जो कुछ किया है उसे भी आप सुनेंगे।। ५७।। इस प्रकार बनरक्षक के द्वारा कहा हुआ वन का समाचार जान कर विश्ववनन्दी यद्यपि कृपित तो हुआ तो भी भीर-वीर चित्त के भारक उसने लीलापूर्वक दूसरी कथा छेड्कर उस समाचार को उपेक्षित कर दिया ॥ ५८ ॥ तदनन्तर विश्वनन्दीं ने शीघाडी उस वनरक्षक का स्नान सहिस बहुत सत्कार कराया । सेवक के इस सत्कार से राजा सुशोभित हुजा और राजा से प्रसाद को पाकर वह सेवक भी अतिशय नम्न हुआ।। ५९।। परवात् युवराज विश्वनन्त्री ने नीति तथा बहुत भारी प्रताप के बल से शत्र को अधीन किया जिससे उसने आकर युवराज की प्रणाम किया, अत्यन्त श्रेक्ट कर प्रदान किया बोर उसके अनन्तर बह युवराज की बाजा से छौट कर वापस चला गया ।। ६० ।। सदनन्तर युवराज, राजा विज्ञासभूति की जाज्ञा को सफलकर वेग से अपने देश की बोर कौटा। कौटते समय उपमारहित युवराज प्रत्येक पड़ाव पर राजाओं को सन्यानित कर विदा करता जाता था।। ६१।। शीक्र ही स्ववेश को प्राप्त-कर उसने देखा की बहुए-से कीय आने जा रहे हैं। 'यह क्या है कहों' इस प्रकाद युवराज के पूछने पर अभिषक्ष नामक मिन्नी सनुष्य ते महा कि है नाम ! विभागनामी आपके वन को चारों ओर से

रे. संबंधारवति सम प्रवा

र, बीक्साम्बर्धेष स्ट्र

परिस्तेत्रीय मेर्न विकासकार्यो सर प्रमु पूर्वरसं विकास सीम्स् । - अवार्ग वीत् वार्ग्यातीय वीत् वार्गाची गुवकोः स ग्रावपुत्तिः ॥६३ राय्येत्व प्रधानी बचानी द्वानांत्रपुत्र किमवार्थ अपेत । विवर्त य जवा वयावपूर्ण समित हेव वर्ष न विद्ति विविद्य ॥६४ दति राष्ट्रकोग विश्वकारी स विभिन्नवैति समाद वीरनादः । अवते का वय किर्रामुख्यात्रम् कुरःश्वितं च वाना ॥६५ विनिवृत्य यदि प्रयामि बाबायभयः कोऽनि निवर्तते न भूत्यः। ववि हान्ति सती कारावासी वर कि क्रूपमुक्रपम्पविसम् ॥६६ पुनिरित्वविकेन मोक्तिः सन्दानिकः स स्पुद्रनिर्द्युवासहार । नरमाय बचा च बीरप्रवयीचित्रुवी नेव ववेसवेव छत्वन् ॥६७ जनविश्वको जवाक तरिमत्वनकाकर्थ इतं पुरापि देव । अपहुर्व च क स्ववीयमेथ प्रसमं प्रमुखनीहरी भवतान् ॥६८ इरमञ्जूतनीदृशेऽपि कोपी अवतस्तात न जायते कर्य वा । प्रतिकृष्णमां प्रवस्ति क्षेक्रे हुमकरपुद्धतमायमारयोऽपि ॥६९ यवि च स्वीत सस्य बन्बुकुद्धिः किंबु न प्रेयवसीसि बूसनेकन् । बिहितानीत च प्रवासि सौर्य भवि भौत्या रचिताण्यको विचार्यः ॥७०

अत्यन्त अयंकर दुर्गे बना कर आपके साथ युद्ध करने की इच्छा कर रहा है जब कि राजा आप दोनों पर एक समान वृत्ति वाला है।। ६२-६३।। बुद्ध का समाचार जान यह देश, भय से कुछ आशक्ता करता हुआ शील ही भाग रहा है। हे देव ! यह जैसा हो रहा है वह मैंने कहा इसके सिवाय में कुछ नहीं जानता है।। ६४।। इस प्रकार के उसके बचनों से विश्वनाची कुछ विचार कर बोला । बोलते समय उसके वचन बहुत ही गंभीर निकल रहे वे । वह कहने लगा कि मेरी मनोवृत्ति जिस निषय में लिखत होती भी विचाता उसी विषय को लेकर आगे खड़ा हो गया ॥ ६५ ॥ यदि कौट कर पीछे जाता हूँ तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि कोई भी निर्भय सेवक कौटता नहीं है। यदि विकासन्त्री को मारता हूँ तो लोकापवाद होता है। इस प्रकार दोनों कार्य यद्यपि वक्रत्य हैं, करने योग्य नहीं हैं तो भी मेरे करने योग्य कोई एक कार्य बताइये। इस प्रकार राजा के द्वारा बार-बार प्रेरित होने पर मन्त्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हे राजन ! जिस तरह वीरलक्ष्मी विमुख न हो वही कार्य करने योग्य है।। ६६-६७।। हे देव! सविप आपने यह पहले ही सुन रखा वा कि विकासनम्बी ने बन का हरण कर लिया है तो भी आप उसके विरुद्ध नहीं हुए । अब वह आपकी ही बस्सु का अपहरण कर हर्ज्युवैक आपको ही मारने की बेच्टा कर रहा है।। ६८।। यह आश्वर्वे की बात है कि इस प्रकार की दुष्टता करने पर भी उसपर वापका ओव क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है ? कोक में अतिकूलता को बास हुए बतियान उनत कुत की नदी का बेम भी तो उनाव केता है।।६६।। मंदि कापने इसकी बन्युवृद्धि है नह जान को अपना जाई समझता है सो एक हुत की नहीं मैंबता ? अवति दूस मेंब कर क्रमा क्यों नहीं कींव केता ? अपराम ही बाने पर सदि में अप ते हाय बोह जेता है तो क्या जान यून पर कीय की बास होते हैं ? क्यांत नहीं होते । सांवाय

<sup>2.</sup> Manufact en so i . 3. Manufactus no i

कृतवृदिवरामवेऽवि सत्रौ प्रतिकाने व करोति वीच्यं का । प्रतिविन्वतानीकाते स परकाशिकवारीमुक्तवंगे कळ्यून् ॥७१ सम्मेन पराक्रमस्य काको सक्तो सम्बद्धान्नीक्ष्वरस्य । कावितं च समा विचार्यं कार्यं सद्भां स्वकृत्वयोग्रिं स वान्यत् ॥७२ इति विक्रमकाकियां समोकं क्षयां स्वाविद्यां च तस्य सत्या । वाक्रिम्बतमेव विक्रममत्यो प्रयमायस्यरिष्ठ्यंसुप्रकोषात् ॥७३

## वसन्ततिसक्ष

सेनाम्य प्रमुखितां प्रयनावसस्य दूरे निषेद्य सुमदेः सह कैदियदेव ।
दुर्गावकोकनपदेन जवाम वैगानुद्धे निषाय द्ववां ग्रुंवराणींसहः ११७४
प्रापत्तवप्रतिनसालम्बद्धायादां वानाविषेः परिवतं परितोऽपि वन्त्रैः ।
विक्यातसूरिनपुरस्वकपाल्यमानं स्थानान्तरोज्ञित्ततित्वकविश्वितासम् ११७५
उत्पन्तय जातमिषरेण विकञ्जय सालं भवने समं रिपुबलेन निशानसङ्गे ।
उत्पादितेन सहसैय जिल्लाममेन स्तन्भेन भासुरकरो रिपुमाप कोपात् ११७६
जायान्तनन्तकिमं तमुवस्रसस्यमाकोक्य वेपसुगृहीतसमस्तगात्रः ।
तस्यौ कपित्यतस्येत्य विद्यासन्तन्ती मन्तीकृतस्युति बहन्तदनं भयेन ११७७

उद्यान का जपहरण कर लेने पर भी यदि उसके हृदय में आप के प्रति बन्ध्य का भाव होता तो वह दूत मेज कर अपने उस भाव को प्रकट करता और इस स्थिति में आपका क्रोध न करना भी उचित ठहरता । परन्तु उसने अपराध करने पर भी कोई दूत नहीं मेजा इससे सिद्ध है कि उनके हृदय में आपके प्रति कोई बन्धुत्व का भाव नहीं है । इसलिये उसके प्रति आपके हृदय में क्रोध का उत्पन्न होना उचित ही है।। ७०।। बहुत भारी तिरस्कार करनेवाले विरुद्ध शत्रु पर भी जो पौरुष नहीं करता है वह पीछे अपनी स्त्री के मुख-रूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित कलकू को देखता है अर्थात् स्त्रियों के समक्ष उसे लिजित होना पड़ता है।। ७१।। आप मानी मनुष्यों के अधिपति हैं अतः आपके पराक्रम का यही काल है। मैंने यह विचार कर कार्य कहा है। तुम्हारी भुजाओं के अनुरूप यही कार्य है, अन्य नहीं ।। ७२ ।। इस प्रकार मंत्री के पराक्रमशाली तथा नीतिझ मनूष्यों के प्रिय, बचनों को स्वीकृत कर विक्रवनस्वी तीव कोष से शीध ही सन् के दुगं की ओर चल पड़ा ।। ७३ ।। सदनन्तर मुद्ध का अवसर आने से प्रसम्न सेना को दूर खड़ी कर श्रेष्ठ युवराज युद्ध में हृदय ख्या कर कुछ ही बीरों के साथ दुर्ग देखने के बहाने वेग से गया।। ७४।। जिसका अनुपम कोट है, जो अलंबनीय परिला से युक्त है, जो चारों ओर नाना प्रकार के यन्त्रों से बिरा हुआ है, प्रसिद्ध शूर वीरों का समृह जिसकी रक्षा कर रहा है तथा बीच-बीच में फहराती हुई सफेद पताकाओं से को विशाओं को कम्पित कर रहा है ऐसे दुर्ग को वह प्राप्त हुआ।। ७५।। वह शीध ही परिला को तैर कर तथा कोट को लॉच कर शत्रु की सेना को नष्ट करने कगा। शत्रुदल के साथ-साथ जब उसकी तीक्ष्य तलवार भग्न हो गई तब वह शीझ ही उसाड़े हुए पत्थर के एक सम्मा से हाथ को सुशोभित करता हुआ कोथवश शत्रु पर श्रवटा ॥ ७६ ॥ यमराज के समान शक्तिशाली युवराज को बाता देख नय से जिसका समस्त शरीर काँपने लगा ऐसा विश्वाचनन्दी निष्यम मुस को घारण करता हुआ केंगा के बुक्ष की बोट में आकर सड़ा हो गया ।। ॥ । । ।

सरियस्तरावित वर्ण रामसीरकेच बोम्पूर्विते सहस्ति तेन सहस्रकेन । समासराबरवितासम्बन्ध स्तेवे शीरपा जनसम्बर्धः सर्वं समेव ११०८ चावानसं राजवकीवयः विहीनसंस्त्रं संबीचनापः सहसा प्रविद्वाय कीवन् । मूर्व मयाबनसंबेतींत बांजवेडी अववातायीयवनिर्धिः स्वयमेति सम्बाग् ॥७९ गुर्वानमानतपुरस्य स्वा स्वीतं वर्यस्तरसमुकुटं स करहवेन । तस्ते बदावनामगुम्बद्धसाहसानां ग्रहं तदेव सहतां शारवागतेषु ॥८० इत्याहमीडमयनात्मसर्वं कवं वा स्वास्थानि तस्य प्रश्तोत्रम विज्ञापान्तेः । इत्याससम्बद्ध हु बबेन गृहीतसम्बद्धी राज्यं विहास तक्से निरवाबधारात् ॥८१ वान्तं तवा चरितवाचरिशुं कारिनां रोड्' बाबाक समुपेत्व न तं पितुव्यः । पादानतोऽपि सकते। सह अनुवर्षः किया जातु अवसिताद्विविवृत्य याति ॥८२ वस्कर्षय मन्त्रिययनं विहितं पुरा यद् सम्मात्तवातुक्तयमान्य नरेश्वरीऽपि । क्रोकापवादचकितः स्वपुते स तस्किम् क्रम्मी निवास सक्का तदनु प्रतस्य ॥८३ वत्वा महीपतिभिरायु समं सङ्गैः संयुक्तपादयुगकं प्रविपत्य मूर्जा । बीक्षां विरेजनुष्यावपि तो गृहीत्वा पुंसां तयो ननु विमूचनमेकसेव ॥८४ हरना तपनिवरतरं स विज्ञासमृतिः सोवृता परीवहणनामव दुनिवारान् । हित्वा त्रिसस्यमनर्थं वदामं समावत् इत्रष्टाम्युधिस्थितिमनस्य सुषं तु कस्यम्॥८५

महाबलवान् युवराज ने अपने मनोरय के साम-साम जब उस महान् वृक्ष की भी उसाड़ लिया तब बहु शरणरहित हो भय से नम्रीभूत होता तथा भयपूर्ण शब्दों के साब हाथ कीड़ता हुआ उसी युवराज की शरण को प्राप्त हुआ।। ७८।। जो चरणों में नम्बीमूत है, जिसकी शक्ति सीण हो चुकी हैं तथा जो लज्जा से भरा है ऐसे उस विशासनन्दी को देस युवराज ने शीध ही क्रीय छोड़ कर उसे स्वीकृत किया सो ठीक ही है, क्योंकि प्रसिद्ध पौरुष का माण्डार पुरुष भयभीत सनु के ऊपर भी निष्चय से लज्जा को प्राप्त होता है।। ७९।। जिसका रत्नमय मुकुट नीचे गिर गमा था ऐसे उसके नम्रीभूत मस्तक को युवराज ने उसी समय दोनों हाथों से उठा कर उसे अभयदान दिया सो ठीक ही है क्योंकि बत्यन्त साहसी महापुरुषों का शरणागत मनुष्यों के विषय में वही व्यवहार चिनत है।। ८०।। मैं अपने अनमुरूप इस प्रकार के कार्य कर के उस विशासभूति के आगे किस प्रकार सड़ा होकेंगा ? ऐसा हृदय से विचार कर लिजत होता हुआ युवराज राज्य छोड़ तप के लिये वर से निकल पड़ा ।। ८१ ।। उस समय मुनियों के चारित्र का आवरण करने के लिये वारी हुए युवराज को बाबा बिकाबाधूति रोकने के लिये समर्व नहीं हो सका सो ठीक ही है; क्योंकि संगस्त बन्धुवर्ग गले ही चरणों में नम्रीमूत हो कर रोकें तो भी महान् पुरुष क्या अपने निरुषय से कीट कर पीछे जाता है ? बर्धात् नही जाता ॥ ८२ ॥ मन्त्री के क्वनों का उल्लक्कन कर पहले जी किया था उससे राका विशासमूरि भी उस समय परवासाप को प्राप्त हुआ ? फलस्कस्प कोकापवाद से चकित होता हुना वह भी समस्त सक्ती अपने पुत्र के किये देकर युवराज के पीछे चस पड़ा अवित् उसने वी दीक्षा केने का निकास कर किया ॥ ८३ ॥ विकासकी और विकासकी दोनों ने थीछ हो एक हवार राबाजों के साथ भाकर संबुत नामक पुर के करणयुगल में किए से प्रणाम किया और दोनों ही उनके समीप दीक्षा रोकर बुशोजित होने को सो ठीक ही है; म्यॉकि एकमान तप ही मंतुर्कों का विवितीय बायूनण है ।। ८४ ।। तपनन्तर विकासपृति निरकोक तक तप कर,

## वंशस्यम्

श्रावायमाश्रु विशासनन्तिनं विवर्धितं वैव पराश्रमहत्येः। विश्वित्य युद्धे समुपादवे भियं पुरेण वायावमहीपृतिः समम् ॥८६ उपकातिः

बारमण्यितवायपहाय मानं तमेव दूसक्रियमा सिवेव । बहीपतिः प्रागयित्यक्षाञ्चं निर्देशममाणेऽपि बताकुकीकिः ॥८७ व्येकपारपुष्रसपिविषुतिमांसीयपासेन इशीइताकुः । प्रोणुक्तसूर्व्या विषुदां स्वकाके विवेक्ष निकां प्रति विश्वमन्त्री ॥८८ कृत्यसहारेच ोः पतनां रच्छापुत्ते सामुक्तसापुतृतः । बहास ंवीक्य विकासनम्बी वाराकुना सौयतकाविष्यः ॥८९ वताय वेदि वय वर्त वकं ते विकित्य सेनां सक्कां सर्वुर्गम् । सम्मूकितो येन शिकाविकार्ल-स्तम्भः कपित्यस्य पुरा तदश ॥९०

वसन्ततिलक्स्

जाकर्के तस्य वचनं प्रविक्रोक्य तं च क्षान्तिं विद्वाय विनिवृत्य तथैव गत्वा । कृत्वा निवानवसुक्रम्युनिरात्मदेहं कीयो हि कारण मनर्वपरम्यरायाः ॥९१

वुनिवार परीषहों के समूह को सहन कर तथा मिथ्यात्व माया और निदान इन तीन शल्यों को छोड़ कर अट्टारह सागर की आयु वाले बहुत मारी सुख से सम्पन्न बन्नाम स्वर्ग को प्राप्त हुआ।। ८५।। तदनन्तर विक्राक्तनस्वी को शीध्र ही देव और पराक्रम से रिहत जान उसके मागीदार अन्य राजा ने युद्ध में उसे जीतकर नगर के साथ-साथ उसकी सब सम्पत्ति छीन ली।। ८६।। 'पेट भरना है' इस अभिप्राय से विशासनन्दी मान छोड़ कर दूत क्रिया से उसी विजेता राजा की सेवा करने लगा जब कि लोग अञ्चलियों द्वारा निःशक्त होकर परस्पर बताया करते थे कि यह पहले का राजा है।। ८७।। तदनन्तर एक मास के उपवास से जिनका कारीर अत्यन्त कृश हो गया था ऐसे उग्रतपस्वी विक्राक्तन्त्वी मुनि ने योग्य समय मिक्षा के उद्देश से ऊँचे-ऊँचे महलों से युक्त मथुरा नगरी में प्रवेश किया।। ८८।। प्रवेश करते ही गली के प्रारम्भ में एक पशु ने सींगों से उस मुनि पर प्रहार किया जिससे वे गिर पड़े। उन्हें गिरता देख दुराचारी विक्राक्तन्त्वी जो कि एक वेक्या की छत पर बैठा था हुँसने लगा।। ८९।। उसने कहा कि आज तुम्हारा वह वल कहाँ गया जिसने पहले दुर्गेसहित समस्त सेवा को जीत कर पत्यर का विद्याल सम्भा और कँच का वृक्ष उसाड़ा था।। २०।। उसके वचन सुन मुनि ने उसकी ओर घूर कर देसा तथा समा माव का परित्याग कर आहार के बिना

२. विशासः स्तमाः व 🕫 ।

१. कासं मासमुपीच्य स्वे विचान्तं नवुरापुरीत् । तं मध्याञ्कयुषा वृष्टिषंठोच्यी प्राहरत्तव ॥४१ तस्याः सृङ्गप्रहारेण पतितं विषयनिवनम् । जहासीत्वस्यमास्त्रुवंदमास्रोणतके स्थितः ॥४२ प्रहासात्तस्य कोत्सेकाण्युकुने वृतिता वृष्यम् । सेनाकारि निवानं च प्रायसस्क्रमकिन्समा ॥४६ स निवृत्य ततो नत्ता हित्या सनुतरां ततुन् । वहाँवर्षिकुनो को वहायुक्ते स्वयःसमात् ॥४४

, er 3°

## द प्यादि!

ततो वहासुंबानवाच्य कर्त्व वहेन्द्रकात्वरित्रकारे वभूय । स वोडवारुगोनिवित्रन्यितायुर्वित्याञ्चनाकोकनकाकसाकः ॥९२

### Ang

विचित्रमानरिकांशिर्वादिकताचिकाकामुर्वं श्रेषा कृषिरकाकुरसुतिहरं विमानोत्तमम् । बनेकविचरावकीतटविचद्वयुभ्यकवं समग्रमुखसंपर्धं वदमक्षिष्ठितः पित्रिये ॥९३

#### बन्दाकाण्या

चित्या चैनं वतसनुपर्य स्वसमायास्तभूको बृष्ट्वा ध्योत्मि प्रभुरविभ्यं केवराणामधीसम् । बाट्यक्रभोगानकृत कृपनी वृत्तिवानं तयास्याः करुपं प्राप्तास्तमपि बपुषाः वरुपातः सद्वतीस्य ।१९४

।। इत्यसगकविष्ठते जीवर्वमानचरिते विद्यनम्बिमिबानोनाम चतुर्वः सर्गः ॥

ही लौट कर वापिस बले गये। उन्होंने निदान कर अपना श्रारीर छोड़ा सो ठीक ही है; क्योंकि कोष अनर्थ परम्परा का कारण है।। ९१।। तदनन्तर महासुक नामक स्वयं को प्राप्त कर के महोस्वकत्वक नाम के देव हुए। वहां सोलह सागर प्रमाण उनको आयु थी तथा देवाकुनाओं को देखने में उनके नेत्र सत्त्वण रहते थे।। ९२।। नानाप्रकार के मिणयों की किरणों से लिसमें समस्त दिशाओं के अग्रभाग व्याप्त के, जो चन्द्रमा की किरणरूप अंकुरों की कान्ति को हरण कर रहा था, जिसमें विश्वसाय को ते तट पर सफेद रक्ष की बनेक व्याप्त फहरा रही थी तथा जो समस्त सुखन्तियाओं का स्थान था ऐसे उस उत्तम विमान को पाकर वह बहुत ही प्रसन्त हो रहा था।। ९३।। अश्रम के पुत्र विश्वनन्दी ने जिनेन्द्र मगवाम का अगुपम अत थारण कर तपश्वरण किया परन्तु आकाश में प्रसुर बैभव से युक्त विश्वासर राजा को देख उसे भोगों की इच्छा जागृत हो उठी। उसी इच्छा से दीन हो उसने खोटा निवान किया। फिर भी काय-बलेश तथा सद्वतों के प्रमान से यह महासुक स्वर्ग की प्राप्त हुआ ।। ९४।।

।। इस प्रकार असम कविकृत जी वर्डमानकरित में विश्वसम्बी के निवान का वर्षन करने वासा चतुर्व तर्ग पूर्व हुआ।।

## पश्चमः सर्गः

#### उपजातिः

वीपेऽय अस्युमित भारतास्ये वर्षे महीश्रो विजयार्थनामा ।
समुद्र त्वेकसुकूटरिवनवेतीकृताक्षेव्नभेःस्थकोऽस्ति ॥१
यत्रामकस्काटिककूटकोटिव्यिता विकोक्यात्मवधः सगैन्त्राः ।
साम्येत्र पृद्धा विश्ववाङ्गनानां प्रयान्ति केल्यां सहसा व्यतीत्य ॥२
येत्वाबनीकांशु महाप्रमाभिर्मृगेश्वकावो बहु विश्वक्यः ।
सुहामुखं वाङ्किमनाविषयेण विवेक्ष सत्यासु गुहासु नैव ॥३
यः सानुवेक्षस्थितपद्यरागमरीविमाकाविणतान्तरिकः ।
संबोभते नित्यमनन्ततेजाः संव्याद्यनो वा नितरां मनोकः ॥४
यैत्सानुवेक्षप्रतिविन्तितंत्वं निरीक्ष्य बन्यद्विरवो मवान्यः ।
सनेत्य वेगेन रवप्रहारीहिनस्ति को वा नविनां विवेकः ॥५

### पश्चमसर्ग

इसके बाद जम्बूदीप के भरत क्षेत्र में अत्यन्त उत्तुङ्ग अनेक शिखरों की किरणों से समस्त नमः स्थल को सफेद करने वाला विजयार्ध नाम का पर्वत है।। १।। जहाँ निर्मल स्फाटिक निर्मित कूटों के अग्रभाग पर स्थित अपनी स्त्रियों को देख कर विद्याधर राजा देवाङ्गनाओं की समानता से झान्ति में पड़ जाते हैं अर्थात् उन्हें देवाङ्गनाएं समझने लगते हैं इसलिये की हा के समय उन्हें सहसा छोड़कर चले जाते हैं।। २।। जिस पर्वत के प्रत्यन्त पर्वतों में लगे हुए नीलमिणयों की बहुत भारी प्रभा से बनेकों बार छकाया गया सिंह का बच्चा गृहाद्वार के प्रति शिख्त चित्त होता हुआ सचमुच की गृहाओं में भी चिरकाल तक प्रवेश नहीं करता है।। ३।। शिखरप्रदेश में स्थित पद्य-रागमिणयों की किरणावली से आकाश को लाल-लाल करनेवाला, अपरिमित तेज का धारक जो पर्वत निरन्तर अतिशय मनोहर सन्ध्या के मेथ के समान मुशोभित होता है।। ४।। जिस पर्वत के शिखरप्रदेश में प्रतिबिन्वित अपने आपको देख मदान्य जङ्गली हाथी बेग से आकर दौतों के प्रहार से उसे मारता है सो ठीक ही है; क्योंकि मदसहित जीवों को कौन विवेक होता है ? अर्थात

१. नगस्तलोऽस्ति व०।

२. बस्सानुनीसमणिवीतिपरम्पराग्निः पञ्चाननस्य शिक्षवो बहु वित्रक्षम्याः । सत्वेऽपि कम्बरमुखे परिचक्कमाना निरिचस्य वर्जनकृतव्यनिविधिविशन्ति ॥ ८ ॥

३. स्वं वीक्य वण्यहिरदो नितम्बे वस्य विन्वितम् । समेत्य दम्तेस्तं हन्ति मदिनां का विवेकिता ॥ ९ ॥

<sup>--</sup>जीवन्यरचम्प्, कम्भ ३.

विग्यं विकोश्य निवानुरुष्यकरत्नित्ती कोषारप्रतिक्षिप इतीह वदी प्रहारम् । तन्नुरुविश्वकतः पुनरेव तीवानकीकाकतं स्पृत्तति प्रथ्य गयः प्रियेति ॥ १९ ॥

<sup>-</sup> वर्गवामीम्यूवय सर्ग १०;

विवासकोर्गेककार्याकांक विद्यास्त्रकातः विद्यानिकार्याकाः ।
स्वाद्याकार्याक्वकारिकार्याक्वेत्रस्थतः विद्याक्वित्रस्थाः ।
स्वाद्याक्वाद्याक्वकारिकार्याः पूर्तः वद्याक्वित्रस्थाः ।
स्वोद्याक्वाद्याक्वकारिकार्याः पूर्वः वद्याक्वित्रस्थाः ।।
स्वाद्याः वीरतरा वजीरा वद्याक्वितः सत्युक्वाक्वित्रस्य ।।
स्वोद्याः वर्षाद्याः वकास्तः व्यक्वकारः वरिपुरितासः ।।
स्वोद्याः विद्याकः स्वुद्यां वृद्याक्वाकः वरिपुरितासः ।।
स्वोद्याक्वित्रस्यक्वास्यव्यक्वितः ।
स्वीद्योपुरावस्थितस्यक्वास्यवित्रस्यक्वास्यक्वितः ।
विद्योपुरावस्थितस्यक्वास्यक्वितः ।
विद्योपुरावस्थितस्यक्वास्यः स्वृद्यद्याक्वस्यक्वित्रस्यक्वास्यः ।।
विद्योपुरावस्थितस्यक्वास्यः स्वृद्यद्याक्वित्रस्यक्वासः ।।
विद्योपुरावस्थितस्यक्वास्यः स्वृद्यद्याक्वित्रस्यक्वासः ।।
विद्योपुरावस्थितस्यक्वासः स्वृत्यद्याक्वित्रस्यक्वासः ।।
विद्योपुरावस्थितस्यक्वासः स्वृत्यर्थाक्वित्रस्यक्वासः ।।
विद्योपुरावस्थितस्यक्वासः स्वृत्यर्थाक्वित्रस्यक्वित्रस्यक्वित्रस्यक्वित्रस्यक्वित्रस्य

कुछ भी नहीं ।। ५ ।। विषरूपी अन्नि की तीवता से जिनके फन अत्यन्त मर्यकर हैं ऐसे चारों ओर चूमते हुए सर्प, जिस पर्वत पर गरुड्मिषयों की विस्तृत किरणावली के संस्पर्श से निर्विष हो जाते है।। ६।। उस पर्वत की दक्षिण श्रेणी में पृथिवी के तिलक के समान आबरण करनेवाली एक अलका नाम की नगरी है जो उत्सव के समय बजनेवाले बाजों तथा संगीत के शब्दों से भरी हुई इन्द्र की अमरावती के समान सुशोभित होती है।। ७।। तरक्कों के प्रसार से दिशाओं को पूर्ण करनेवाली जिसकी विस्तृत परिखा सत्पुरुष और समुद्र के समान सुशोभित होती है; क्योंकि जिस प्रकार सत्पुरुष और समुद्र महाशय उदार विभिन्नाय तथा विस्तृत मध्य मान से युक्त होते हैं जसी प्रकार वह परिला भी महाशय-विस्तृत मध्य भाग से संयुक्त थी। जिसप्रकार सत्युख्य और समृद्र वीरतर-वैयंशाली तथा मर्यादा के रक्षक होते हैं उसी प्रकार वह परिला भी **धीरतर-मर्यादा** की रक्षक थी। जिसप्रकार सत्पुरुष और समुद्र गभीर-सहनशील तथा अगाव होते हैं उसी तरह वह परिक्षा भी गभीर---गहरी थी और जिसप्रकार सत्पुरुव तथा समुद्र सत्त्वाधिक---शक्तिसम्बद्ध तथा मगरमञ्छ आदि जीवों से युक्त होते हैं उसी प्रकार वह परिस्ता भी सत्त्वाधिक सत्त्व अवित् जीवों से अधिगत है क-पानी जिसमें ऐसा था।। ८।। देदीप्यमान किरणों के समूह से युक्त, शत्रओं के बारा अमेदा तथा निर्दोष आकृति को धारण करनेवाला जिसका विशाल कोट सती स्त्रियों के वक्ष:स्थल की समानता को प्राप्त था; क्योंकि जिसप्रकार सती स्त्रियों का वक्ष:स्थल प्रयोगराखीत-सदम्बरब्वी:--स्तनों से व्याप्त समीचीन वस्त्र की सोभा से युक्त होता है उसी प्रकार कोट औ प्योषरालीहसदम्बरश्री:- मेथों से व्याप्त उत्तम बाकाश की शोमा से संपन्न था ।। ९ ।। जिस सगरी के गोपूरों के अग्रभाग में स्थित करोड़ों पुतलियों के मध्यप्रदेश को प्राप्त होकर अच्छी तरह बिकीन हुई सरद ऋतु की मेचमाला उत्तम-उत्तरीय-बस्त्र के समान सुशोमित होती है।। १०।। मन्द-सन्द

वत्वाकमाका स्कृत्यंगुवाका पगोषपप्रोत्कसवम्बरकीः ।
 वताःकाकीव प्रश्रवानतामां मनो वरीहति च निर्वासनाम् ।। १४ ।। — जीवन्वर ० तृतीवकामाः

र. सम्द श्र ।

वर्षोप्रावसुतानमणिप्यी विक्रवते । वृतस्ववसुकृतेव वारवान्ववनासमा ।। १६ ॥

#### वर्षमानवरितम्

जेन्द्रानिकोत्स्यसित्ततीसमञ्ज्ञान्त्रात्तिसम्बद्धः सम्मात् ।
इन्द्रीकृतात्मीयकरेः स्वकोणामानूष संवर्धयतीय निरमम् १११
प्रसिद्धनानेन विरोधवित्तमा प्रमिन्यते यद्द्रनिन्धी निकामम् ।
सत्तार्धका वा सवसद्विचाराष्ट्रस्तुप्रयत्नोपितृतस्ववाचः ॥१२
यत्राकुकोनाः सततं हि तारा वोवाजिकाचाः पुनरेष स्काः ।
सत्वृत्तभक्तोऽपि वे वक्षकान्ये रोषः परेषां सुजनस्य वासी ॥१३
वयद्यो व्यक्षे सन्तुरवे च सन्त्रो वराकृतानां विकरेषु प्रकृतः ।
सीत्यक्षरेक्येव सवा विरोधो नताबहीनां कृदिसत्वयोगः ॥१४

बायु से फहराती भवनों पर लगी ध्वाबाओं के समृह से जो अगरी ऐसी बान पड़ती है मानों कपर उठाबे हुए अपने हाथों द्वारा सब ओर से स्वर्ग की भूमियों को बुलाकर निरन्तर उन्हें अपनी शोभा हीं दिखा रही हो ।। ११ ।। प्रयत्नपूर्वक अपने वचनों का प्रयोग करने वाले कीकप्रिय वचन बोलने बाले (पक्ष में युक्तिसंगत वचन बोलनेवाले) जहाँ के वणिक उत्तम नैयायिकों के समान विरोध से रहित-हीनाधिकता के दोष से रहित अथवा विरुद्ध आदि हैत्वामासों से रहित प्रसिद्ध मान-केता भीर विकेता में प्रसिद्ध प्रस्थ आदि प्रमाण के द्वारा (पक्ष में वादी और प्रतिवादी में प्रसिद्ध अनुमान मादि प्रमाण के द्वारा) सदसिंद्रवारात्—अच्छे-बुरे का विचार होने से (पक्ष में अस्ति पक्ष मौर नास्ति पक्ष का विमर्श होने से) वस्तु-नमक-तेल आदि पदार्थों को (पक्ष में जीवाजीवादि तस्वों अथवा-प्रव्य-गुण-कर्म सामान्य आदि पदायों को) अच्छी तरह प्रमाण का विषय करते हैं--तोलते हैं (पक्ष में जानते हैं) ।। १२ ।। जिस नगरी में निरुचय ही निरन्तर तारा-नक्षत्र ही अकूलीन-आकाश में लीन ये वहाँ के मनुष्य अकुलीन—नीच कुलोत्पन्न-असम्य नहीं थे। उल्लू ही दोषाभिलाप— षोषा-रात्रि के बाहनेवाले थे वहाँ के मनुष्य दोषामिलाय-दुर्गुणों के इच्छुक नहीं थे। सद्वृत्तभङ्ग-समीचीन छन्दों का अभाव गद्य काव्य में ही था वहाँ के मनुष्यों में सद्वृत्तभङ्ग सदाचार का विनास नहीं था और दूसरों का रोध--नियन्त्रण सत्पुरुषों की इन्द्रियों में ही था अर्थात् सत्पुरुष ही अपनी इन्द्रियों को अन्य पदार्थों में जाने से रोकते वे वहां के मनुष्यों में दूसरों का रोध-नियन्त्रण नहीं सा ।। १३ ।। जिस नगरी में दण्ड-आवारभूतकाष्ठ्यष्टि ध्वजा में ही थी वहाँ के मनुष्यों में दण्ड-क्योंना नहीं था। बन्ध-बन्धरूप वित्रकाव्य की रचना सब मुरब-उत्तम मुरबाकार लिखे कानेवाले विशिष्ट क्लोक में ही थी वहाँ के मनुष्यों में बन्ध-रज्जु आदि से होनेवाला बन्धन नहीं था। अक्र-कुटिलता-चूँबुरालापन उत्तम स्त्रियों के केशों में ही था वहाँ के मनुब्यों में अक्र-पराज्य नहीं था। विरोध-वि-सोता बादि पक्षियों का रोष-रोकना सत्यञ्जरों उत्तम विज्ञहों में ही था वहाँ के मनुष्यों में विरोध-विद्वेष नहीं या और कुटिलस्व योग-देदी वाल का संयोग सदा सोपों में ही था वहाँ के मनुष्यों में कुटिलत्वयोग-मायाचार का संयोग नहीं था ॥ १४ ॥ तदनन्तर

रै. मन्दानिकोल्कसित्सीच चिरः प्रणढ ४०।

२. प्रतिक्वेनाविषक्षेत्र मानेनाव्यभिचारिका । विववस्तार्किकाश्चापि वत्र वस्तु प्रसिव्वते ॥ १४२ ।।

३. वस्तु प्रयाना हि यतः स्ववाचा म०।४. न गचकान्य म०।५. मङ्गः कचेवु नारीजां न व्रतेषु तपतिवनाम्।

मानाः प्रतिकैर्वनाः वापेतः वहुक्तीको विविविद्वास्तिः । विकासनिविद्यास्तिकार्यस्तिः सहार्थि विद्यावयोज्यस्तिनः स्वारः । पूर्वसर्थ्यस्तिः स्वापी निर्वावयोज्यस्तिनः स्वारः । प्रवास्तिवया वस्ति कानिसपृतिस्तिः स्वयमानतेष । रतिः स्वरस्थेय वस्तुष वैकी प्रतिहराङ्गी कणकाविष्यका ॥१७ वस्तुममृत्रतेन हता नितानां विसारतां सरकव्यी प्रयाता । प्रवासराज्यां विवितं च वस्या माक्रमासे माठिनं वसाले ॥१८ नेत्रोरप्याञ्चाक्तवार्यं वस्या माक्रमासे माठिनं वसाले ॥१८ नेत्रोरप्याञ्चाक्तवार्यं वस्या नीकार्यं सर्वरित्रयमानम् । सरस्यमाचे पतितं प्रमाण निवारस्तां विभीवयेषं ॥१९

षैर्ये ही जिसका वन या, जो महेन्द्र के समान लीला का चारक या, जो अनेक ऋदियों का समूह था, जिसका उदार और सुन्दर हृदय विद्याओं से गर्वित था, तथा जिसका बहुत बड़ा प्रभाव था ऐसा मयूरकष्ठ-(मयूरपीय) नाम का विद्याधरों का राजा उस अरुका नगरी का स्वामी था।।१५॥ जो नयूरकच्छ सूर्यं के समान सुशोभित होता था; क्योंकि जिस प्रकार सूर्यं सुरक सर्वेप्रकृति होता है—उसमें समस्त प्रकृति—प्रजा सुरक-अच्छी तरह बनुरक रहती है उसी प्रकार मयूरकण्ठ भी सुरक सर्वप्रकृति या-मन्त्री आदि मूलवर्ग उसमें बच्छी तरह अनुरक या अववा उसकी सर्वप्रकृति-सम्पूर्णस्वभाव सुरक-उत्तम प्रेम से परिपूर्ण था । जिस प्रकार सूर्य प्रतापी-प्रकृष्ट तपन से बहुत भाी गर्मी से युक्त होता है उसी प्रकार वह मयूरकण्ठ भी प्रतापी—कोश और सेना से उत्पन्न होनेवाले तेज से युक्त था। जिस प्रकार सूर्य निस्योदय-प्रतिदिन होनेवाले उदय से युक्त होता है उसी प्रकार मयूरकष्ठ भी नित्योदय-स्थायी अभ्युदय से युक्त था। जिस प्रकार सूर्य अपास्ततमः-प्रचार-अन्धकार के प्रसार की नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार मयूरकण्ठ भी अपास्ततमःप्रचार-तमोगुण अथवा अज्ञान के प्रसार को नष्ट करनेवाला था। जिस प्रकार सूर्य पद्माकरेश-कमलबन का स्वामी होता है उसी प्रकार मयूरकण्ठ भी पद्माकरेश-- छक्ष्मी के हाथों का स्वामी था। जिस प्रकार सूर्य जगदेकदीप-जगत् का अद्वितीय दीपक है उसी प्रकार मयुरकष्ठ भी जगदेकदीप-जगत् का अद्वितीय प्रकाशक था और जिस प्रकार सूर्य सदर्थ-सत्पृक्षों के द्वारा पूज्य होता है उसी प्रकार मयूरकच्छ भी सदच्यं सत्पुरुषों के द्वारा समादरणीय था।। १६।। उसकी मनोहर शरीर को बारण करनेवाली कनकमासा नाम की रानी थी। वह कनकमासा ऐसी जान पड़ती थीं मानों अपने निवासस्वरूप कमल को क्षोड़कर कमला— रुक्ष्मी ही आ पहुँची हो अथवा शरीर ग्रहण कर कान्ति ही स्वयं भा गई हो अथवा कामदेव की स्त्री रित हो हो ॥ १७ ॥ जिसकी जङ्काओं की कोमलता से अत्यन्त पराजित हुई उत्तम कदली जिःसारता को प्राप्त हो गई बी और स्तनों के द्वारा पराजित हुवा कठोर विस्वपन्न वन के अन्त में रहने लगा ॥ १८॥ जिसके नेप्ररूपी नीलकमकों से तिरस्कृत

वासाव्याः स० विरोधः वकारेकोव न सगःयु महारचनाम् ।। ---पन्तप्रमण, सर्ग २.

पिकृतस्तीमानि विकोणनोत्पकीः सिवेतराज्यस्युक्तांचि योक्तान् ।
 सर्वण्यक्तीविति नय सीवित्ते सुदृष्टि तापादिव वीविकाणके ।। ३६ ।। — वश्यवण्यदिक्तं, वर्ग १,

रे. नैत्रीरपकाकार्यमाध्य ४०। X, निरीयमेक कः।

व्यक्तिस्थानम्बान्य वीतां संसी समगोऽनि कानियान्त् । श्रीवनमासपुन्तेसस्य सान्यः केनोनकानं समुदेति कानियः ॥२० सम्बानपुर्तिसरान्ययोग्ना क्रवेशिनः सम्युन्यपुनितायाम् । कृत्यानियो निर्वक्योगन्यतां नपोहरे को न हि सस्तिनेति ॥२१ वियोग्यसीर्यानं विद्यानान्ती समूत्र पुनः कमनीयपुर्ताः । सद्गारसार्यस्य पति अद्भुक्तः सम्बाद्यस्य स्वान्यस्य विदेशः ॥२२ कृत्यस्य पत्र्यारे प्रमाते कृष्यस्य स्मार्येनिताननाती ॥२३ वेहीतियानेन विर्वविद्यापुरकारि रामा सुवनन्यकाने । सानन्यस्य प्रमात्रे स्वान्यस्य व्योगतानं समस्तम् ॥२४ विषाय पूर्वा महर्ती जिनानामनुक्रया गोत्रमहत्तराणाम् । तेवस्थितः क्षेत्रपुत्रुन्योऽसी क्षार पुनोहंयकात्यराच्याम् ॥२५ पद्याप्रियः क्षोनसञ्ज्ञस्याने नेत्रोत्यकानन्यकारो जनानाम् । कक्षावकार्यं समयाज्ञसानो विने विनेऽवर्धतं वालवानुः ॥२६

होता हुवा नीलकमल अपने तिरस्कारजनित संताप को दूर करने की इच्छा से ही मानों जाकर गहरे तालाब में पढ़ गया है।।१९।। जिसके मुख में स्थित शोभा को न पाकर जब पूर्ण बन्द्र भी कलक्कित हो गया तब मदसाबी हाथी के समान बालवाली उस कनकमाला की कान्ति अन्य किस पदार्थ के साय उपमान को प्राप्त हो सकती है ? ॥२०॥ सद्गुणों से विभूषित, कलाओं का भाण्डार तथा निर्मक शील से युक्त उस कनकमाला में विद्याघरों के अधिपति मयुरकण्ठ की असाधारण प्रीति थी सो ठीक ही है; क्योंकि मनोहर वस्तु में आसक्ति किसको नहीं प्राप्त होती है ? क्योत् सभी को प्राप्त होती है ॥२१॥ इसके बाद जो विकासनम्बी स्वर्ग में देव हुआ था वह वहाँ से ज्युत होकर सुन्दर वारीर के वारक उन मयूरकष्ठ और कमकमाला का पुत्र हुआ। उत्पन्न होते ही हर्षेविभीर ज्योतिषी ने उसे अर्ढभरत क्षेत्र का स्वामी बतलाया ।। २२ ।। जिसके गर्भसम्बन्धी महात् भार से आकान्त होने पर भी माता तीनों लोकों को जीतने की इच्छा करती थी। यदि सूर्य भी उत्पर से गमन करता था तो उस पर भी वह मुख तथा नेत्रों को छाछ-छाल करती हुई शीघ्र ही कोध करने कमती थी 11 २३ ।। राजा अयुरकार ने पुत्र जन्म के समय पृथिवी को 'देहि-दो' इस आचनासूचक शब्द से रहित कर दिया या तथा समस्त आकाशतल को हवेंसहित वजते हुए बाजों और संगीत के मबुर शक्यों से शब्दमय बना दिया था।। २४।। कुल के वृद्धजनों की आजा से उस विद्यावराविराज ने जिनेन्द्र भगवान् की बहुत बड़ी पूजा कर तेजस्वी पुत्र का अध्वक्रीय नाम रखा ॥ २५॥ जी पद्माप्रिय-रूक्ष्मी का पति वा (पक्ष में पद्म-कमलों का अप्रिय-- वात्रु वा ) जिसके पाद-- बर्ण कोमल तथा गुद्ध थे (पक्ष में जिसके पाद-किरण कोमल तथा निष्कलकु थे) को सनुव्यों के नैय-रूपी नीलकमसों को आनन्द करनेवाला था तथा जो कलाओं जीसठ कलाओं (पक में सोलह

१. दिवः परियोज्य म० ।

२. महाजिगीया म० ।

३. जिल्होबबाम् म• ।

Y, रॉणकाननाकी म**ः**।

५. बालपन्त्रमाः मः ।

वानेषुकाताव विद्यालंकुर्व कर्नेषुकातावाक ग्रुहोगरायः । व्यानं व ग्रावशिकाति सम्मन् नेव्याक्ष्मास्त्राक्षम् ॥२० इतार्वक्षात्रेया सुरावकात क्षित्राक्ष्मात्राक्ष्मात्राक्षम् । ग्रावशिक्षात्र च ग्रावह क्षावतां विद्यां अपूर्णे विद्यात् ॥२८ वर्षा स्टूबारमकोवकात्रकः कृष्णेक्षमात्राक्षमात्रकः । ग्रावशिकातं वरस्तुताति विद्याक्षित्रां क्ष्मिक्षात्रकात्मात् । वर्षपुराकत्वकोक्षरामां और्ष्मुनीकस्त्रकार्याक्षात्रकात् ॥३० स संयुक्तः वोक्षात्रिक स्त्रुचीनंश्रीकृष्णानुकात्मक्ष्मात्राम् । विद्यासमावक्षित्रोक्षरामां स्ववाद राज्यं क्ष्मिक्षात्रकः ॥३१

## मनियासरा

वय भारतेऽस्ति विषयोऽन वहन्तुरमाभियां सुरनियाससमः । विविवोऽपि कान्तिनिवहो वगतः स्वयमेकतां गत इषाप्रसियः ॥३२ सरसाः समुद्रातस्या सहिताः स्वयमीयनिः वरिगृहीतकताः । वभवस्यःकृतसमस्तवनास्तरकोऽपि वत्र सह सस्युववैः ॥३३

कलाओं ) के समूह को प्राप्त हो रहा था ऐसा वह बासकरूपी कन्द्रमा विम-प्रसिविन वृद्धि को प्राप्त होने लगा ।। २६ ।। किसी विन गृहा के मध्य में स्थित शक्यप्रीय श्वेस रक्क की जपमाला लेकर तथा पद्मासन से बैठ कर बब तक सम्यक् प्रकार से ध्यान नहीं करता है तब एक अर्थात् घ्यान के पूर्व ही विद्याओं का समृह उसके आगे आकर उपस्थित हो गया ।। २७ ।। विद्याओं की सिबि होने से कृतकृत्यता को प्राप्त वह अध्वयीय नेरपर्वंत की शिकार पर स्थित जिनालयों की बन्दना के लिये गया । उन्हें प्रणाम कर तथा प्रदक्षिणा देकर उसने पाण्डक शिला की पूजा की, परवास आकर पर में प्रवेश किया।। २८।। उसने हजार आरों वाला वजा, अमीप शक्ति, वस्ट, तलकार, सफ़ेद क्रम और अर्थ भरत क्षेत्र की करमी का स्वामित्व प्राप्त किया सो ठीक ही है; स्योंकि पुष्पोदय से क्या साध्य नहीं है ? कर्यात् सभी कुछ साध्य है।। २९।। उसके रुकित मुसकान से युक्त, अत्यन्त सुन्दर तथा वितिश्वव उन्नत स्युक्त स्तनों से सुशोजित अङ्ताकीस हजार स्त्रियाँ थीं ।। ३० ।। समस्त विशाओं को करवायी बनानेवाका वह बक्वप्रीव, अत्यन्त साहसी, तथा विद्या के प्रभाव से उसल सोलंह हजार राजामों से संयुक्त होकर राज्य करता था।। ३१ ।। अमानन्तर इस भक्त क्षेत्र में सूरमा नामको बारण करनेकासा एक स्वर्गतस्य देख है। ऐसा जान पहला है कि संसार में को साना प्रकार का अनुपन कान्ति का समूह है वह सभी स्वसं जाकर वहाँ एकता की प्राप्त हो गया था । ३२ ॥ जिस देश में सरपुरुकों के साम-नाय कुल भी सरस-हरेमरे । पक्त में रनेष्ठ से कुरता ), समुख्या-काँचे (पक्ष में कदारता से कुरत), माचकों के द्वारा स्वमं गृहीतपाल-कायक स्वयं कांकर विसक्ति पानी का उपक्रीय संस्ते के (पूरा में बाक्य स्वयं वाकर विमकी क्रम्सि कं प्रश्नीत करते हैं) शहा क्याप्रत: सामग्रामक अपनी सामा में समस्य वर्ती की विकास केनाके

t. Remit to s

वदवीषु यत्र सरसां सरसेनंकिनीवक्षेः विक्तितीरज्ञस्य ।
क्रम्स वयौ न तृबितायि मृगी गर्थायसम्बक्तिम्मृगितः ॥१४
सुपयीवराः शकरकोक्ष्यकेः सक्तकास्य यत्र तनुवीविभृवाः ।
क्रिय क्षेत्रसेवितिमस्यमृवः सरिवञ्गना वभृरपञ्चत्या ॥१५५
वनपेत्मृणपक्तवारकुर्वेनिवितेः तुःवायवक्तसोववयेः ।
निगमैः समुख्यकनिवासिजनेरवरीचकारं च कुरूनिय यः ॥१६५
पुरवस्ति योवनिर्मितं प्रचितं पृषु तत्र वेबुधसमूहित्तित्म् ।
ध्यरीकृतास्यनगरं स्वरवा नजसोऽज्ञतीर्वमित शक्तपवम् ॥३७
रचनीयु यत्र सवनाप्रभुवी मिववर्यणामकस्वो व्यवचन् ।
प्रतिमागसैवयुग्णैः परितो नवमौक्तिकेरिव विकीर्वत्काः ॥१८८
परिवारितो भवकवारिवरैकंद्वसूनिकः स्कृदिकसौधवयः ।
सक्तां ववायुवितयस्यतिस्तुहिनाचलस्य भृति यत्र विवम् ॥३९

(पक्ष में समस्त मनुष्यों को शरण देनेवाले) थे।। ३३।। जिस देश के वनों में हरे-भरे कमलिनियों के पत्तों से आच्छादिस सरोवरों के तटजल को हरिणी प्यासी होने पर भी शीघ्र नहीं पीती थी; क्योंकि गरुडमणियों का स्थल समझने से उसकी बुद्धि आन्त हो गई थी।। ३४।। जिस देश की निवयां स्त्रियों के समान थीं; क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियां सूपयोधरा—उत्तम स्तनों से युक्त होती हैं उसी प्रकार नदियां भी सुपयोधरा-उत्तम जल को धारण करनेवाली थीं, जिस प्रकार स्त्रियां सफरलोलदुश:--मछलियों के समान चञ्चल नेत्रों वाली होती हैं उसी प्रकार नदियाँ भी मछली-रूपी चन्चल नेत्रों से युक्त थीं और जिस प्रकार स्त्रियां सकला—कलाओं से सम्पन्न होती हैं उसी प्रकार नदियाँ भी सकला अध्यक्त मधुर शब्द से युक्त थी और जिस प्रकार स्त्रियाँ तरकों के समान पतली मुजाओं से युक्त होती है उसी प्रकार नदियाँ भी पतलीतरकुरूपी मुजाओं वाली थीं। परस्तु बारवर्यं यह बा कि नदीरूपी स्त्रियों की नितम्बभूमि यद्यपि लोगों के द्वारा सेवित थी तो भी वे अपकूतया—निष्कलक्क वृत्ति से सुशोभित हो रही थीं (पक्ष में उन निदयों की तटभूमि सद्यपि मनुष्यों के द्वारा सेनित थी तो भी ने अपकूतया—कीचड़ के अभाव से सुझोमित थीं।। ३५।। जिनके वृक्ष फूलों और फलों से सुन्दर हैं, जो अतिसवन बसे हुए हैं, जिनके महलों के समूह चूना से सफेद हैं तथा जिनमें रहनेवाले मनुष्य अत्यन्त उज्ज्वल हैं ऐसे ग्रामों के द्वारा जो देश देवकुर और उत्तरकुर को भी तिरस्कृत करता है।। ३६।। उस सुरमा देश में पोदन इस नाम से प्रसिद्ध विशास नगर है। वह नगर विद्वानों के समूह से व्यास है, अपनी कान्ति से अन्य नगरों को तिरस्कृत करनेवाला है तथा ऐसा जान पड़ता है मानों आकाझ से उतरा हुआ इन्द्र का नगर ही हो।। ३७॥ जिस नगर में रात्रि के समय मणिमय दर्पणों के समान निर्मेल कान्तिवाली मबनों की उपरितल भूमियां प्रतिबिम्ब रूप से बाये हुए नक्षत्रों के समूह से ऐसी सुशोभित होती हैं मानों उनके स्तनों में चारों बोर से नवीन मोती ही बिखेरे गये हों।। ३८॥ प्रहाँ सफेद मेचों से घिरा हुआ, अनेक खण्डों बाला, स्फाटिकमणि के महलों का समृह पृत्रिवी पर उदित पक्कों की पंक्ति से युक्त हिमालग की सम्पूर्ण कान्ति को वारण करता हो।। ३९।। जहाँ तालाओं

रे. सपुरकोलवृशः म०।

1 ,

सरसीय यत्र च शिरीयनित्रासंस्टब्द्वगायहमणिख्तयः। धरिसंबयुः सम्बर्धसम्बर्धनेयक्षेत्रकांसनकुतुन्नकिमीः ॥४० सवनापालक हरिनीकस्थां बटकेन सामितिहितं बद्दी । बपुरेन्वयं बुबलिभिः सहसा निक्षि वण राष्ट्रवरिवष्टमिय ॥४१ ककतामुखान्युरहणन्यवहो गृहवीविकातनुहारञ्जनवः। भ्रमति स्म यत्र प्रमाः सत्तरं गणयन्तिय व्याप्रमुख्यदाम् ॥४२ रविभण्डलं विमलरानमुचि प्रतिविश्वितं सर्गव पुग्यवपुन् । तपनीयवर्षेणविया ववतीमक्लोक्य यत्र च क्रहास संसी ११४३ समकारयस परिकाबकर्य न च यत्र आसमवि बाह्यंसी। प्रतिपक्षभीतिपिश्चनेन चेता किमनेन कुरवमिति सानवनः ॥४४ सक्कावनीशसूकृदाप्रमणीयतिमञ्जरीमदिक्षिताक्ष्रिप्रयुवः । तदशंबकार पुरनप्रतिमो नृपतिः प्रकारतिरिति स्वयुजैः ॥४५ महतां वरे सकलसत्वचयस्थितराजिते प्रविमकारमगुणे। धियसाय यत्र कमकाच्यपरां वियति स्थिता निश्चि कक्षेत्र विषोः ॥४६ स्चिरसंगतो विनयसारधनो नयवरमंनि स्थितविद्यस्मतिः। स्ववशीष्ट्रताक्षद्भवयप्रसरो विरराज यः स्वैयमिष प्रश्नमः ॥४७

में शिरीय के फूल के समान, तट पर लगे हुए गठड मणियों की किरणें शेवाल खाने के कुतूहल से युक्त मदोन्मत्त हंसियों को छकाया करती हैं। भावार्य-गरुडमणि की किरणों को शैवाल समझ कर मदमाती हंसियाँ साने के लिये आती हैं परन्तु शेवाल न होने से निराश हो जाती है।। ४०।। जहाँ महलों के अग्रभाग पर लगे इन्द्र नीलमणियों की किरणों के समृह से आधा दैंका हुआ चन्द्रमा का शरीर रात्रि में स्त्रियों के द्वारा सहसा ऐसा देखा जाता है मानों राह के द्वारा ही प्रस्त हो रहा हो ॥ ४१ ॥ जहाँ स्त्रियों के मुखकमल की सुगन्धि को धारण करनेवाला तथा गृहवापिकाओं की पतली-पतली तरञ्जों से उत्पन्न बाय निरन्तर इस प्रकार बूमता रहता या मानी ध्वजाओं के रेशंमी वस्त्रों की मिनती ही कर रहा हो।। ४२।। जहां निर्मल रत्नमय भूमि में प्रतिविम्बल सूर्यविस्व को सुवर्णमय दर्पण समझ सहसा उठाती हुई भोली स्त्री को देख सखी उसकी हुँसी उड़ाती थी।। ४३ ॥ जहाँ भूजाओं के वल वाले तथा मानकपी धन को धारण करनेवाले राजा ने न पूरिशा चक बनवाया था और न कीट ही। क्योंकि वह कहता था कि ये दोनों शत्रुमय की सुचित करतेवाले हैं असः इनके रहने से क्या कार्य है ? ॥ ४४ ॥ समस्त राजाओं के मुकूटों के अग्रभाग में संलग्न मिण्यों की कान्तिकपी मञ्चरी से जिसके चरणयुगल व्याप्त वे तथा जिसकी कोई उपमा नहीं थी ऐसा राजा प्रकारित अपने गुणों से उस नगर की अलंकत करता था।। ४५।। जिस प्रकार रात्रि के समय आकाश में स्थित जन्द्रमा की कला अद्वितीय शीमा को प्राप्त होती है जसी प्रकार समस्त पराक्रमसमृह की स्थिति से सुशोभित अत्यन्त निर्मेख आत्मगुणों से युक्त उस महाश्रेष्ठ राजा में स्थित करनी बढ़ितीय शोमा को शान्त हो रही भी।। ४६ ।। जो बैब कार्की बार विवस ही जिसका श्रेष्ठ वन था. जिसकी निर्मेश बुद्धि नीतिमार्ग में स्थित नी और जिसने इत्हियों द्वार

१. संबंधि । १. स्थ्यमि म०।

उच्चौकां रिपुणु सामृतु च जनवं प्रकासु च नयं निनयम् ।
तुत्रवृ प्रियं च विनतेम् वरां प्रकाशमुख मृति वः सततम् ॥४८
प्रतिपता सुपतिचने सुसूने वृतिसामृते इच गृहीततम् ।
ससने रवकानिविविताण्यरसी स वयावती मृगवती च विभः ॥४९
स्ववां विनिम्यदुरमध्यसमे सममेव ते निजमनोज्ञतया ।
समिकाविनायवरविन्यक्रमाणुतवेवते स्वयमिव प्रकटे ॥५०
स विज्ञाकामृतिरवतीयं विवस्तनयोऽजनि सितिपतिविवयः ।
स व्यावतीप्रमवहेतुरभृद् भृति यः पुरापि मगयाविपतिः ॥५१
सकतः शक्तीव विनतं वयनं कृतुनोवृत्रो महविवोपवनम् ।
भृति विभृतं यृतिविव प्रकामस्तवर्थकार स कुरुं वेवसम् ।
ववरेन निर्मकारं प्रवर्थो प्रकामस्तवर्थकार स कुरुं वेवसम् ।
ववरेन निर्मकारं प्रवर्थो प्रकामस्तवर्थकार स्तुकार्यो विक्रम् ।
ववरेन निर्मकारं प्रवर्थो प्रकामस्तवर्थकार विक्रमम् ।
ववरेन निर्मकारं प्रवर्थो प्रकामस्तवर्थकान् ।
वतरिवतस्य वशसेव युतं परिवायद्वतानुपययौ ववनम् ।
वसहद्वित्रोवृत्तिव तवृतुक्तां तनुतां सवीयमगमस्य वपुः ॥५४

हृदय के प्रसार को स्वाधीन कर रक्का था ऐसा वह राजा स्वयं विनय के समान सुशोभित हो रहा वा, अर्थाद ऐसा जान पड़ता या मानों शरीरभारी विनय ही हो।। ४७ ।। जो पृथिवी पर निरन्तर शत्रकों में विशाल पराक्रम को, सायुकों में स्तेह को, प्रजाजनों में नीति को, गुरुकों में विनय को और विनीत पुरुषों में श्रेष्ठ सम्पत्ति को विस्तृत करता रहता था।। ४८।। वह विमु राजा अपनी कान्ति से अप्सराओं को जीतनेवाली जयावती और मृगवती इन दो स्त्रियों को प्राप्त कर सुशोमित हो रहा था। उसकी वे दोनों स्त्रियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो शरीर को षारण करनेवाली पृति और सायुता ही हों।। ४९ ।। जो स्वयं प्रकट हुई लक्ष्मी और सरस्वती के समान जान पड़ती थीं ऐसी अनन्यतुल्य उन दोनों स्त्रियों ने अपनी सून्दरता से उस राजा को एक साम ही अपने अधीन कर लिया था।। ५०।। जो विशासभूति पृथिवी पर पहले मगध देश का राजा था और तप कर महाशुक स्वर्ग में देव हुआ था वह वहां से च्युत होकर राजा के विकास नाम का पुत्र हुआ। वह विकास, अधावती माता के हर्ष का कारण था। भावायँ— विशासमृति का जीव स्वर्ग से चल कर राजा प्रधायित की खयावती नाम की रानी से विजय नाम का पुत्र हुवा ।। ५१ ।। जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमा निर्मल आकाश को, वसन्त विशाल उपवन को, और प्रधम गुण बास्त्र को अलंकृत करता है उसी प्रकार वह विजय भी पृथिवी पर प्रसिद्ध निर्मेल कुछ को असंकृत करता था।। ५२।। ओ पृथिवी को वश में करने के लिये ही मानों स्वर्ग से जाया था ऐसे विकानन्दी के जीव निर्मेल देव को दूसरी रानी मृशवती ने अपने उदर से बीध्र ही उस प्रकार बारण किया जिस प्रकार कि प्रवस जरू की बूँद को सीप बारण करती है ।। ५३ ।। उदरस्थित बालक के यहा से युक्त होकर ही मानों माता का मुख खुक्लता की प्राप्त हो गया या और गर्जेस्थित बालक की गुस्ता की सहन न कर सकने के कारण ही मानों उसका

**१. वक्कः** स• । २. वकं व• ।

रामगुरराज्ञिकाकाकेका राजकोषु र सह पुर्वकेषुका । बच्चे त्यीवपुररं च मुरा जीतकार ऋ सवापुरा १९५५ बायकोषय हो प्रथमनर्जनती सम्ती विकासिका प्राथनिकाम् । जनगाचनम्यरितकीयकरं रक्षनीतिक विस्तिवृतिर्वृत्वे ॥५६ कृतवास्त्रीहर्याणीयः सम्बद्धः समये सूतं सुरावती सूत्रवे । निकर्य थियो विद्यानन्तपुर्ध कर्यक्षेत्र नवानुप्रशं अविधी ४५७ क्षण हृष्टिन्द्रियाचाचि तथा सक्तेडिन तक नवरे बहुती । परिराज्य ब्याधिवरागवयी निषयास वृद्धिरमका वर्गसः ४५८ अनवस्थानाम्बद्धाः स्वतः वास्त्रविद्यानियमः । नुपनिषरेऽपि विरिक्षमां निवकः किनुसाम्बद्धस्त्रविविष्ठसनाः ॥५९ स्वयमान्दे निवसतोऽभियतं सहसा वनीपक्रवनेत् काम् । श्रमहाय काञ्चनविकाविष्योर्चकास वर्षाचरसंकाम् ॥६० गणकरित्रकाकविवनुष्वतम् प्रचित्रो आतंत्र इत्र विज्यक्षये । स्फुटमाविवेश मृपतेः स्वसुती मक्तिसर्वंश्रमण एव इति ॥६१ श्यकुक्षोचितां जिनपरोर्वेहिमां नहतीं विज्ञाय विकिमा मूपतिः। अकरोत निष्ट इति नाम नुवा सनवस्य तस्य वक्षने विवते ॥६२ शरवन्यरचुतिमुवा बपुवा स समैः अमैः कठिनतामुक्यम् । परिरक्षया नरपतेबंधुवे जलवेरसूरच इव नौकमणिः ॥६३

शरीर कुशता को प्राप्त हो गया था।। ५४।। शत्रुवों की कक्ष्मी के साथ-साथ उसका स्तनस्थक कृष्णमुख हो गया था और समस्त पृथिवी के साथ-शाब उसका उदर प्रतिवित हवें से बुद्धि की प्राप्त हवा था।। ५५।। जो श्रेष्ठ साजाने की बारण करनेवाली पृथिबी के समान भी समस्त उदयाबल से तिरोहित बन्द्रमा को धारण करनेवाली रात्रि के समान जान पक्ती सी ऐसी प्रवस गर्भवती सुगवती को देख कर राजा प्रसन्न हो रहे ने ॥ ५६ ॥ तदनन्तर विसनी गर्नकालिक सुन्दर कियाएँ पूर्ण की गई थीं ऐसी भूगवारी ने कम-कम से समय बाने पर उस बरह पूत्र की उत्पन्न किया जिस तरह कि घरद ऋतु में कमिलनी अहमी के निवास तथा बहुत धारी सम्ब के युक्त कमल के कुरूमल (कली) को उत्पन्न करती है।। ५७।। तत्पश्चाव समस्य स्वर में इस समय बहुत भारी हुएं की वृद्धि हुई और सब ओर आकाश से पांच प्रकार के राष्ट्रों के सम्मन्न निर्मक वृष्टि पड़ी ।। ५८ ।। उस समय और तो क्या, उत्सव में जिसका मन संख्रन का देखा मयुर्धे का सगृह सी राजसबन में बेश्याओं के साथ-साथ निर्दाय बाओं की रूप बीर ताल के अधुसार अध्यक्ति नुरव कर रहा था ।। ५९ ॥ याचक जनों ने राजा के चित्रस्थकर अपेद क्रण को क्रोड़कर अपना मनजाहा क्षम्य समस्त मन स्वयं ही शीध के किया था ।। ६० ।। त्रिकालक, उत्तक सदीर के सारक द्रावा विशामों में कर्जावरण के समान क्योरियों वे शका है स्पष्ट कह दिया वा कि मामका यह क्रुप्त बर्ब नकारी होंगा ।। ६१ ।। राजा ने दसवें दिन विशिष्ट्रवेंक विनेख मगवान की अपने कुछ में बीवर बहुत बही कुवा कर एक पुत्र का हर्वपूर्वक शिक्षक यह नाग रखा।। ६२ ॥ कार्य बहु के बाकाव

1.

हैं। **प्रियती जातमा प्रति** गण ।

शुतराव्यक्रियतः ककाः सकतः नृपविद्यया सममनन्यमतिः । युवासंबर्ध कार्गत बरनपरः चित्रुरप्यहो भवति सत्युरवः ॥६४ समबाध्य यौक्तसवाय परां जियमेल्य सोऽपि तबमूस्युमनः। प्रवर्ग प्रसुनिमव बृतलर्च स व संप्रवद्य समये तक्वि ॥ ६५ अतिमानुवं तमय वर्मावरं जयगोमिनी प्रवसमप्रकटम् । स्वयमालिलिक्क भवनाकुलधीरभिसारिकेव हुवयाभिमतम् ॥६६ अवभूपतिः सुत्रयूगेन समं सह राजकेन च सभाभवने । ससमेकदास्त हरिपीठतटे घटितारणाश्मिकरणाञ्चरिते ॥६७ परिकृष्ट्नकोकुतकराम्बुदहः प्रजिपस्य देशसचिवो विदितः। उपलब्बवायबसरप्रसरः क्षितिपं व्यक्तिसप्रविति प्रकटम् ॥६८ अभिरक्षितामपि तबासिकताशितषारवा वरणिनाष भराम्। परिवाधते मृगनजाधिपतिबँखवानही जगति कर्मरिपुः ॥६९ स्वयमेव कि हरिपवेन यमो जनतां हिनस्युत महानसुरः। तब पूर्वशत्रुरचवा विदुधी न हि तादशी मृगपतेविकृतिः ॥७० स्तयोवितोऽप्यनभिवीक्ष्य भयात्त्रप्रकायितं सक्रकानपदैः । तव ज्ञाननेरिव ज्ञरीरभृतां न हि जीवितादपरमिष्टतमम ।।७१

की कान्ति को हरण करनेवाले शरीर से धीरे-धीरे कठोरता को प्राप्त होता हुआ वह त्रिपृष्ट, राजा की रक्षा से समुद्र के भीतर अमूल्य नीलमणि के समान वृद्धि को प्राप्त होने लगा ।। ६३ ।। अनन्य बुद्धि होकर उसने राजनीति के साथ समस्त कलाओं को अच्छी तरह सीखा सो ठीक ही है; क्योंकि आस्वर्य है कि जगत् में गुणों का संग्रह करने में तत्पर रहनेवाला शिशु भी सत्पुरुष हो जाता है।। ६४।। जिस प्रकार वसन्त ऋतु में प्रथम पूष्प आस्रवृक्ष को प्राप्त कर परम शोभा को प्राप्त होता है और वाम्रवृक्ष उस प्रथम पुष्प को प्राप्त कर सुन्दर हो जाता है उसी प्रकार उस त्रिपृष्ठ को प्राप्त कर यौदन परम शोमा को प्राप्त हुआ था और त्रिपृष्ट भी यौदन को प्राप्त कर सुन्दर हो गया था।। ६५।। जिस प्रकार काम से बाकुल बुद्धि वाली अभिसारिका अपने अभीष्ट प्रियतम का स्वयं जालिङ्गन करती है उसी प्रकार विजय लक्ष्मी ने उस लोकोत्तर कवचघारी (तरुष) त्रिपुष्ट का पहले ही नुप्तरूप से आलिज़न किया था।। ६६।। अधानन्तर एक दिन राजा प्रकापित सभाभवन में दोनों पुत्रों तथा अन्य राजाओं के साथ, जड़े हुए पदारागमिणयों की किरणों से अक्टूरित सिंहासन पर सुख से बैठे थे ।। ६७ ।। उसी समय जिसे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ या ऐसा प्रसिद्ध देशमन्त्री हाथ जोड़ कर राजा से इस प्रकार स्पष्ट निवेदन करने छना ।। ६८ ।। हे पृथिवीपते ! यह पृथिवी आपकी तरुवार की तीक्ष्ण घारा के द्वारा यद्यपि सब ओर से सुरक्षित है तो भी सिंह उसे वाषा पहुँचा रहा है सो ठीक ही है; क्योंकि आस्वर्य है कि जगत में कर्मरूपी राजु बहुत बलवान् है।। ६९।। क्या सिंह के छल से यमराज स्वयं जनता की मार रहा है; या कोई बड़ा असुर अयवा आपका पूर्वभव का क्षत्र कोई देव प्रजा का बात कर रहा है क्योंकि सिंह की वैसी विकृति नहीं होती ।। ७० ।। समस्त देशवासी लोग आपके शत्रुओं के समान भय से बच्चों तथा स्त्रियों की भी उयेक्षा कर माग गये हैं सो ठीक ही है, क्योंकि प्राणियों को

1,11

5

विकास क्षां कार्य कार्य क्षां क्षां कार्य कार्य

जीतन से अधिक अन्य वस्तु अत्यन्त इष्ट नहीं है।। ७१।। राजा उसके कहने से उस समय देश की सिंहकृत पीड़ा को सुनकर हुदय में बहुत दुसी हुए सो ठीक ही है; क्योंकि निश्चय ही दू:ख जयत् को पीड़ित करता है।। ७२।। बांतों की किरणावली के बहाने हुदयस्थित निर्मंक दवा की विसेरते हुए के समान राजा, गम्भीर ध्वनि से समामवन के मध्यभाग को व्याप्त करने वाले बचन बोले ॥ ७३ ॥ उन्होंने कहा कि पृथिवी पर धान्य की रखा के लिये बनाया हुआ तुथ का मनुख्य भी मुगों को भय उत्पन्न करता है परन्तु सब राजाओं को करदायक बना देने पर भी मैं उस तुण-निर्मित पुरुष की अपेक्षा भी अधिक अकर्मण्यता को प्राप्त हो गया हूँ ॥ ७४ ॥ जो राजा जनत् के भय को नष्ट न करता हुआ जगत का आविपत्य करता है-अपने आपको जगत् का स्वामी मानला है वह चित्रगत राजा के समान है तथा जनता नम्न होकर व्यर्थ ही उसका दर्शन करती है ।। ७५ ।। इस समय सिंह मार भी दिया जानेगा सी भी मनुबंधी राखा के रहते हुए भी पृथिवी पर ऐसा प्रकट श्रव रहा, यह अपयश क्या समस्त दियाओं में विस्तृत नहीं होगा ? 11 94 11 इस प्रकार के क्सन कहकर जिल्होंने मीह तान की बी तथा जो सिंह का वब करने के किये तत्काल उठकर सहे हो गये के ऐसे पिता को रोककर विनीत जिल्हा ने मन्दहासपूर्वक इस प्रकार कहा ॥७७॥ है पिता वी ! श्री पृतिकी पर पश्च का निम्म करने में भी बापको बहुत आरी शीम करना पड़ता है ती फिर मुझ जैसे पूचों के क्षारा तस कार्य को कोड़ बुसरा कीन कार्य किया जाय, पहले यह कहिये II ७८ II इसकिये बायका जाना अधुनित है इस प्रमुद्धर राजा है कह कर जिल्ला नामक वह गार्ड के साम प्राप्त नाराजन करावान कियुष्ट पिता की बाजानुसार मिह का वच करने के किये सेना के आह जात पूरा ११ १० अ नहीं उसने उस केंद्र की लेखा की कि अपों के बस बाग से नहुत पशुरां की बौतों के समृद्ध को प्रहल करने में व्यत्र आकाश में मैंडराते हुए गृद्धपक्षियों के समृद्ध से यस-तुल्य सिंह की गति को सुचित कर रहा या ।।८०।। मृत मनुष्यों की हर्दिडयों से अत्यन्त सफेद-सफेद दिखने बाले पर्वत पर जाकर उसकी विशास गुहा में सोये हुए सिंह को ताडित नगाड़ों और सेना के शब्द से सिंह को बगाया ।। ८१ ।। बागने के समय होनेवाकी जमुहाई से जिसका मुख अत्यन्त अयंकर या तमा जिसने बीरे-बीरे अपनी पीली जटाओं को किस्पत किया था ऐसा वह सिंह कनिश्चयों से सेना को देख शुके हुए शरीर को फैलाकर खड़ा हो गया।। ८२।। जो मुखस्पी गुहा को खोलकर तीव गर्जनाओं के द्वारा विशाओं को सन्दायमान कर रहा था, जिसका शरीर ऊँचा था तथा जो सम्मुख इकांग भर रहा या ऐसे सिंह के आगे निर्भय त्रिपृष्ट अकेला ही सड़ा हो गया ॥ ८३ ॥ उसने शिला के समान कठोर उसके दोनों चरणों को तो निर्दयसापूर्वक वाहिने हाथ से कसकर पकड़ा और दूसरा हाथ उसके मुँह में दूँसकर उसे देखते-देखने गिरा दिया ॥ ८४ ॥ जो क्रोस से नबीन एसिर को बारण करनेवाले दोनों नेत्रों से दावानल के कणों को जनल रहा वा तथा बलवान विपृष्ट के द्वारा जिसका उद्यम और बल निष्पल कर दिया गया था ऐसा वह सिंह विवश हो एक साथ मुच्छित हो गया ॥ ८५ ॥ जिस प्रकार मेव नवीन वरू के द्वारा पृथियी के संतापसमूह की शान्त कर देता है उसी प्रकार उस जियुद्ध ने नूतन मुणाल के समान सिंह की चौरकर उसके विचर से पृथिवी के सैताप समूह को तत्काल बान्त कर दिया ॥ ८६ ॥ सममुच महात् पुरुष अपने बहुत आरी साहस के द्वारा भी पुणिकी पर हर्व को प्राप्त नहीं होता। वही कारण है कि वह त्रिपृष्ट की वूसरे से महीं भारा वा सकता वा ऐसे सिंह को भी भार कर निविकार रहा ॥ ८७ ॥ तदनन्तर नारायण विकृष्ट

१. पश्चितियां प्रतीवपासप्यतितमस्य एकोकस्यपूर्वार्यकमा वर्तते । १. मुनाविपतिः म । १. स्वयन्ति म ।

the desired and action analysis and actions to the control of the

वर्षेकवा कीयुक्तनिवक्ताताते दौवारिकः काञ्चलित्रहरूकः । वार्वसूचित्रविकार्यानित्वे व्यक्तिवर्यस्ति सम्बद्धानायः ॥९२

ने बोनों हावों से लीकापूर्वक कोटिक विका की ऊपर उद्धाकर अपने पराकृत अपह की विस्तृत किया सो ठीक ही है क्योंकि वह कोटिक चिका बलवान पूछने को बक की क्सीटी अवना सीमा है ।। ८८ ।। वहाँ से लीट कर विषुष्ठ अपने नगर गया । सह समय वह नगर जिल्ला पराकामों से इतना सजाया गया या कि उनसे सूर्य की किरने भी आनकादिन हो गई थीं। नगर में प्रदेश करते समय बहु, अनुराग प्रकट करने में सत्पर बासकों के द्वारा जी। गाये बानेबाले अपने बन्न की सून रहा था। मावार्य- उसके यहा को वयसक कीन हो गाते ही वे पर मबोस बाक के भी। प्रेंस से विद्वार होकर पारहे वे ॥८९॥ जिसमें मञ्जूलाबार की सब विधियां की गई की ऐसे राजकुरू में बीछ ही प्रवेश कर कियुष्ट ने बड़े माई विश्वन के बाद जञ्चल शिक्षानणि से युक्त चिर से राजा प्रकारती की प्रवास किया ।। ९० १। राजा ते वहके विरक्षात दक हर्वजनित बांसुबों को भारज करनेवाले नयनपुरक से अपने दोनों पूत्रों का बाकि क्रुन किया, परणाद पुत्रवक की तरह मुख्युक से उनका बाद अस्तिक्रन किया ॥ ९१ ॥ विनका शरीर रोबारूकों से व्यास या ऐसे राजा ने चिरकास बाद पूर्वों को आकि कुन से विश्वित कुक किया । बारिक कुन के सुद्रते के बाद बीनों आईयों ने जिर से प्रचाय किया। प्राथात उनकी बामा से दोनों ही एक साथ प्रवसिक्षातन के निकर के नवे ।। १२ ।। बार-बार युक्तोबाक राजा से जब कियम करते होटे बार्च-विवृद्ध के सवार्थ परामन का वर्णन to the state of th पारपुरवी के हुन के विके नहीं होती ।! 📢 अने अधार पारप्पात की मानाओं में समान निर्म re di sois famili d' fadrismen uni idi pri è me arque è ques pient el Con producti ann une une une de di la company degle à famili de forma d

L. STOPP BY I T. WAR. W. I

विकृतका कविष्युपेत्व केव हारि स्थिती विस्वधनीयपूर्तिः । तेजोसको बीकियुनिन्छति त्वां प्रकाशका त्वनिति व्यरंसीत् ॥९६ प्रवेशेय प्राप्तुपुर्वत्ययात्रासमान्य रासरे निनिमृत्य गत्या । प्रावेदायसं सभवा समीक्ष्यं सविस्मयोत्प्रुक्कवृत्ती विवृत्य ॥९७ एका समेत्यानतमावरेत्र स्वहस्तनिविष्टहिरच्यपीठे । महरवातिन्यपनेश्य किञ्चितिभान्तमाल्डोक्य तमावभाने ॥९८ सोम्याकृतिः कर्रवमनम्बद्धान्यः करमाविमां सुमिनुपागतोऽसि । विश्ववंत्रावात इति वितिशा स्वयं स पष्टः पुनरेवसूचे ॥९९ सस्ता होसी विवयार्थनामा गरेना विकायरकोकपासः । बेजीह्येगोलरदक्षिणेन विराजितो राजततुङ्गानुङ्गः ॥१०० खेकीमपाची रचन प्रास्यं पूरं समीध्यास्य महेन्यकीकः। नजरकराजां उपक्रमाविरेकः पतिजंदी नाम भूगक्ति तत्र ॥१०१ त्वदत्ववादाः प्रचमस्य समुर्गहात्वनां वाष्ट्रवतीं विनानाम् । निपीडच बोर्म्या भरतेश्वरं यो मुसोच शक्ष्या सह हेलयेव ॥१०२ असंकरोतीन्युकरावदातं नमेः कुर्तं कच्छन्पारमञस्य । नभश्वराजानविपोऽपि रावस्पितुष्यस्ते तनयो नमनः ॥१०३

रहे बे, जो हाय में सुबर्ण की बड़ी लिये हुए या तथा हवं से जिसके अचन रुके हुए वे ऐसा हारपाल, दौड़ता हुआ पास आकर राजा से इस प्रकार कहने लगा।। ९५।। हे देव ! आकाश से आकर द्वार पर खड़ा, आरवर्ष कारक शरीर का धारक कोई तेजस्त्री पुरुष आपके दर्शन करना बाहता है। इस विषय में आप ही प्रमाण हैं इतना कह कर वह चुप हो गया ॥ ९६ ॥ हे सुबुख ! उसे शीघ्र प्रवेश कराओं इस तरह राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल लौट कर गया और आरवर्ष से विकसित दृष्टि को इवर-उघर पुमाते हुए उसने समा के द्वारा दर्शनीय उस पुरुष को भीतर प्रवेश करा दिया ॥ ९७ ॥ आकर आदर से नमस्कार करनेवाले उस पुरुष को राजा ने अपने हाज से दिसाये हुए समीपवर्ती सुवर्ण पीठ पर बैठाया । परवात् जिसने कुछ विभाम कर छिवा या ऐसे उस पुरुष को देख उन्होंने कहा ।। ९८ ।। सौम्य जाकृति के बारक तथा अन्य जनों की उपमा से रहित तुम कौन हो ? कहां से इस भूमि पर आये हो ? तथा किस प्रयोजन से आये हो ? इस प्रकार राजा द्वारा स्वयं पूछे जाने पर वह जागन्तुक पुरुष पुनः इस प्रकार बोला ॥ १९ ॥ हे राजन ! यहां एक विषयार्थ नामका पर्वत है, जो विशाघर लोगों का निशास स्थान कहलाता है. वह अपनी उत्तर और दक्षिण इन दो श्रेणियों से सुशोगित है तका वांदी की कीने विकारों से मुक्क है ।। १०० ।। यक्तिय श्रेणी के रथमूपुर नगर में निवास करनेवाला, इन्द्र के समान कीला से बुक्त तथा विद्यावरों का अहितीय पति क्वलनजटी उस पर्वत की रक्षा करता है ॥ १०१ ॥ कुन्हारे वंश का बावि पुरुष बाहुबकी वा जो महात्मा तीर्णकरों में प्रथम तीर्थंकर का पुत्र का और भुजाओं से जिसने अरतेहबर को पीड़ित कर रुक्नी के साथ अनावास ही छोड़ दिया था १११०न्। है राजन् ! निवावरों का राजा क्यसमबदी भी राजा कच्छ के पृत्र वसि के जन्द्र विदय के सवास

रै. वृद्या म०। २. समाध्यासम् स०।

7

अतोक्षमधीतः पुत्रातीजांग्यं दृष्टिगतोज्योग्युरिकान्युराधिम् । अवावतं गुण्यति प्रापुरीचे जेववा सम्बद्धिका युरस्कान्य्न् ॥१०४ युरोजांबोतिः वानिवारिकार्वतिः सार्वत्रमः सम्ब युरस्कितीया । देवी च पाववितयं प्रचार्वेरस्ववंत्रमतीस तकार्यनीयम् ॥१०५

### यसम्ब

वय मस्यकतामिवैकपुर्वा स्वसा कार्यकारियुवीपूर्वताम् । सम्यामकोवय तस्समानं व वरं मन्त्रिवारोयकोऽध्यपस्यस् ॥१०६ कुणकं सक्के निनिक्तन्त्रे विहित्त्रस्थवमस्सम्सामकाम् । स्यगम्य रहस्यमस्यपुर्वाः सह सीनिक्षनवीचेकेकीकः ॥१०७ सन्त्राः सुवृताः स्ययंत्रभायाः पतिस्स्याभिरवेकितो व करियह् । स्यकोक्त्य विष्यपञ्जवा सं वनु सङ्ग्रहस्यियौ स्वास्त्रमाणम् ॥१०८

### प्रहरियो

इत्युक्तवा विरतवज्ञि स्ववस्ववीयां सँभिन्नः समारपताववीपविस्वम् । त्वस्युत्वं जूप् विवितं वया युगीन्त्रावायुक्तसर्विषयः पुरा स्वावस् ॥१०९

उज्ज्वल कुल को अलंकुत करता है। इसके सिवाय तीति को जाननेवाला वह ज्वसनबटी तुम्हारी बुआ का पुत्र है ।।१०३।। जिस प्रकार बन्द्रमा दूर रहने पर भी समुद्र से आरोग्य प्रका-कुसल मञ्जूक पूछता रहता है उसी प्रकार हमारा राजा दूर रहने पर भी निरन्तर कुशल रहनेवाले अपने पुराने बन्धु का प्रेम से आिल्क्सन कर मुझ से कुसल-मञ्जल पूछ रहा है।।१०४।। है ईश ! शतुओं की कीर्ति को नष्ट करनेवाला अवस्थिति उसका पुत्र है, स्वर्धभमा उसकी अद्वितीय पुत्री है समा वासुकेवा उसकी रानी है। ये सब आपके पूजनीय चरण युगल की प्रणामों द्वारा पूजा करते हैं अर्थास् बार-बार आपके बरणों में नजरकार करते हैं।। १०५।। सदनन्तर राजा व्यक्तवादी ने एक दिव बद्धितीय पूज्य से युक्त कल्पकता के समान, कामरूप फल के उन्मूख दक्ता-तक्त्व बनस्या को प्राप्त पुत्री को देखा । पुत्री को देखते ही बर की और उसका मन नया बरन्तु मन्द्री कव नेजों से युक्त होने पर मी उसे कन्या के घोग्य कोई वर नही विस्ता ॥ १०६ ॥ सत्प्रकात् को समस्त विभित्त-शास्त्रकुमाल था, जिसका विश्वासं किया बाला था तथा जो बास के समाग सम्मान को प्राप्त या ऐसे शैंकिक मामक निवित्त जानी के जास एकान्य में प्रमुख मन्त्रियों के साथ जाकर राजा काक्षमकरों ने इस प्रकार कहा ।। १०७ ।। हम लीय सुन्यर नेची काकी स्वावंत्रका के गरेग्य किसी वर की नहीं देखें सके हैं अहा: आप अपने दिव्य नेनों से एवं बर की देखिये। विश्वय से नेरे कार्य के संपन्न करते में बाप ही प्रमाण है। १०८ ।। इस प्रकार अपने कार्य के बीच को क्रमुकर अध विकार्यस्य का राजा व्यवस्थाती पुत्र ही गया स्व संविक्त विकिसासानी एक साह बीका-हे बाबुप्पंत् । मेरी पहले क्योंबियांनी गुनियांच के युन्हाच कार्य को जेवा जान रक्ता है जेवा ग्रुप कुछे श रेंग्रे ।। इस अर्थकीय में नेपांकी आता के लेव में प्रधार संबंध सामेक नाम के मूक प्रक

## वसन्दविस्कृ

व्यक्तिकारीहि तरते परतेश वंशे रावा प्रकारतियशरवर्णवाना । तस्वारमधी विवयिनी विवयित्रपुटनवाकाकानुववर्णे सरवासुवेगी ॥११०

## वंत्रस्यव्

रिपुस्त्रिपृष्टस्य पुराजवेऽभवद्विकासानन्वीत्ययसस्यकान्वरः । ततः श्रमुत्यसुवयुर्भवं रचे वचनचरेनां भवितार्ग्रस्वकानुत् ॥१११

### पासिनी

तस्मादेतत्त्वेषरावाससारं कन्यायर्जं वासुदेवाय देवम् । जिःसन्देहं सरप्रसादाहुदीवीं ज्ञाप्य वैयी वास्यति त्वं क् वृद्धिम् ॥११२

#### मन्दाकान्सा

द्वरवावेशाववित्तवगिरस्तस्य कार्तान्तिकस्य ध्वस्ताशञ्चं ज्वकनबटिना प्रेवितं विद्धि वृतम् । मामिन्द्वाक्यं वटविद्युमियं वेव कस्यानकार्यं कार्यानितं स्विरतरिवया स्वस्तकारां प्रकाशम् ॥११३

# **बार्क्लिकीडितव्**

श्रीयामायमनस्य कारणितिः व्यक्तं निषेश्व स्थितं स्थाजुन्यृन्द्रसमस्तानुव्यगणैरम्यव्यं तं भूपतिः । मार्यानामियावगोचरतया तस्यैव हस्ते पुनः संवैशं सथरामियस्य पुवितः सप्राभृतं प्राहिणोत् ॥११४ सम्बद्धाः

## कोणीनावं प्रणम्यस्कवपुकुटतटीकोटिविन्यस्तहस्तः सोत्कान्विद्यावराजां परितननतिविरादानव इच्छमस्मान् ।

प्रकार्यात नामक राजा है ऐसा तुम जानो । उसके विजय और निपृष्ट नाम के दो पुत्र हैं जो दातुओं पर विजय प्राप्त करनेवाले हैं, लोकोश्तर वल से युक्त हैं तथा प्रथम वलवेव और नारामण हैं ।। ११० ।। चूंकि निपृष्ठ का पूर्वमव का वैरी विद्यासक्ताओं ही यह अहबहोब हुआ है इसलिये युद्ध-सम्बन्धी वुष्ट अहंकार से युक्त इस विद्यापर राजा को भार कर निपृष्ठ कर्त्वजनवर्ती होगा ।।१११। अस्तम् विजयार्थ पर्वत का सारभूत यह कन्या रास्त नारायण विपृष्ठ के लिये देना चाहिये । इसमें सम्बेह नहीं है कि तुम उसके प्रसाद से उत्तर श्रेणी को प्राप्त कर वृद्धि को प्राप्त होवोगे ।। ११२ ।। है राजन् ! इस प्रकार उस सत्यवादो संनिक्त निर्माण कानी के आवेश से उच्यवनवादों ने निःश्रक्त होकर कार्य के जानकर पृत्र हम्म इन्तु नामक दूत को यह मञ्जलम्ब कार्य संपन्न करने के लिये दृढ निरमय पूर्वक स्पष्टकप से आपके पास भेवा है ऐसा जाप जानें ।।११३।। इस प्रकार जपने आगमन का स्पष्ट कारण असानर वस वह आगम्युक्त विद्यापर स्पर्य बैठ नया तब समृद्धियाली राजा अधानति से उसे अपने शरीर के स्पर्शकों भास हुए श्रमस्त बाधूवर्णों के समृह से सम्भानित किया सवा श्रीभ ही विजयार्थ पर्वत पर मनुवर्णों के न पहुँच सकने के कारण उसने उस विद्यापर के हाथ सम्भाव होकर विद्यापर के राजा अध्यवकारों के लिये वसहार सहित संवेष जेवा ।।११४।। स्वननतर राजा अधानति को अधान कर जिसमें अपने हाथ गमी मुद्ध सुद्ध से बद्धमाय पर कथा सम्भाव होकर विद्यापर कर विद्यापर विद्यापर कर विद्यापर कर विद्यापर विद्यापर विद्यापर कर विद्यापर कर विद्यापर कर विद्यापर विद्यापर विद्यापर विद्यापर कर विद्यापर कर विद्यापर विद्यापर

# w wh

वातेषु वेषुविका क्रमा क्रमार्थनाताम् वाह्यस्तिक्षिते असति मध्यापितं सह वर्षेण निर्माण सीव्यात् प्रकृत्यस्ति स्वाप्तिकाः विकायभीकः ॥१ एकेन सामुक्तातां अति दक्षिणेन क्रमेन वैदिनिको स्व परेण गुर्माण्याम् ॥२ वोष्यापिकोपात्वगादिविद्याच्यां तास्यास्त्रकातः सर्व विशेष्तः पुतास्याम् ॥२ वाष्ट्यमा हगतिवेषिकोकहारस्करां प्रकायकानुस्तिविक्यानः स्थातास्ययेः पत्रि निर्मातिविक्यका राज्यकोत्वन्याः क्रमार सूचा ॥३

ये तथा राजा ने जिसे वह कह कर दिया किया था कि हम उत्कण्डित लोगों की देशने के किये विद्यापरों के अधिपति व्यक्तनवटी को बीहर काओ, ऐसा यह दुखु नामका विद्यापर, विद्यालगी सम्पत्ति के द्वारा निमित्त सुक्षोजित विमान पर आक्द हो बीहर ही नीलक्षण के समान आक्रावाल गमनतक में चला गया—आकाश मार्ग से उड़ बमा ।१११५।

इस प्रकार वसम कविकृतः श्रीबद्धैमान करित में त्रिपृष्ट की उत्पत्ति का वर्णन करनेवाका पाँचवा सर्ग समाप्त हुआ।। ५।।

#### क्रवाँ सर्ग

क्षणान्त्रण किराने ही दिस क्षणीय होने का एक तथा दिन साथा प्रकार्यात ने सीवन स्थान गणान्त्र सं तुना कि विद्यान्त्री का एका अक्षणान्त्री तेना के तथा कानार वास कर स्थान हुआ है। तुनते ही नह तर्ग विभाग हो। उसे देखते के किर्ण तथा प्रश्ना क्षण सामय होने तो अक्ष कर्मा के क्षणांत्र्य करने पूर्णाय करते हुआ के साथ प्रश्ना क्षण स्थान प्रश्ना प्रश्ना क्षण तथा हुआ कर नाम क्षणां नाम करने कर्मा हुआ के हैं क्षणांत्र के स्थान करते करते करते करते करते का लेका हुआ के स्थान क्षणांत्र के तथा कर कर प्रश्ना कर तथा कर सम्बन्ध के क्षणां करते करते करते करते करते करते क्षणां क्षणांत्र के तथा क्षणांत्र के तथा

<sup>1 -</sup>

विद्यात्रभावर विताद्भारतीयकृत्यकोदिनिकात्रभाव व्यक्ति विद्यात्रभाव वि

था, जिनके बंश प्रसिद्ध ये तथा जो मार्ग में अपने ही प्रतिबिम्बों के समान जान पडते थे ऐसे राजकुमारों से अनुगत राजा वन को प्राप्त हुआ । भावार्थ-धोड़ों पर सवार अनेक राजकुमार मार्ग में उसके पीछे-पीछे वल रहे थे ।।३।। विद्या के प्रभाव से निर्मित आक्वर्यकारी महलों के शिखरों के अप्रभाग में स्थित विद्याधारियों के चञ्चल नेजों के साथ जो अगवानी के लिये सहसा उठकर बड़ा हुआ था, तथा प्रीति से जिसके नेत्र विस्तृत हो रहे वे ऐसे विघाधरों के अविपति क्यकमब्बडी ने राजा प्रकापित को देखा ।। ४ ।। वो घवड़ा कर दूसरे से ही बाहन से नीचे उतर गये थे, निकटवर्ती सुन्दर योद्धा जिनके लिये हाथों का आलम्बन दे रहे थे, तथा जो उत्सुकता से भरे थे ऐसे दोनों ही पृथिवी और विजयार्थ के प्रवापति और व्यक्तमबदी एक दूसरे के सम्मूख पैदल ही वल रहे थे।। ५।। गाढालिक्नन रूपी अमृतजल के द्वारा जिसे दोनों ने एक साथ सीचा था ऐसा सम्बन्ध रूपी चन्दन का वक्ष जीणं होने पर भी निकलती हुई केयर के अग्रभाग में संलग्न मणियों की किरणों से नवीन की तरह अङ्कुरित हो उठा था।। ६।। उपलब्धन बढी के पुत्र अर्जनीति से यद्यपि उस समय उसके पिता ने कटाक्षपातों नेत्र की संकेतों से कुछ कहा नहीं था तो भी उसने दूर से ही शुके हुए शिर से राजाधिराज प्रजापति के चरणों को नमस्कार किया या सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषों के प्रति महापुरुषों में विनय स्वामाविक ही होती है।।७।। विजय और विज्व यद्यपि समानरूप से लक्ष्मी, प्रताप, बरू, शौर्य, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान आदि के द्वारा समस्त लोगों में श्रेष्ठ ये तो भी बोनों ने विद्याधरों के अधिपति उचसनवादी को प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया सी ठीक ही है क्योंकि जो महान् होता है वह पूर्णों से अधिक होने पर भी गुरुक्तों के विषय में अहंकारी नहीं होता ।। ८ ।। जिसका शरीर अन्यन्त ऊँवा या, जो कामदेव के समान या तथा जिसकी कीर्ति निर्मेश अन्द्रमा के समान वी ऐसे बर्शकीर्ति का आक्रिज़न कर बहुतवारी शोमा से युक्त विश्वय और त्रिपुष्य-योनों ही प्रसन्न हुए ये सो ठीक ही है क्योंकि प्रियवन्युओं का समानम किनके हर्ष की विस्तृत नहीं करता ? वर्षात् सभी के हर्ष की विस्तृत करता है ॥ ९ ॥

रे. घरवीं घरणीअनावी मः।

वारण वर्षीव्यक्तिस्ता प्रवासक्ति व्यक्तिस्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति स्वास्ति स्वासि स्वास्ति स्वासि स्वा

तदनन्तर प्रजापति राजा का प्रीतिपात्र मन्त्री, मसों के विश्रम से राजा प्रजापति और क्यांसम्बद्धी के बोखते की इच्छा को जान कर इस प्रकार के बंचन बौखा सो ठीक ही है नयोंकि चतुर मनुख्य समय के बाता होते ही हैं।। १० ॥ उसने कहा कि इस समय आप दोनों के कुरुवेक्सा अवही तरह प्रसन्न हुए है, आप दोनों के पुष्प कमीं का उदय आया है और आप दोनों का जन्म सपल हुआ है जिससे कि पूर्व पुरुषों के द्वारा आवरण की हुई वह कारपीयता छिस होने पर भी छता के समान अपने आप फिर से अक्कूरित हो उठी है।। ११।। जिस प्रकार बोगी प्रतिपक्ष रहित, आत्य-तुस्य अन्यथन दुर्लभ केवलज्ञान को प्राप्त कर समस्त स्रोक का मान्य हो जाता है साथ ही अविनाधी और सर्वश्रेष्ठ पद—सोक्ष की प्राप्त कर सेता है उसी प्रकार है देव ! प्रकापित मी विरोध रहिता बात्म-समान तथा अन्यवन दुर्लम वापको प्राप्त कर समस्त कोक का मान्य हो। गया है, साथ ही इसने स्वायी और सर्वश्रेष्ठ पद आस कर किया है। आवार्य-आवके साम सम्बन्ध होने से राजा प्रभावति का गौरव सर्वमान्य हुआ है।। १२।। इसप्रकार कहनेवाले मन्त्री के वचन कार कर विद्यापारों का राजा श्वक्रमक्कटी स्वयं ही इस तरह बोला । बोलते समय बन्ह्रमा के समान इसके सफेद बोलों की किरमें बाहर निकल रही वी उनसे वह ऐसा बात पहला वा सिली हुई कुन्द करियों से मानों भीरार विद्यामन सरस्वतो देवी की पूजा ही कर रहा हो ।। १२ ॥ हे बुद्धिमानों के ओड़ । तुम ऐसे बनत भए कही वर्गीक इक्याकुनेशी रहका समिनश के प्राचीत राजा है। इसका कारन यह है कि अव्यक्त का पुत्र निवि आवि जिनेन्द्र की जाराजना कर अव्यक्त के द्वारा दी हुई विद्यालयों को सकती की आहे हथा था।। १४॥ प्रशासिक विषयमा महिरान जान बनावर से क्रवर करा दूसा है वैसी बीडी अनुसारक बन्ध्यर के लंबार के क्रवर में शहर प्रश्नी बाबा का नामन करने के सिर्व TO SET THE PROPERTY OF THE POST OF SET OF SET OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE POST OF T the second little of the little statement and a little of the little of

A state of the sta

प्रत्यक्तयं प्रहतनज्ञक्तपूर्वसङ्ख्याणितः व्यविद्यासङ्क्षाव्यकारम् ।
प्रावारविद्याविविद्यात्रास्तुः व्यव्यक्ष्यम् व्यव्यक्षयम् ।
रङ्गावकीवर्षवत्रे व्यव्यक्षयम् व्यव्यक्षयम् ।
रङ्गावकीवर्षवत्रे व्यव्यक्षयम् ।
रङ्गावकीवर्षवत्रे व्यव्यक्षयम् ।
व्यव्यारणायसुरचारववित्यक्षयम् ।
व्यव्यारणायसुरचारववित्यक्षयम् ।
व्यव्यारणायसुरचारववित्यक्षयम् ।
व्यव्यारणायसुरचारववित्यक्षयम् ।
व्यव्यारणायसुरचारववित्यक्षयम् ।
व्यव्यारवित्यक्षयम् ।
व्यव्यक्षयम् ।
व्यक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।
व्यक्षयम् ।
व्यवक्षयम् ।

राजा प्रजापति तथा ज्वलनजटी विधाता रूप गुप्तचर के द्वारा पहले से ही रची हुई पुत्रपुत्रियों के विवाह की विस्तृतमहिमा को पूर्ण करने के लिये फहराती हुई पताकाओं से सुशोभित घर में प्रविष्ठ हुए।। १६।। जिनमें घर-घर माञ्जलिक बाजे और शक्कों का शब्द हो रहा था, ऊपर फहराई हुई पताकाओं के समूह से जिनमें अन्धकार किया गया था, जिनमें पूर्वद्वारदेश में रक्के हुए युवर्णमय कलशों के अग्रभाग पर जो के सुकोमल बक्कूर दिये गये थे, जिनमें नृत्य करती हुई मद से बलसाई स्त्रियों के मुख कमलों पर कामीजनों के नेत्र है स्पी अमर संलग्न हो रहे थे, जिनमें रङ्गा-वली के बीच दिये हुए देदीप्यमान पदाराग मणियों की ऊपर की ओर उठती हुई कान्ति के समूह में आकाश पल्लवित-लाल-लाल पत्तों से युक्त हो रहा था, और जहाँ उच्चारण करने में चतुर चारणों और वन्दियों के समूह के कोलाहल से समस्त दिशाएँ प्रतिध्वनि से गूँच रही थीं ऐसा नगर और विद्याधरों से अधिष्ठित वन-दोनों ही परस्पर की विभूति को जीतने की इंच्छा में ही मानों रमणीय हो रहे थे।। १७-१९।। तदनन्तर संभिन्न नामक निमित्तज्ञानी के द्वारा दिये हुए दिन, विद्याधरों के राजा अवलनअटी ने सबसे पहले जिनमन्दिररूपी मेरुपर्वत के अग्नभाग पर जिनेन्द्र देव की पूजा की । परवात् त्रिकुट नारायण के लिये विघिपूर्व के अपनी पुत्री प्रदान की । वह पुत्री ऐसी जान पड़ती थी मानों कमल को छोड़कर आई हुई लक्ष्मी ही हो ।। २० ।। अनुओं को नष्ट करनेवाले राजा ज्वलनजटी ने बाजूबंद, हार, कटक तथा देदीप्पमान कुण्डल बादि के द्वारा समस्त राजाओं का सन्मान किया । इसप्रकार मनुवंश की पताका स्वरूप क्वसनखदो, कन्यादान-रूपी नौका के द्वारा अपनी रानी के साथ-साथ जिन्ता रूपी समुद्र को तैर कर पार हुआ।। २१।। इसप्रकार विश्रम के छोटे भाई किपुष्ट के लिये पुत्री देकर विद्यापरों का अधिपति परम प्रीति को प्राप्त हुआ सी ठीक ही है क्योंकि जाने आनेवाले महान् अध्युद्ध तथा वैभव के पात्रस्वरूप महापूर्य के साथ सम्बन्ध की प्राप्त होकर कीन नहीं संबुष्ट होता है ? ॥ २२ ॥ सवनन्तर 'विकाधरों के

१. विरचितामल व ।

राजा ज्यलनखरी ने 'अपनी पुत्री भूमिगोचरी के लिये दी है' अपने प्रसिद्ध गुप्तचर के द्वारा कहे हुए इस समाचार को सुनकर विद्यावरों का चक्रवर्ती अक्ष्यप्रीच शीघ्र ही उस तरह कुपित हो गया जिस तरह कि नवीन मेथ की गम्भीर गर्जना को सुनकर सिंह कुपित होता है।। २३।। क्रोध क कारण परल्यों के समान लाल-लाल भवंकर दृष्टिपात से जो समा में मानों अंगार समूह की नर्पा कर रहा था, जिसका शब्द विस्तृत वज्रपात के समान भयंकर था और जो स्वेदजलकर्णों के समूह रूप कर्णाभरणों से युक्त था ऐसा अहबसीब इस प्रकार बोला ॥ २४ ॥ हे विद्याधरो ! उस नीच विद्याधर ने जो काम किया है इसे निश्चय ही आप लोगों ने क्या सुना है ? उसने तुम सबको जीर्ण तुण के समान उलक्क कर जगत में श्रेष्ठ कन्यारूपी आमृषण भूमिगोचरी मनुष्य के लिये दिया है ।। २५ ।। बश्वकीय के यह कहने से समस्त सभा अत्यधिक कोम के कारण इस प्रकार काँप उठी मानों प्रत्येक के मुख पर प्रहार किया गया हो। प्रसन्नता के नष्ट हो जाने से वह सभा प्रलयकाल की वायु से अभित समुद्र की अदर्शनीय लीला को घारण करने लगी।। २६।। क्रोध से जगत की कस्पित करनेबाला नीकरच विद्यापर, मूमिगोचरी मनुष्यों का क्षय करने के लिए इस प्रकार चला जैसे हिमालय ही क्ल रहा हो क्योंकि हिमालय और नीजरण में साद्व्य था। जिस प्रकार हिमालय स्वितिमान-पर्वतों में बग्नसर-प्रधान है उसी प्रकार नीकरण भी स्थितिमान-मर्यादा के रक्षक पुरुषों में प्रकान ना । जिस प्रकार दिमासद अविस्तक्त नीय उसति-न स्त्रीयने योग्य कँचाई को धारण करता है असी प्रकार नीकरब भी न लांबने बोग्य उपात-अभ्युवय को घारण कर रहा या और विस प्रकार दिवासको जनन्यवज्ञोक्स एक जन्यक न होनेवाले बढ़े-बढ़े जन्तुओं से संयुक्त है उसी अकार नीकरूब जी अवन्यमधीरतरूब-इसरे पूरवों में न होतेवाले विशास पराक्रम से भरा या 1) २७ H विकासून, मारे हुए शतुओं के सून से विक-विनिय वहा को बाँगे हाथ से युमाता हुआ जरूकर अवा हो नगर। अस समय उसका भीवा हरू केन से कल्पित बाजूबंद में संस्थन पर्धराग अक्टिरी की कारित के क्रव से ऐसा कान क्रवा का मानों कोच क्य वानानल को प्रकट ही कर रह

रे. मीराम् वकः २, म तु क्षकः ३, वीकारवीक्ष्यवातीस् वकः । ४. निहितः वकः।

भूजभूजाम्युरसुषः वरिवादशाकः प्रस्तेववारिक्षवकीर्वकपोक्षम् । वीकावितीसहातपुः स्कृरितावरीऽभृदं सीमः स्वयं सवति कोसवपुणकोपः ॥२९ विकाविताहृवयः कारवातुराणां वसामवः प्रतिमत्ते सति नीसकणः । उप्तिबंहास कपुणां विवरावि कोपात् प्रध्यानयन्त्रहृष्टकृष्वितिधिर्वभीरैः ॥३० व्येवाद्रीनर्गकतपुण्रतिविध्यतेन कृद्धेन संसवि गतेन क्षेत्र । वासीवनेवतिव हृत्युगरीन्विकुर्वन् विकावकेन वक्तमानिरसेन सेनः ॥३१ कोबोद्धतः समवतात्रववित्वन्तप्राप्ताधिकातियुश्यवनग्त्रहारम् । वक्षःश्यक्षं विपुश्युत्पुश्चकं करेण वासेतरेन परिषः परितो समार्थः ॥३२ निव्यावयौत्वववशीकृतवैरिवर्गोविकाविज्ञतिकीत्वनितोन्त्रतिकन्तरातः । उपी वधान कृपितो हरिकम्पराह्यः कर्णाद्यकेन वक्तितास्त्रकुकाकुलेन ॥३३ पृरिप्रतापपरिपुरितसर्वविवकः पद्माकराज्ञिकात्रम्यतावादः ।

हो ॥ २८ ॥ माँहों के अङ्ग से जिसका मुख मञ्जूर हो रहा था, जिसके नेत्र लाल-लाल थे, जिसके गालों का मूलभाग पसीना के जलकर्णों से व्याप्त था, जिसका ऊँचा शरीर झुला के समान चञ्चल था तथा जिसका ओठ फड़क रहा था ऐसा तीवकोषी भीस नाम का विद्याघर, सभा में स्वयं क्रोध के समान हो रहा था।। २९।। जिसका हृदय विद्या के गर्व से गर्वीला था तथा जो भय का अवसर उपस्थित होने पर शरणागत दुखी मनुष्यों को अनयदान देता या, ऐसा नीलक्ट नामका विद्याघर क्रोजवध कहकहा की गम्मीर व्यनि से दिशाओं के अन्तराल को शब्दायमान करता हुआ जोर से हैंसा ।।३०।। सेन विद्याधर के पसीना से आई निर्मेल शरीर में समास्थित कर लोगों का प्रतिबिम्ब पड़ रहा वा इससे वह ऐसा जान पड़ता था मानों मुद्ध-सम्बन्धी अनुराग से शत्रकों को मारने के लिये विद्यावल से अनेक सेनारूप विक्रिया कर रहा हो।। ३१।। क्रोध से उद्धत परिच, शत्रुओं के मदोल्मल हामियों के दाँतों से प्राप्त विस्तृत वायों में जिसका हार निमन्न हो गया या तथा जिसमें रोमाञ्च उठ रहे ये ऐसे अपने नौड़े वक्षःस्थल को दाहिने हाथ के द्वारा सब ओर से साफ कर रहा था।। ३२।। जिसने निष्कपट पौरुष से शत्रुसमूह को वहा कर किया था, विद्या के वैभव से जिसकी भत्यभिक उसति हुई वी तथा जिसके कन्ने ऊँचै उठे हुए वे ऐसा अववधीन कुपित हो चञ्चल भ्रमर समूह से व्याप्त कर्णोत्पल के द्वारा पृथियी को ताहित कर रहा था, भावार्थ-कानों से कर्णोत्पल निकाल-निकाल कर पृथिवी पर पटक रहा था ।।३३।। बहुत मारी प्रतापरूपी तेज से जिसने समस्त दिशाओं को व्यास कर दिया था ( पक्ष में बहुत भारी तपन से जिसने समस्त दिशाओं को पूर्व कर दिया था ); जिसके जगत् द्वारा नमस्कृत वरणों का अग्रभाव पदाकर-रूक्ष्मी के हाथों में अधित था अर्थात् रुक्सी जिसके चरण दावती थी (पक्ष में जिसके जगत् के द्वारा नमस्कृत किरणों का अग्रभाग पद्माकर-कमल वन में अपित था अर्थात् जिसकी किरणें कमलों के समृह पर पढ़ रही थीं ); जो क्रोच से मानों मनुष्यों के विनाश को विस्तृत कर रहा वा तका जिसका वर्ष स्वयं प्रीका पड़ गया या ऐसा विवासर विद्यासर, शीघ्र ही दिवाकर-पूर्व के समान ही गया था।। ३४ ।।

रे. कम्बरा**क्**: स• ।

वरायात्त्रीः विभवनीः व्यवस्थात्त्राह्मातिः हारावेशे निवासियुक्षाव्यां ।
संपूर्णयम्पूर्णीः हारासता व बाते सुवासीयव्यापे संस्ति कानोवः।।१५ व्याद्र् हिवा स्तः विवासित्राह्मात्री स्वयंत्र ही स्वासीयव्यवस्थात् ।
स्वासायीतवर्णकार्णकरमरोह-आरोहभावृद्धिकार्वित्राव्यव्याव्याः ।
इरस्वकायनम्प्रायः यथार्थनाम्यः कुण्यत्त्रहो संस्तिः स्वयास्त्रविवाणेषः ।
इरस्वकायनम्प्रायः यथार्थनाम्यः कुण्यत्त्रहो संस्तिः स्वयास्त्रविवाणेषः ।
स्वास्त्राह्मातः रस्तिविवाहःसामस्यास्त्रहोत् विवासिवालेषः ।
स्वास्त्राह्मातः विवासित्रहेत्रावाणायां वीरस्वविवासिव स्वास्त्रविवालेषः ।।३९
साक्षायस्यक्ष्यकः गर्मावा व्याद्र व्याद्रात्वविवा स्वास्त्रविवालेष्याः ।।३९
साक्षायस्थानः तिस्ति कि वृद्धेष प्रका सतः गरिनचे स्ति निव्यविवा ।
वामेन वि वरत्त्वेन घरामक्षेत्रमृद्धुत्य वक्षवर कारिनची विवासि ॥४०
स्रोक्षाविका गिमकुत्रमयरस्य पुत्री कुळे कुरामस्ववृद्धा समुक्षेत हैन ।
को वा हस्त्रवस्त्रहो न विवेशियोवा हक्ष्या सुनो वक्ष इपोक्यकरत्ववास्त्रम् ॥४१

प्रत्यञ्चा के आचात से उत्पन्न भट्टों के द्वारा जिसके अप्रहस्त ऊँके-नीचे हो गये वे ऐसा कासरेब, शत्रुसमूह रूप पर्वत को नष्ट करनेवाले अपने बोनों हाथों से बक्षस्थल पर पड़ी हुई हाररूपी असा को सभी में इस प्रकार चूर-चूर कर रहा था कि सूत भी शेष नहीं रह गया था। भावाय - कामदेव नाम का विद्याघर अपनी छाती पर इसने जोर से हाथ पटक रहा या कि उससे हार का सूल औ शेष नहीं बचा था-सब टूटकर नीचे गिर गया था।। ३५।। शत्रु के साथ युद्ध करने के लिये बी आकाश में उछल रहे थे, तथा उभारी हुई उज्ज्वल तलवार की किरणस्य अंकुरों के चढ़ने ते जिनके दाहिने भूजदण्ड देदीप्यमान हो रहे ये ऐसे ईश्वर और बच्चबंद्द नाम के विद्याधर समासदों द्वारा किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से पकड़े जा सके में 11 ३६ 11 यद्यपि बहुत समय बाद मुझे अवसर प्राप्त हुआ या तो भी इसने मुझे स्वीकृत नहीं किया इस कारण यह होकर ही मानों सार्थक बाय-धारी अकम्यन राजा का क्रोम उससे दूर रहा अर्थात् उसे क्रोम नहीं जाया, वह कम्मीर मुद्रा में ही बैठा रहा सी ठीक ही है, क्योंकि समा में सम्बक्त बुद्धिवाका समुख्य ही क्रीय करता है बीर-वीर नहीं ।। ३७ ।। जिसने बड़े बेग से निर्देशतापूर्वक अपना सुम्पर बोठ इस किया या तथा बज के समान जिसका पराक्रम या ऐसे कुनित राजा बसी ने झनकार्य काल करनेवाले आजूवजी से युक बाहिने हाथ से पृथिवी को इसने ओर से पीटा कि वह गम्भीर खब्ब करती हुई विस्का उठी ॥३८॥ जो होत से लाल-साक मैत्रों के द्वारा देश कर समा की जारती क्यारता हुवा-सा जान पहला था तथा बुळे मुक्त से फेले हुए बूम के द्वारा जिसने दिसाओं की पूप बुक कर दिया का ऐसा उद्यूत वहुंकारी राजा सुमन्निया समा में इस प्रकार बीका ने ३९ श हूं जनवारिय ! सामा करो, वार्य ही क्यों केंद्रे हो ? परावय होने पर सरपुष्यों की जका किसी इसरे की अवेदाा नहीं करती । हे पापावर ( कें क्या इस संगरत पूरिकी को बॉर्व हाक से 'क्याकर' समुद्र में फेंक हैं ? 11 ४० 11 कुले के बहें से

रे. विवक्तिः मः । १. रक्षा प्राच । श्वीतानवरं रावरवानिकं-तः । प्र. वं पूर्ववेशायं वेशीवाय कृतियोः संपानिकेतिययो वर्तते । प्र. तथु व । १. बहुत्वसङ्गो न विवेतीयोगी पर ।

एतेषु कविषयि यः संवर्षियेषु भूविक्रमेष वयताकितितः त एव ।
आकर्त्स्मयं मिक्कुक्रप्रस्थं विवर्त कानेषु नाम भनुनेषु च तस्य कास्या ।।४२
कृद्धं यमे स्विधं च जीवति कः कणं वा कोके प्रतिद्धमिति वाक्यमिरं च जानम् ।
इस्यं विरोधसवारीत्सं क्ष्यं पुनत्ते सीक्त्यहो मित्रमतां मित्रस्यभावे ।।४३
अत्रात्मयण्युनियहैः सह नामयाग्नेर्वक्ष्या चध्वरयुगं सहसानयामः ।
इस्युत्वित्तानम्नवस्थाधरान्यर्वित्तम्नती निवार्यं हयकन्यरमित्यवावीत् ।।४४
निकारणं विविति कृत्यसि भाष बुद्धिर्याता व्य ते सकस्त्रनीतिपवप्रवीणा ।
कोपाम शत्रुरवर्तेऽस्ति अरीरभावां कोवद्धप्रेऽपि विववां मनु हेतुभूतः ।।४५
मृज्यो विवर्वकृति वैर्यमणकरोति त्रकां विनासयित संवर्वपर्यवाच्यम् ।
संतापवेतस्यवपुरिन्तिववर्णसुन्नः विस्तवस्यप्रतिनिधः पुरुवस्य कोपः ।।४६
रागं हशोर्यपुषि कम्यमनेकस्यं वित्ते विवेक्षरहितानि विचिन्तितानि ।
पुंसाममार्गमर्यं वामवुःवावासं कोयः करोति सहसा मिद्रगमदृश्य ।।४७
यः कृत्यति प्रतिववं भृवि विनिम्तसमाग्नोऽपि नेक्छति जनः सह तेन सक्यम् ।
वन्यानिक्रीक्षरितपुष्यभरानतोऽपि कि सेक्यते विवतकर्मवृपत्रकेन ।।४८

उज्ज्वल रक्तों की माला के समान उस असदृश मनुष्य के द्वारा कष्ठ में लगाई हुई विद्याधर राजा की लोकोत्तर-श्रेष्ठ पुत्री को देखकर कौन असहनशील मनुष्य विधाता की बुद्धि की हँसी नही करता ? अर्थात् सभी करते । भावार्च-जिस प्रकार कुत्ते के गरु में पहनायी हुई देदीप्यमान रत्नों की माला को देख कर सब लोग पहनाने वाले की हँसी करते है उसी प्रकार उस अयोग्य भूमिगोचरी मनुष्य के गले लगी हुई विद्याधर की श्रेष्ठ पुत्री को देख कर सब लोग विधाता की बृद्धि पर हँसते हैं।।४१।। इन विद्यापर राजाओं में भाँह के संकेत से जिस किसी को भी आप कह देगे वही निमवंश का आकस्मिक विनाश कर देगा सो ठीक ही है, क्योंकि हे नाथ ! कौओं और भूमिगोचरी मनुष्यों में उसका आदर ही क्या है ?—उन्हे वह समझता ही क्या है ? ॥४२॥ यमराज तथा आपके कृपित होने पर क्षणभर के लिये भी कौन जीवित रहता है ? इस लोक प्रसिद्ध वाक्य को जानते हुए भी उसने इस तरह आपका विरोध क्यों किया ? आश्चर्य है कि मृत्यु का अवसर आने पर बुद्धिमान् मनुष्यों की भी बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥ ४३ ॥ अपने बन्बु समूह के साथ वधु-वर की जोड़ी को नागपाद्य से बॉध कर हम इसी समय यहां ले आते हैं इस प्रकार कह कर खड़े हुए विद्याधरों को किसी तरह अनुनय-विनयपूर्वक रोक कर सम्त्री ने अध्यक्षीय से यह कहा ॥ ४४ ॥ हे नाथ ! इस प्रकार बिना कारण भाप क्रोध क्यों करते है ? समस्त नीलिमार्ग में निपुण आपकी बुद्धि कही चली नई ? सचमुच ही दोनों लोकों में प्राणियों की विपत्ति का कारण क्रोष से बढ़कर दूसरा शत्रु नहीं है।। ४५।। तीत्र कोम पिलज्बर के समान पुरुष की तृष्णा—लालच (पक्ष में प्यास ) को बढ़ाता है, देर्य को दूर करता है, बुद्धि को नष्ट करता है, अवाच्य-न कहने योग्य वस्र मों को उत्पन्न करता है, और अपने शरीर तथा इन्द्रियसमूह को संतप्त करता है।। ४६।। क्रोघ और मदिरा की नशा शीघ ही पुरुषों की दृष्टि में लाकिमा, शरीर में नाना प्रकार का कम्पन, मन में विवेक रहित विचार, कुमार्ग में गमन तथा श्रम और दु:खों के समृद्ध की उत्पन्न करती है।। ४७।। जो ममुख

t. 440 |

वासमानं प्रतिस्थि प्रति यांगवायां वंश्वेतवारः व्यक्तितारमुनैविद्युद्धः ।
वीमानसामुपरिवारतिरोहितासमा वान्मोदि आसर्व प्रक्रमुनिवाय स्वाः १४९
रक्षापरा समीववान्विद्यासमा वान्मोदि आसर्व प्रक्रमुनिवाय स्वाः १४०
रक्षापरा समीववान्विद्यारम् । सिद्धायानेवाद्विका सिवारम् कृति केम वास्तु ।१५०
म क्षेत्री भवति विद्वमसाधिकोऽनि कोदः वरैक्यतिव्यस्य ससुन्वतेषु ।
वान्मोधरान्समिककृत्वय कृताविराको निव्यारम् स्वत्रपुर्वति व विद्यासम् ॥५१
पुक्तारमयस्वकर्ववतिवेत सुदः स्वय्यतस्य म क्षानिव्य स वास्तिसारम् ।
व्यक्तिनीवु रिजवहित्यसस्य स्वय्यतस्य वद्यासमुक्षस्यविद्यान् ।१५२
पुत्वे रियो क्षाति वैवयराक्रमाच्यो सन्तिः प्रक्रोरमिहितो नवशास्त्रविद्याः ।
वास्तुक्रस्यो भवति पुक्तसम्य सास्यां होनोऽनि सम्मतिनसौ सहसा न निवारः ॥५३

पृथिवी में पद पद-पर कारण के बिना ही कोघ करता है उसके साथ मका पुरुष भी सिन्नता नहीं करना चाहता सो ठीक ही है क्योंकि विषवृक्ष मन्द बायू से मिलते हुए पूष्प समृह से नम्रीमृत होने पर भी क्या भ्रमरों के समृह से सेवित होता है ? अर्थात नहीं होता ।।४८।। हे मानद ! हे मान को खण्डित करने बाले ! जो भय उपस्थित होने पर मानी बनुष्यों के लिये आलम्बन स्वरूप है अर्थात् भय का अवसर आने पर जो मानचाली मनुष्यों की रक्षा करता है, जो बंध से उन्नत है उन्न कुलीन है तथा दया-दान-दाक्षिण्य-औदार्य आदि प्रस्पात गुणों से विश्व है ऐसा श्रीमान मनुष्य यदि असाधु परिवार से तिरोहितात्मा है- दुष्ट जनों के संसर्ग से दूषित है, तो वह शीघ्र कलकू-क्रोकापवाद को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वह तलवार भी, जो कि भय का अवसर आने पर मानी मनुष्यों का आलम्बन है-रक्षक है, उसकी आत्मा का विकास नहीं हो पाता है, वंश-वनुष के जन्मदाता बांस से उत्कृष्ट है, तथा तीक्शता बादि प्रसिद्ध गुणों से युक्त है, यदि बसायु परिवार-सराव आवरण-दूषित म्यान से लिरोहितात्मा-स्त्रिपी है तो वह शीध ही कलकू को प्राप्त होती है-प्रशंसा को प्राप्त नहीं होती ॥४९॥ जो इच्छित कार्यसिद्धि की रक्षा करने में तरपर रहती है. जो दृष्टि के तिमिर रोग को नष्ट करने के लिये सिद्ध किये हुए अञ्जन की अहितीय गुटिका है, और जो लक्ष्मी रूपी लता समृह की वृद्धि करने के लिये बलवारा है ऐसी क्षमा, पृथिवी में किस कारण से सत्पूरुषों के लिए इष्ट न हो अर्थात् सभी कारणों से इष्ट हो ।।५०।। पराक्रम से सुशोभित होने पर भी बल्किक मनुष्य का दूसरे समुझत मनुष्यों पर क्रोब करना कल्याण के लिये नहीं होता क्योंकि मेघों के प्रति छलीन भर सिंह स्वयं ही बिना कारण क्या सेद की प्राप्त नहीं होता ? अर्घात अवक्य होता है ॥५१॥ जपने पदावल के गर्थ से मुख होने के कारण ही जो बासानी, जपनी तथा दूसरे की शक्ति का विचार किये बिना विजय की इच्छा रखता हुआ सबू की और अभियान करता है वह सीझ ही अग्नि के बन्युख पढ़ते हुए कुनते के द्वारा प्राप्त करने थीन्य उस दक्त का अनुभव करता है किसका कि उसे कभी विचार ही नहीं कावा या १६२। भी यह, देव और पराक्रम से अपने समान है उसके

आरम्बायः ग० । २. मार्ग वित सम्बन्धीति यागव सारवानुवी है नागव ! ३, गवितवा म० ।

<sup>8.</sup> **समा**यः ५० ।

कार्याचे कार्रपतिहित वृद्धिस्ति प्रसाः करा इव तिनसमुवीनमानम् । कोवाधियसकारि कार्त विकासार्धं प्रवापयन्ति पुरुवस्य विवेदिसानि ॥५४ वस्तावृद्धं पृथ्यसि सृपराजराजकोटीवसं नकपृथाकिनवाङ्गुकीभिः । स्वैरं वर वार्यविकारेण वधे वेनासपत्रमिय कोटिशिका कृतस्य ॥५५ वं व स्वयं अवसम्बद्धस्यकारेण वधे वेनासपत्रमिय कोटिशिका कृतस्य ॥५६ वं व स्वयं अवसम्बद्धस्यकार्य विद्वान् कन्याप्रवानविविद्यर्वपुपास्त चीरः । वैद्योगिकाः स वायस्य स्वामियो क्यो वास्त्य इस्पर्निवासि वत त्रिपृष्ठः ॥५६ (पुरमम्) वास्तिया परिवतोऽद्यवित स्वकीवे वर्वं वृत्या समित सामद माह्यस्यस्यम् । वित्र वा विद्युजनसम्बद्धितिस्यामां शंपासुकाय युविरं परिचामकाले ॥५७ सस्माय वार्यसभियानमनास्मतीननेसस्य प्रक्षि वरेश्व स्वीवनस्य ।

साब राजा को सन्वि कर लेनी चाहिये, ऐसा नीति शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों ने कहा है। जो मनुष्य दैव और पराक्रम की अपेक्षा वर्तमान में अपने से हीन है वह भी समय पाकर उन्नत और पूज्य हो जाता है अत: बुद्धिमान् मनुष्यों को सहसा उसकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये। भावार्य-युद्ध प्रारम्भ करने के पहले अपनी ओर राजु की शक्ति का विचार करना चाहिये। वह शक्ति देव और पुरुषायं के भेद से दो प्रकार की है। यदि शत्रु इन दोनों शक्तियों की अपेक्षा अपने से सबल है तो उसके साथ युद्ध करना ही नहीं चाहिये। यदि शत्रु अपने समान है तो उससे सन्धि कर युद्ध का अवसर टाल देना चाहिये और यदि शत्रु उपर्युक्त दोनों शक्तियों की अपेक्षा अपने से हीन है तो भी उसके साथ बुराई नहीं करनी चाहिये क्योंकि आज जो हीन है वह कालान्तर में समुसत और पूज्य हो सकता है। तात्पर्य यह है कि युद्ध का प्रसङ्ग प्रत्येक अवस्था में त्याज्य है ॥५३॥ जिस प्रकार गजराज की गर्जनाएं उसके भीतर स्थित पद को सूचित करती हैं और प्रभात काल में प्रकट होनेवाली किरणें उदित होते हुए सूर्यं को प्रस्थापित करती हैं उसी प्रकार मनुष्य की बेध्टाएं उसके आगे होनेवाले साम्राज्य को निम्नि रूप से प्रसिद्ध करती हैं।।५४।। जिसमें सिंह रूपी करोड़ों राजाओं के समान बल था ऐसे उस सिंह को जिसने अञ्चलियों से स्वेच्छानुसार नवीन मृणाल के समान विदीणं कर दिया और इसके अनन्तर जिसने कोटिशिला को उठा कर एक हाथ से छत्र के समान चारण किया। और विद्वान तथा धीर-वीर व्यक्तनजटी ने स्वयं जाकर कन्या प्रदान करते हुए जिसकी सेवा की ऐसा तेज का भाग्डार स्वरूप वह त्रिपृष्ट आज तुम्हारा शत्रु और चढ़ाई करने के योग्य कैसे हो गया ? यह में आपके संमुख कहता हूँ, उत्तर दीजिये ॥५५-५६॥ हे मानद ! 'मैं चक्र की लक्ष्मी से युक्त हूँ' तूम जपने मन में ऐसा अहंकार व्यर्ष ही मत करो क्योंकि जिन्का विच बस्पन्त मूढ हैं तथा जिन्होंने इन्द्रियों को नहीं जीता है। ऐसे मनुष्यों की संपत्ति क्या फुल काल में चिरकाल तक सुख के लिये होती है ? अर्थात् नहीं होती ॥ ५७ ॥ आप कक्रवर्ती हैं और उनलनजटी साधारण राजा है अतः जापको उसके प्रति अपने आप के लिये अहितकारी यह अभियान नहीं करना बाहिये। इस प्रकार कल कारू में हितकारी वचन कह कर मन्त्री चुप हो गया सी ठीक ही है क्योंकि बुढिमान मनुष्य बेकार नहीं बोसता ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार तम-रात्र-सम्बन्धि सक्त

विकारववयैक व० । २. शिकास्युक्त्य व० । ३. योध्यो म० । ४. इत्यपि वदानि भ० ।

अन्धकार में जिसकी बुद्धि लग रही है ऐसा दुष्ट उल्लू, पदार्थों का दर्शन करानेवाले तथा जगत् को बहितीय रूप से प्रकाशित करनेवाले सूर्य की किरणों के समृह से प्रबोध को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार तम-क्रीथप्रधान तमोगुण में जिसकी बुद्धि लग रही थी ऐसा दुष्ट अध्यक्षीय मन्त्री के बचनों से प्रबोध को प्राप्त नहीं हुआ !! ५९ !। जो अपने बुद्धिबल के अहंकार से युक्त वा ही, उसपर खोटी शिक्षा से युक्त और कार्य के फळ का विचार न करनेवाले कुछ लोगों ने आकर जिसे उत्तेजित कर दिया था, फलस्वरूप कोष के कारण भींहों के शक्त से जिसका जैंचा ललाट तक कृटिल हो रहा या ऐसा अस्वग्रीय मन्त्री से इस प्रकार बोला ॥६०॥ तबनन्तर फलकाल में हित की इच्छा रखनेवाले मनुष्य, सन्नु के प्रकाश में आनेवाली बोड़ी की अभिवृद्धि की उनेशा नहीं करता, क्योंकि सहसा बढ़ता हुना चात्रु और रोज समय आने पर खीझ ही दुःसदायक होते हैं। भावार्थ- बढते हुए शत्रु और रोग की उपेक्षा करनेवास्ता मनुष्य फल काल में दूरन्त-बु:बा की प्राप्त होला है ।।६१।। वर्षाकाल में विश्वकी की काँच से जय उत्पन्न करनेवाले नेच के गरवने पर जिस प्रकार राजहंस पक्षी पद्माकर-कनलवन का जाश्रय लेकर तथा पक्षीं-पह्नों से युक्त होने पर भी पृथिबी में एक स्थान पर प्रतिच्छा की प्राप्त नहीं होता अर्थात् एक स्थान पर स्थित नहीं रहता उसी प्रकार ग्रहण की हुई पैनी तलवाररूपी बिजली से भयंकर शत्रुरूपी नेव के गरजने पर राजहंस-भोक राजा भले ही पद्माकर-लक्ष्मी के हस्तावलम्बन को प्राप्त हो अथवा पक्ष-सहायक राष्ट्राकों ते संयुक्त हो तो भी पृथिबी पर एक जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता । मावार्थ---धन-बक्क और अनवरू से सहित वह से बड़ा राजा भी, शत्रु के विरोध में खड़े होने पर पृथिवी में एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। अवश्यक्षिय, मन्त्री के वचनीं का उत्तर देता हुआ कह रहा या कि व्यक्तमध्यी, मिलामा ही धनवरू और जनवरू से युवल नवीं न ही मेरे विशेष में साई होने पर एक क्याह स्थिर महीं रह सबेमा ।।६२।। विश्व प्रकार उचन्-उदयं की प्राप्त होता हुना सूर्य, बहुस बारी स्टान के सहित, बक्लफ, तेजोमय, क्यांगत, सहगानी और विशालों को व्यास करनेकाली किरकीं से क्या जगत् को सिद्धि नहीं करता ? अपने अभीन नहीं करता उसी प्रकार उक्तम्-आने

संपेतिकः सीणवकोऽपि शत्रुः प्रमाववीयात्युस्पैर्मवान्यैः ।
 साम्योऽपि भूत्वा प्रकृषं रातोऽसम्बान्यतां म्यान्यिदिक प्रकृति समानावार्यकः स्थानः

वामान्युरेकपुरबोद्धराजव्यक्तिम् संवारिकोऽद्धनगिरीतिव तुक्कायम् । हनव्यक्तिः समुसमानकराजनेकान् करवीयवेत्तमिकान्य जनामानारिः ॥६४ उपनातिः

> इत्यं हृस्तिनजुषुदारबोधं प्रमाणपूर्तं प्रविक्तम् स्य वारिमः । स्मातन्त्रवनस्यनसम्बन्धः कोपादायोरभं मतः इय व्रिपेनाः ॥६५

#### प्रहर्विणी

प्रोत्तरियावय समयं विकञ्जन्य सत्तो वुर्वारस्तुरगेंगलः प्रतीतसस्यः । कस्कोलॅरिय वकवियुंगान्तकाले चन्यान्ये गगनतेलं बलैरसंख्येः ॥६६

# मञ्जूमा विणी

प्रतिक्रोममाश्तिबक्षियतच्यजां व्यक्तिमी निवेश्य रिवेतोपकार्यके । तृजकाष्ट्रतीयसुक्षमे नगे स्थितः प्रतिपालयन्नव वरान्यरैक्षत ॥६७

### रुचिरा

इति स्फुटं तुरगगसस्य वेष्टितं निरङ्कुशं सदित वरेण धीमता । खरीरितं व्यक्तमञ्जटी निशस्य तत्प्रजार्थात सविनयमित्यवोचत ॥६८

करता हुआ विजयाभिकाची राजा, बहुत भारी प्रताप से सहित, अक्षतशरीर, तेजीमय, अगणित तथा समस्त विशाओं को ज्याप्त करनेवाले बहायकों से क्या जगत को सिद्ध नहीं करता है-अपने अधीन नहीं करता है अर्थात् अवस्य करता है।। ६३।। मदजल के सेचन से जिनके कपोलप्रदेश सुयन्वित किये गये हैं, जो चलते-फिरते अञ्जनगिरियों के समान उन्नत शरीर हैं, तथा अजगर के समान जिनकी शुक्डावण्ड हैं ऐसे बनेक हाथियों को बलवान सिंह किसका उपदेश पाकर नष्ट करता है ? ।। ६४ ।। जिस प्रकार मदोन्मत गजराज कोध से महावत को नष्ट कर अत्यन्त स्वतन्त्रता को प्राप्त होता है उसी प्रकार अध्वप्रीय भी महाज्ञानी, प्रमाणभूत हरिष्मश्रु नामक मन्त्री को पूर्वोक्त वचनों से उसँव कर अत्यन्त स्वतन्त्रता को प्राप्त हो गया ॥६५॥ तदनन्तर जिस प्रकार प्रस्त्यकाल में समुद्र समय-मर्यादा को लीच कर असंख्य लहरों से आकाशतल को रोकता हुआ उत्पर की ओर उठता है उसी प्रकार दुर्वार तथा प्रसिद्ध पराक्रम को भारण करनेवाला अध्यक्षीय भी समय-आचार का उस्स्वकृत कर असंख्य सेनाओं से नमस्तल को धेरता हुआ उठ खड़ा हुआ ।। ६६ ।। तदनन्तर प्रतिकृत बायु से जिसकी व्यवाएँ कम्पित वीं ऐसी सेना को, बनाये हुए डेरे-तम्बुओं से सहित तथा तुम काष्ठ और पानी की युक्तमता से युक्त पर्वत पर ठहरा कर महमसीब भी वहीं ठहर गया और प्रतीका करता हुआ समुजों की और देखने लगा ॥६७॥ इस तरह बुद्धिमान दूत के हारा समा में कही हुई अध्यक्षीय की स्पष्ट तथा स्वष्टक्य नेष्टा को सुन कर क्वक्रमसटी ने राजा प्रकारित से विनयसहित इस प्रकार कहा ।।६८।। जिसके दिशाओं के विभाग कूबेर के द्वारा सुरक्षित हैं ऐसे

१. उत्तरमावय में । २. तुरमबक्तः में । ३. वाण्डमी में । ३. वग्नवर्कं वः । ४. रवितोपकार्यके में

## वस्त्रविक्रम्

रीच्ये निरी क्यवरविक्राविधियानि नामसामृद्धिप्रकार गर्मकी एराच । अस्यो वसूच विभवेग क्यूरकंटीवीकिविक्रांत्रमुक्तिककारीकिवारी ॥६९

#### पाडिनी

वश्वतीचे ब्रुनिवारोक्षीवें संभूगान्यैः वेक्टैक्टिनतेऽस्तिन् । यत्कर्तव्यं तब्रह्त्यात्मनीतैः सन्यैः सार्थे कार्यनाकोषकामः ॥७० ब्रिक्यी

ण्यसमारितः भृत्वा वानीनिति सितिमायके संविधसनिति भूगो भूगो विवृत्य विपस्यति । स्वयमुक्यस्थितः सात्वा तदा परिवासभोर्दसरसमानृत्तिवृत्वां कर्यः गतिसम्यवः ॥७१ इत्यसगक्तते भोवर्तमानवरितेक्ष्यशीवसभावोभो वास वक्षः सर्गः ।

# सप्तमः सर्वः वियोगिनी

वय मन्त्रतिवानुपञ्चरे गनसाह्य सकेषराविषः । वभयं विजयेन संगतो निकारित वकः प्रजापतिः ॥१

विजयार्धपर्वत पर नाना प्रकार की समृद्धि से सम्पन्न बंद्धका नाम की नगरी सुशोजित है। जिसे बंद्धका नगरी में मयूरधीय और नीकास्त्रना के शरीर से उत्पन्न बद्धकारिय नाम का बंद्धकारि हुना है।। ६९।। दुनिवार बहुत भारी पराक्षम से युक्त बद्धवारिय अन्य राजाओं के साथ मिक कर युद्ध के क्रिये खड़ा हुवा है। इस स्थिति में जो कार्य करने योग्य है उस पर हम लोग एकान्त में बाला-हितकारी सम्यों के साथ मिल कर बिचार करें।। ७०।। अवस्त्रवादी की इस प्रकार की बाणी सुन जब राजा प्रकापति बारवार मुद्ध कर मन्त्रिमण्डल की बोर देखने लगे तब स्वामी का अनिप्राय जान कर मन्त्रिमण्डल स्वयं उठ कर खड़ा हो गया—विचार करने के लिये तैयार हो यया सो ठीक ही है; क्योंकि अवसर के अनुकूल कार्य करना ही मनुष्यों की बुद्धिल्पी सम्पदा का फल है।। ७१।।

इस प्रकार कसग कविकृत की वर्द्धमानचरित में अध्वयीव की सभा के क्षोम का वर्णन करनेवाला सठवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

## सारकों सर्ग

वायानन्तर अवक्षमक्षदी नामक विकासरों के दावा और विकास नामक वपने ऑक्स्रुंग ते संहितं राजा बकायति ने एकान्त में मन्त्र के बाला मन्त्रियों के समूह की बुकाकर निर्धयराष्ट्रवीत स्ट

<sup>्</sup>र. समूरकण्डतीकारकशा म॰ ।

भवतानपुणावतो हि नः सकता श्रंपरश्रसमीहिता । महाप्रियस्तरको विका एकां केंब्र पोक्सी विकासहरूकि किम् ॥ २ निषापुरमञ्जा समन्त्रितानिषपुराञ्चलति नः समन्ततः । वृषुकान् जननीय वो मितः कुश्रका कृत्यविषी च बरसला ॥३ युनिनां भवति त्रसम्बद्धो गुणहीनोऽपि गुणी घरातले । सुरसीक्ष्यतेश्य कर्परं सक्तिकं पाडलपुरुपवासितम् ॥४ अविश्विन्तितम्प्ययस्मतः स्वयमुत्पावयति प्रयोजनम् । विविदेकपरे निरहकुकाः कुक्तलं वाडकुक्तलं च बेहिनाम् ॥५ वक्रवान्त्रवक्रवरः परं सहसा वक्रवरः समुरिवतः । अपरै: सह केवरेश्वरैर्वदतास्मान्त्रति कोऽस्य सन्तयः ॥६ इति वानवमुपीर्व भूपती विश्ते वर्षितापूरिकारणम् । सचिवैः परिवीकितो मुहुर्वचनं सुभत इत्यवोचत ॥७ श्रवबोधविधौ विश्वद्धतां वयमाप्ता अवतः प्रसादतः । अपि नाम जडारमकाः सदा मुचि पदा इव तिम्मदीघितेः ॥८ समुपेत्य निसर्गतः धुँची नमु वस्कित्रिवपि प्रकाशते । तृहिनवातिविस्वसंभिक्षे मकिमोर्थ्य प्रतिभारते युवः ॥९

प्रकार के वचन कहे ।। १ ।। निश्चय ही आप लोगों के प्रभाव से ही हमारी यह सम्पूर्ण मनोवाञ्चित सम्पत्ति हुई है; क्योंकि ऋतुओं के बिना क्या वृक्ष स्वयं ही पुष्पों की शोभा को धारण करते हैं ? अर्थात नहीं बारण करते ।। २ ।। जिस प्रकार कार्य करने में कूशल तथा स्नेह से परिपूर्ण माता, अपनी अज्ञानता से युक्त बालकों की सब ओर दु:स से रक्षा करती है उसीप्रकार कार्य करने में कुशल और स्नेह से परिपूर्ण आप लोगों की बुद्धि, अपनी अज्ञानता से युक्त हमलोगों की सब ओर हु:स से रक्षा करती है।। ३।। पृथ्वीतल पर गुणी मनुष्यों की संगति से निर्गण मनुष्य भी गणी हो जाता है सो ठीक ही है; क्योंकि गुलाब के पूल से सुवासित जल मिट्टी के पात्र को भी सुगन्धित कर वेता है।। ४।। स्वच्छन्द देव, जिसका विचार भी नहीं किया गया ऐसे प्राणियों के अच्छे या बुरे कार्य को स्वयं बिना किसी प्रयत्न के एक साथ उत्पन्न कर देता है।। ५।। अत्यन्त बलवान अस्वप्रीय कन्नवर्ती, अन्य विद्याधर राजाओं के साथ हमलोगों पर अचानक आ चढ़ा है, बतलाइये न्या यह उसका समीचीन नय है ?।। ६ ।। जिसमें अनेक कारण दिखलाये गये हैं ऐसे दचन कहकर जब राजा प्रवापित चुप हो गए तब मन्त्रियों के द्वारा बार-बार देखा गया सुध्रुत मन्त्री इस प्रकार के वचन बोला ।। ७ ।। जिस प्रकार पृथ्वी में जलात्मक—जल के आश्रय रहनेवाले कमल, सूर्य के प्रसाद से विकास को प्राप्त होते है जसी प्रकार हम लोग भी जडात्मक-अज्ञानभय होनेपर भी आपके प्रसाद से मन्त्रज्ञान के निवय में विश्व हता को प्राप्त हुए हैं ॥ ८॥ स्वभाव से पवित्र पुरुषों को प्राप्त कर निश्चम ही साधारण पुरुष वी प्रकाशित होने लगता है सो ठीक ही है; क्योंकि चन्ह्या

१. नतुम् । २. वो म० । १. शुन्ति म० ।

उपयासि वासोविष पादमं प्रमुखेनक्रिकेकाः परम् । करवासकाः वजीवकः करिकां हिंदा व विवर्धाः वासका ॥१० मयतामपि सामिनां पूरो यहां वर्णि समस्य या अधिकारनकस्य क्षेत्रमाना चलितुं प्राप्तमते सामेतमः ॥११ जिभिरेव भवज्ञिकांकारेक्यास्य असिकाल्याेक् संग् । भवनं सबरायरं वया कार्यकारामामासमीः ॥१२ नत् सर्वविकेत्व राखते व क्या भौतारि बोक्समिते । परिनेसरि नष्टकोचने शपक्षेः क्रि वू क्वाचनिकासः ३१३ प्रवस्य परिवश्वकां परनार्थं भूतकेव कांतरम् । प्रशासी विजयपद शरपातं प्रवादं गौतिवियः प्रपक्षते ॥१४ विनयप्रधानस्थितं सदा स्वयनेकोयनवन्ति सामगः । स च सामुसमानमो कार्यकारार्थ विक्यांति केरकम् ॥१५ बनुरानवराजिसं बनासकां विज्ञुस्तां अवस्ति । रमधमेष महीपरेराहे जिन्हें व हाश्वर्थ व महबूधः ५१६ हरियानिय वेपकारियो यह युक्किय को वयेकराः। विकारियक्षेत्र कि कृषः कृष्टी कृष्य न कृष्टिशायनम् ॥१७

के बिम्ब का आश्रम सेनेवाला मृत मिलन होनेपर भी अवस्थित होने सवता है।। ९।। पड-पूर्व मनुष्य भी अपश्रय की विशेषता से शीझ ही उत्कृष्ट सामध्य की प्राप्त हो बाता है सो ठीक ही है; क्योंकि तस्त्रवार पर चढ़ा हुआ पानी का कण भी क्या हाथियों के मस्तक को विदीर्ण नहीं कर देता ? ।। १० ।। आप जैसे कुसलवकाओं के आवे भी जो मैं बोल रहा है वह इस मन्त्रिपद के अधिकार की वपलता है अन्यया ऐसा कौन सचेतन-समझदार मनुष्य है जो बाप कोगों के सामने बोकना प्रारम्ब करे ? ।। ११ ।। जिस प्रकार उन्नत और बनता की प्राप्त तोन वातवलगों के द्वारा बराबर सहित यह सबस्त लोक भारण किया गया है उसी प्रकार सबल तथा प्रतिभा से वृक्त आह रक्षियों - क्यापनावदी, प्रचापति और विकास के द्वारा ही नीतिसास्त्र भारण किया क्या है।। १२ 🛊 यदि कोता अपन से रहित है तो उसके सामने सर्वत्र का जी बचन सुशोजित नहीं होता सो ठीक ही है; क्योंकि अन्ये वित के सामने स्त्री का हावचाव क्या सकल होता है ? अर्थात् वहीं होता ॥१३॥ कीति के जानकार कहते हैं कि सास्त्रकान ही मनुष्य का उत्हब्द भीर सच्या बागूगम है तथा प्रश्नम बीप विषय ही उस कारकातन का प्रकट फल है।। १४।। विनय और प्रशय से युक्त मक्त्य के पास साथु स्वयं असी रहते हैं तथा वह सायुकों का समानम जगत में महितीय अनुराग को उत्प्रक करता है भ १५ ।। समूराम से गराजिल हुआ समस्त शंसार स्वयं ही राजा की किन्द्ररता को प्राप्त हीता है इसकिये तुम विनय और प्रधान को गए खोड़ी ।। १६ ।। वम में भीता, अपने संवीतायुक्तें के वेगसाली हरिकों को भी निरुषय ही पकड़ केते हैं सो ठीक ही है; क्योंकि गुण किस की कार्यसिद्धि नहीं करता ? अर्थात सभी की करता है ।। १७ ।। उपाय के जाननेवाले लोगों ने कहा है कि कठीर

१. भूतम् म० । २. सक्छः म० । ३. परावितं म० ।

परकारकानुषुः कुषारकृः वरमित्युक्तमुदावकेविनिः । वरिहायपति विक्ति रविर्मम् निर्धायपति श्रापकरः ॥१८ मुक्तीकरणं सरीरियां जिक्याक्वाववरं म किस्ते । मयुरं प स्त्रीन वयोगितं परपृष्टोऽपि समस्य वस्त्रमः ॥१९ विश्तिः प्रवसमवेदानं निरपेशं सक्तार्थसाननम् । विश्वयाय न सामतः परं यक्तमस्त्रं वजते अमाभृतः ॥२० कृपिसस्य रियो: प्रशासको प्रथमं साम वियोगते वृत्रैः । कराकेम विभा अक्षकतां सक्तिकं कर्वनितं प्रकाति किम् ॥२१ बचता वच्चेय वर्षते मुकुमा काम्यति कोन उद्धतः । पवनेन बचा बबानको चनपुक्तेन च जुरिवारिका ॥२२ उपशास्त्रति नार्वजेण यो नहि सहजं गुप्त तम पात्मते । वहिते वह सामसाव्यके विष्युपार्येरितरैः प्रयोजनम् ॥२३ उपयाति न विश्वितां वरः परिकामेऽपि व साम्बसाबितः। सक्तिन तु अस्मसारक्रामे स्वरुतः प्रस्वकितं किमीहते ॥२४ विकृति भवते न बातुनिरक्षपितस्यापि ननी महात्मनः। परितापियतं ग सरवतं शक्तिशं वारिनिवेस्तुणीस्कवा ॥२५

उपाय की अपेक्षा कोमल जपाय अधिक सुकदायक होता है; क्योंकि सूर्य तो पृथ्वी को संतप्त करता है और कन्त्रमा निश्वय ही आझादित करता है ॥ १८ ॥ प्रियवचन के सिवाय दूसरा मनुष्यों का विभिन्न नहीं है सो ठीक ही है; क्योंकि यथायोग्य मधुर शब्द करता हुआ कोयल भी तो मनुष्यों को प्रिय होता है ॥ १९ ॥ राजा, विजयप्राप्ति के लिये साम के सिवाय अन्य अभीष्ट शस्त्र को भारण नहीं करते; क्योंकि साम तीक्ष्य न होनेपर भी हृदय में प्रवेश करता है और निरफ्क होकर भी सबके प्रयोजन को सिद्ध करता है ॥ २० ॥ विद्वान पुरुष, कृद्ध शत्रु को शान्त करने के किये सबसे पहले साम का ही प्रयोग करते हैं सो ठीक ही है; क्योंकि निर्मली के बिना क्या मिलन पानी स्वच्छता को प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥ २१ ॥ जिस प्रकार पवन से दावानल करता है और नेष के द्वारा छोड़े हुए अत्यिक्त जल से शान्त होता हैं उसी प्रकार कठोर वचन से उद्धत कांच बढ़ता है और कोमल वचन से शान्त होता है ॥ २२ ॥ जो कोमलता से शान्त हो जाता है उस पर बहुत नारी शस्त्र नहीं गिराया जाता है । तात्पर्य यह है कि जो शत्रु साम उपाय से सिद्ध करने के योग्य है उस पर अन्य उपायों से क्या प्रयोजन है ? ॥ २३ ॥ साम उपाय से सिद्ध करने के योग्य है उस पर अन्य उपायों से क्या प्रयोजन है ? ॥ २३ ॥ साम उपाय से सिद्ध करने के योग्य है उस पर अन्य उपायों से क्या प्रयोजन है ? ॥ २३ ॥ साम उपाय से सिद्ध करने के योग्य है उस पर अन्य उपायों से क्या प्रयोजन है ? ॥ २३ ॥ साम उपाय से सिद्ध करने के योग्य है उस पर अन्य उपायों से क्या प्रयोजन है ? ॥ २४ ॥ कुपित होने पर भी महास्मा का मन कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होता सो ठीक ही है; क्योंकि तृण की उल्ला से समुद्र का पानी

१. रसम् ४० । २. सामकम् म० ।

है, साबी: प्रकोपितस्थापि मनी नायाति विक्रियान ।

न हि तापयितुं शक्यं सागराम्मस्तुणोल्कया ।।

नववानीन कः कुनिशिवारं वाली शाव म विवासे रिपुः । मनु कव्यमुक्तं किर्माणकोः अभेकावारकारि संवाधिपुत् ११५६ मयपानिविधितः पर्व सिक्यानः प्रयो सनीहितम् । पविभावपूर्विति कि वदाः सङ्गता म्यास्तववानभावाने ॥२७ मृत्रेनेव विभिक्तते अवस्परियुर्वेद्वित रियुः पुरुत्यिकः । प्रतिकत्तरमानगरयः अक्षे कि म विकति पुकरम् ४५८ मृतुना सहितं सनातमं मृति तेबोऽि अन्तर्वराज्ञयम् । बंशयाय विना सरीक्ष्या नेतु निवासि में कि प्रवीचकः ॥२९ शत एव च तनं सामाः प्रविचेर्य कावासि नापरम् । प्र विमरविषयाय सुब्रही विश्रेष्ठमान्यवसानि वेरितुम् ॥३० मय तस्य निवस्य भारतीं कुवितामतःवरवः वर्रतयः। विजयो विजयभिया परितित्रजगरित वजी विजननः ॥११ पठितं न शुक्रोऽपि कि ववेदिनिसंबन्धविजीवसाक्षरम् । नवनित्स बुकैः प्रशस्यते कुक्ते क्ष्य वक्षेत्रकृताकनम् ॥३२ परिकृत्यति वः सकारचं नितरां क्षेत्रकृतवेन शान्यति । अनिमिलववः प्रतिक्रिया क्रियता केम नवेम कम्पलाम् ॥३३

संतप्त नहीं किया जा सकता है।। २५।। जो सुनिध्यतकय से नीतिमार्ग में चलता है उसका कीई शत्रु नहीं रहता सो ठीक ही है, क्योंकि पथ्य का सेवन करनेवाले मनुष्य को क्या रोग बोझा जी कह पहुँचा सकता है ? अर्थात् नहीं ।। २६ ।। जिसका प्रयोग ठीक नही किया गया है ऐसा उपाय क्या अभीड़ कार्य को करता है ? अर्थात् नहीं करता । जिस प्रकार कि कच्चे वर्तन में रक्सा हुआ दूब क्या बीछ ही दही पर्याय को प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं होता ।। २७ ।। सामने सहा हुआ सबल शत्रु भी कोमल उपाय के द्वारा ही कम से नष्ट किया बाता है सो ठीक ही है; क्वोंकि प्रतिबर्ध अनिवाला नदी का पूर क्या समस्त पर्वेत को नहीं भेद वेता है ? अर्थात् अवस्य मेद देता है ॥१८॥ इसमें संश्रम नहीं है कि पृथ्वी पर तेज भी कोमकला से युक्त होकर ही स्वामी होता है; क्योंकि तैकसहित बली के विना क्या दीपक बुझ नहीं जाता है ? अधित अवस्य बुझ जाता है ॥ २९ ॥ इस्रक्रिये उस अस्वतीय पर साम उपाय से ही प्रतीकार करना चाहिये, मैं अन्य उपाय को निश्चित ही ठीक नहीं समझता हूँ... इस प्रकार कहकर चुचुत मन्त्री बन्य मन्त्रियों का मत बानने के किये मुंद हो गया ॥ ३० ॥ बंधानन्तर सुमृत गण्नी की उपयु क वाणी सुनकर जिसका जन्त: अग्रह कुषित ही रहा या, जरे जनुजों की संतन्त करनेवाला या, तथा विवायलक्सी का अविपति का ऐसा बुद्धियान् विकास इस प्रकार के बचन बोला ॥ ३१ ॥ जिसके अक्षर वृक्षिर सम्बन्ध से रहित है की पंदे हुए बाठ की क्या सीता भी वहीं कोल देता है ? परन्तु वहो नीतिक मनुष्य विद्यानों के हैंग्या प्रशस्तित होता है विसका क्षम प्रशेषम की विदि करता है।। ३२ ॥ को मनुष्य किसी कारक से कुरियां होता है वह बयुनय-विनय के सांचा बन्यक बाला हो बाता है परन्तु को निष्कारमाही कीय करता है ज्याना प्रतिकार किस क्य से किया बावे ? यह कही ॥ ३३ ॥ शीव फ्रीय से सुक मनुष्य के लिये हितकारी त्रिय क्यन कहे जावें तो वे वालित के कारण तो नहीं होते किन्तु क्रीम

वहित्रोपारती हीतं क्रियं व्यक्तं अस्मृत कोवदीयकम् । विविकासकारे के व्यक्ति क्यानकोस्क्रुपेति बश्चिताम् ॥३४ विवासीनवार्त्रवेतार्थं पूष्णं ब्रह्मधरी निर्धं प्रयः । नम् सहिपरीसचेविकाः किन् कारनेति कछोऽनुकृतसम् ॥३५ पुरुताञ्चवर्णीः विज्ञाना सरतामेति ससेन वायसम् । इति वैरिक्पिरिकालाका विनिति वाति बको न वाग्यका ॥१६ इयमेव वियोक्ते करं हितमे मेरिविया सहारमा । विगयो महति स्वयान्यये प्रतिकते व वरातमो प्रहान् ॥३७ हयनेव कुलावहं वरं कुवनमानियां सतायवि । मभयस्थारी पुरास्थिते जिल्लारीमुख्डी व बीचता ॥३८ व्यय नाम तुर्वे च दुर्वकं अतिकृतस्य न मातरिश्यनः। प्रणाति प्रतिपद्यते वरं पुरुषासञ्चयतः स्वयं रिपुन् ॥३९ गुरुतायुष्याति वायुतः पुरुषत्तक्षिवितं सवायुगा । ननु कावबहेतुरबंका न मुते लिकति सा मनागपि ॥४० सहसेव परं शमावरो नन् तुस्तरेऽवि जनेन कञ्चयते । न अवत्यय कस्य वा सतः वरिमूतेरिह कारणं शना ॥४१

को ही प्रज्वकित करनेवाले होने हैं सो ठीक ही है; क्योंकि अग्नि के द्वारा अत्यन्त तपे हुए की पर पक्ता हुआ पानी अग्निपने को प्राप्त हो जाता है।। ३४।। जिसका चित्त आई है ऐसे अभिमानी मनुष्य को प्रिय वचन नम्न कर देता है परन्तु जिसकी बेष्टा इससे विपरीत है ऐसा दुष्ट मनुष्य भी क्या साम उपाय के द्वारा अनुकूलना को प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥ ३५ ॥ जिसप्रकार छोहा अग्नि के द्वारा कोमलता को प्राप्त होता है और पानी के द्वारा कठोरला को । उसी प्रकार कुष्ट मनुष्य शत्रु के द्वारा पीड़ित होने पर नम्नता को प्राप्त होता है अन्य प्रकार से नहीं ॥३६॥ नीति के जाता महात्मा के द्वारा दो में दो प्रकार का कार्य किया जाता है। अर्थाद अपने बन्धुस्बरूप महायुख्य के विषय में तो विनय की जाती है और शत्रु के विषय में महान् पराक्रम प्रकट किया नाता है।।३७।। पुरुष के लिए दो ही कार्य परम सुखदायक हैं ऐसा सत्पुरुषों का भी अभिमल हैं। वे वो कार्य ये हैं कि शत्रु के सामने स्थित रहने पर निर्मय रहा जावे और प्रिय स्त्री की मृक्कुछ बढ़ने पर भयमीत हुवा जावे ॥३८॥ वुर्वस तुण भी विपरीत वायु के सामने नम्नता को प्राप्त नहीं होता वतः वह शत्रुं को स्वयं नमस्कार करनेवाछे पुरुष की अपेक्षा उत्कृष्ट है ।।३९॥ मरा हुआ मकुष्य को गुरुता को प्राप्त होता है-भारी वजनदार हो जाता है उसका कारण में इस समय समझ नया। निष्यम ही लघुता का कारण याचना है और मरे हुए मनुष्य में वह किज्यित सी नहीं रहती । मानार्थ-जीवित मनुष्य की अपेक्षा मृत मनुष्य का करीर भारी क्यों होता है ? इसका कवि ने अपनी कल्पना से यह उत्तर दिया है कि कीवित नमुख्य के शरीर की रुचुता का कारण बाबना है, मरने पर वह याचना इञ्चमात्र भी सेच नहीं उहती इसीसिये बृत मनुष्य का बारीर भारी हो जाता है।। ४०।। जिस प्रकार केंचे से केंचा भी अमावर-पर्नेत ममुख्य के द्वारा

नितिविद्यां मे । २. सहारमनाम् म । ।

वरमासपुरिति कामुनावनि तेकीविष्ट्रात्नात्वये ।
सार्थ व्यवस्थाते पासुरे क बहुति वेक्वन्युवारयोः ११४२
स्वयस्थाते साम्योदः अर्थ कहुति वेष विसंवैद्यापयः ।
भवते व स तैः प्रथण्यतां साम्योदीविस्ताय वारियेः ११४३
समिगंगितं सायपुरती नवनिविस्तायीरनेषयः ।
पुरतः प्रतिभीववाहाँसं स हाँद वाक्युवीको रिपुम् ११४४
समुद्राविद्यापुरित्यतं भृति कुर्गानेकमासविक्रियम् ।
समयस्यादिक्तायहाययं सहसारकेवम्यस्यादेव कः १४५५
दिएवं विनिष्ट्रात्व केसरी स्वयमान्यस्य च वः समयसः ।
निव्यवस्युद्धानुव्यवसं स च तं पुत्राति कि पुत्रस्या १४६
भवतां प्रविक्रमुख्य भारतीनिक्क्युव्यानाव कि मनावृतः ।
न हिनसित समयवक्ष्यारं कक्ष्यं गण्यत्वती वैद्यार्थसम् ।१४७

सहसा लांच लिया जाता है उसी प्रकार बड़े से बड़ा अगाचर-क्षमा को घारण करनेवाला भी, मनुष्य के द्वारा लीघ लिया जाता है-अपमानित कर दिया जाता है सो ठीक ही है क्योंकि इस संसार में किस सत्पूच्य की श्रमा उसके तिरस्कार का कारल नहीं होती है ? ॥४१॥ संध्या के समय तेज का अमाव हो जाने से सूर्य भी अस्पन्त अस्त को प्राप्त हो जाता है इसीकिये उदार-बुखि पुरुष क्षणभर के लिये भी देवीप्यमान तेज को नहीं छोड़ता है।। ४२।। महात् पुरुष के कांन्तिपूर्ण उपायों से स्वामाविक शत्रु शान्ति को प्राप्त नहीं होता किन्तु उनसे उस प्रकार प्रकारम को प्राप्त होता है जिस प्रकार कि समुद्र के जल से बंडवानल ॥ ४३ ॥ जिसकी बुद्धि सब बे नैतना-हीन ही रही है ऐसा उद्दण्ड हाची तभी तक गर्जता है जब तक कि वह सामने सबे हुए भयंकर बाकुति के बारक सिंह रूप शत्रु को नहीं देखता है।। ४४।। जो शत्रुता के करने में उच्चत है, तथा अनेक प्रकार के विकारों से बुद्ध है ऐसे महोदय-बंदे हुए दुर्नामक-जर्श की बीमारी को छेदनक्रिया-पाल्यक्रिया (आप्रेशन) के विना कीन बुद्धिमान सान्त कर सकता है ? कर्यात् 'कोई नहीं। मानार्य-संस्कृत में दुर्नामक और अर्थस्-ये वो बनासीर रोग के नाम है। वह कष्टदायक व मधंकर रोग हैं। यह रोग जब अधिक बढ़ जाता है तज शत्रु के समान दुख वेता है तजा रक्तपात बादि जनेश विकार उत्पन्न करता है। इसके सामा करने ना उपाय केर करना ही है अर्मीत् अस्यविकित्ता के द्वारा मस्से को काट देवा ही इसका उपाय है। इसी प्रकार की वानू, संबुता करने में स्वातः रहता है--वार-वार समूता करता है तथा अनेक प्रकार के विकार--उपाय खड़े करता है उस शक्तिशास्त्र शतु की क्षेत्रनिया—राजवार वादि के प्रहार से ही सान्त किया बाता है, बालित से नहीं ।। ४५ ग भी सिंह स्वयं सव और बीच कर हावी को मारता है अह अपने निवास की नुहा में आये हुए इस हाकी को क्या बुद की इच्छा से छोड़ता है ? अवसि नहीं श्रोहता ।।४६॥ यहापि बाप कोनों की काणी उल्लाहन करने योग्य नहीं है तो भी बेरा होटा मार्व विकृत्य समका सम्बद्धान कर उस अश्वतीय की बता दस प्रकार नहीं मारेगा जिसप्रकीर कि

१. कुमसिवें ४० ३ २. 'कुमसिववेवीरी' इंस्कृष्टः † १, कुम्बे अस्थितक् मे ० ३ ४. वकार्यकस् म० ३

बारतेय हि केरिट कैयर्स न विकासादि वरोजन मीववन् । वनिवेदमसमुबद्धारं भवतां योगमते विश्ववमा ॥४८ इति वीक्यसम्बर्ध वरं शिवाने कार्यपुरीर्थ दुवाँने । विरते मलियावहो विरं मलियाबीलिविविव्युवाहरत् ॥४९ इति क्रस्यविधी किया सता विश्वयेगेष्ठ परिस्कृदीकृते । श्रवि वेथ सवावि श्रास्त्रो प्रविचातुं बढचीरयं सनः ॥५० किनियं कवितं म शहकतः सकतं वदौतिविकेण नः पुरा । बातम्य तथायामसूबाँ वियमिण्डामि वरां परीकित्म् ॥५१ स्विकार्थ प्रसादि कर्मवः क्षित्रामेऽपि भयं न कामते । बहार्य विवेदवानु क्रियामनियार्याएअते व बाहुचित् ॥५२ समरे नम् बर्जवितां क्षय बेता भूवि वस्तु साववेत् । इह सप्तिरेव बासरेरच विकाः सक्काः क केशवः ॥५३ इति ते निक्वोपकावितं वचनं तस्य विवेयवस्तुनः। अवगम्य तमेति नेनिरे करणीयं सुनिरस्तसंशयम् ॥५४ अथ तस्य परीक्षित्ं जियं विजयस्यापि समाविक्रान्मियः। ज्यसमोक्पयो सदी परं प्रविद्यागमतायमाविधिम् ॥५५

मक्साबी हाबी वर्गल-जातर का उल्लक्ष्मन कर हाबी के बच्चे को सार देशा है।। ४७।। केवल में ही हसके देशिक सबा लोकोत्तर पीर्क को जानता हूँ दूसरा नहीं इसिलवे इस विवय में आप लोगों का नीन रहना ही मूबज है। आवार्य-आप लोग इसके पराक्रम को वैविक तथा लोकोत्तर समझ कर इसे अवयं मानने हैं पर में जानता हूँ कि इसका पराक्रम कैसा है अतः आप लोग इस विवय में चुप रहिवे ॥ ४८ ॥ इसप्रकार दुर्जेम विवय, 'कार्म का उत्कृष्ट सामन पीर्क ही है' वह कह कर जब चुप हो गया तब नीति को जाननेवाला नुक्षिमान सित्ससागर मन्त्री इस प्रकार बोला ॥ ४८ ॥ यहाँ विद्यमान विद्वान विवय ने यद्यपि कार्य की विधि को इस प्रकार अत्यन्त स्पष्ट कर विया है सवायि है राजन ! यह जवबुक्षि जन सवनुसार कार्य करने के लिये हान्ह्या करता है ॥५०॥ व्या हम कोर्यों के सामने ज्योतिची ने परमार्थ से यह सब नहीं कहा था ? यद्यपि कहा था सो भी में इसकी लोकोत्तर उत्कृष्ट लक्ष्मी की परीक्षा करना चाहता हूँ ॥५१॥ क्योंकि बच्छी तरह विवार कर किये हुए कार्य से फलकाल में भी भय नहीं होता है इसिलये विवेकी मनुष्य विचार किये विना कथी शत्रा प्रारम्भ नहीं करता ॥ ५२ ॥ जो पृथिनी पर सास ही किन में समस्य विद्यानों को सिक्ष कर लेगा वह निवचय ही युक्ष में चक्रवर्ती अववयीव को जीतेमा और जीतने के बाद वही नाराक्य हीना ॥ ५३ ॥ इसप्रकार विश्वसम्भ को सक्त को करने योग्य कार्य की कसीटी के स्वयान काल कर सब कोर्यों के कर्यों को संस्थ ही क्या मान्त्र किया कर स्वया की संस्थ की संस्थ की करीटी के स्वयान काल कर सब कोर्यों के कर्यों को संस्थ की संस्य की करीटी के स्वयान काल कर सब कोर्यों के कर्यों के संस्थ रहित हो उसी प्रकार बान लिया ॥ ५४ ॥ स्वयानार क्रियान की संस्थ कार्यों के साथ की संस्थ रहित हो उसी प्रकार बान लिया ॥ ५४ ॥ स्वयानार क्रियान की

१. वक्रवर्तिनः म॰ १ ४ न प्रती ५२-५३ स्लेक्सीर्यन्ये किरातार्जुनीयस्य 'सहसा विश्ववीत न क्रियानविषेकः परमापयां परम् । वृत्रते हि विमृत्यकारिनं गुवसुन्धाः स्ववधेव सम्पयः । इति व्रतीकीयसः । व प्रती व नास्ति । वमानार्वकातम प्राविक्तिकः क्ष्रति प्रतिकाति ।

अपरे वं क सामग्रीमा का विकित प्राथमानार की । महाते स्वयंत्रेय रोहिनी सहस्ते मांपुरमाञ्चरीत्रेय सा ११५६ क्पराः पत्तविक्रवाहिनीअपुरकार्तः क्षणातिक वेवताः । उपतर्षरहो सहस्रकाः विमानकां पुत्रकुरवसम्बदः ११५७ विकास व सिहुमाहिनी विकास केनवती प्रशंकरी । इति व्यवसर्थं का अपूर्वरविका विवर्शेषु बारणु ।१६८ विवासीरिक्त समितिवीतीस्थानिक विवासायुक्त स्थाः । वृद्धि तो नृष्येवदानिकी वनकोडीतिकियता पुरिविधानम् ॥५९ मय तस्य विकासती रिपूर्गीवसून्तुं संबर्ध अवधिकक् । कवयन्त्रिय रोक्सी सर्व गरितंत्रसार वृष्कृतिस्थनः ॥६० निरवाविषया बारचे स युरांद्रिकार्तीरंगंज्यकात् । वयगञ्जनकारितियः चुनीः शत्रुविस्तिविस्तिवस्तिवितः ।।६१ सदनाचनतोऽसूनावनः संह कार्याद्यक्तिमारमङोचनैः। परितस्तनवाकिरन्याती त्रवक्षकितिकारव निर्वेकान् ॥६२ करियां करसीव्यकोत्कराः विश्वपुः केयसमेव मान्वरम् । अतिवृःतहमानावृतिकैः संबंधी वाम व व्यवसीतमः शहर

क्रक्मी की परीक्षा करने के लिये व्यक्तमबद्धी ने उसके साथ-साथ विकास को भी प्रहाविद्याओं के सिद्ध करते की विधि बतलाई ॥५५॥ जिस विद्या को दूसरे लोग विधिपूर्वक बारह वर्ष में भी सिद्ध मही कर पाते हैं वह रोहिणी नाम की महाविचा कीम ही उसके सामने प्रकट हो गई।। ५६।। धर्मा बाहिनी जिनमें प्रमुख हैं ऐसी बन्य समस्त विचाएँ भी उस महात्मा के समीप आकर सड़ी हो नई सो ठीक ही है, क्योंकि बहुत भारी पुज्यसंपत्ति से युक्त मनुष्य के लिये असाध्य क्या है ? ॥ ५७ ॥ विकस के लिये भी सिहवाहिनी, विजया, बेमवती, और प्रमंकरी वादि पाँच सी उत्कृष्ट विचाएँ साह दिन में सिद्ध हो गई ॥ ५८ ॥ इसप्रकार सीमिस दिनों में जिसने विद्याबों को वहा कर किया था ऐसे जिपूब्द की राजा प्रकारकी तथा श्वकनकरी नियापर ने सुनिध्वितक्य से संसार के आने स्थापित कराया सर्वात् सर्वश्रेष्ठ योषित कराया ॥ ५९ ॥ तदनन्तर ज्योंही उसने समुद्धों को मारने के लिये रायन करने की इनका की ल्योंही नृदक्त के शब्द ने बारों ओर से एक साथ पुष्कियी और आकाश के अन्तराम को व्यास कर दिया । सानों वह गृदक्त का शब्द युद्ध में उसकी विजयसमर्गी को ही सुनित कर रहा वा 11 ६० १। विज्ञान कुछ को सुवित करनेवाले सुध सकुनों से जिसने समस्य सैनिकों को संयुक्ट किया का ऐसा कह जिल्ला हाकी पर सवार हो कई किये हुए कोरकों और प्रशास्त्रकों के युक्त हो नगर से बाहर निकला ॥६१॥ महलों के अवनाग पर चढ़ी हुई रिजाों का संपूह क्रमने नेजों के साथ जस पर बारों सोर से छात्र और सम्मालियाँ बरसा रहा था बीर स्थाने वह प्रेस वान मन्ता या मानों पुलियो वर इसकी निर्मेश की कि निरन्त कर रहा या अध्ये। हार्मियों

दं , वेत्राव्यवेत्राविषु प्रतास्त्रात् प्रतासकात् प्रतासकात् व्याप्तात् वर्षे प्रतासकात् वर्षे प्रतासकात् प्रतासकात् प्रतासकात् वर्षे प्रतासकात् वर्षे प्रतासकात् प्रतासकात् प्रतासकात् वर्षे प्रतासकात् वर्ये प्रतासकात् वर्षे प्रतासकात् वर्षे प्रतासकात् वर्ये प्रतासकात् वर्य

रववाजिक्यराजिकातकः किलिरेषुः कररोपम्सरः । सवारं न अवन्यक्रीयतं विवये बागुमसाम्य तरकामम् अ६४ म अवस्य वर्षेय केवलं युवतेनरभएकेलिया स्वाः। उरसः कमसापि विश्विषः ययनोद्युतसरोव भूरुसः ४६५ विगरान्यस्थारिविर्ह्णाः विव प्ररोहतरोवयुरायः । अभिनेतुवदेश क्षीत्रका कसिरां व्यथनकाः प्रसस्यिरे ॥६६ तिविष्णेक्षक्षक्षकान्त्रवाहेतु रजीहक्षक्षकान्यकान राग् । इतमञ्जूषिक्रविवासमामिष्या अववृत्युरिक्षमः ॥६७ अविष्युः स्केष्टवाहनं सक्तक्ष्यक्रियारिसास्याः । यसनोधितवेषधारियः परभावितिपास्तमन्त्रयः ॥६८ यसरेणुभयेन भूतसं प्रविष्ठाचीत्पतिसं वियाचि । पिववे रवसा परीस्य सरप्रवर्ग क्षेत्ररसेन्यमाकुरूम् ॥६९ इतरेतरक्यमुक्जस्यितियानावितिरीक्कोरसुकम् । बभवराक्योयुक्तोग्युक्तं चिरकातां नवने कार्युक्तम् ॥७० व्यविष्यक्रवेतनोत्करं वरमान्याम विमानकृत्याम । वाचराविपतिर्विकोक्यन्ससूतः सैन्यमगातिहायसा ॥७१

के क्रयर क्रमी हुई कदली व्यवाओं के समूहों ने न केवल आकाश को आच्छादित किया था किन्तु बन्य राजाओं के लिये अत्यन्त असद्य चन्नवर्ती - जहबग्रीय के समस्त तेज को भी आच्छादित कर विया था।। ६३।। रवों तथा घोड़ों के खुरों के प्रहार से उत्पन्न पृथिवी की रासभरोम के समान मटमेली धुलि ने न केवल समस्त जगत को मिलन किया था किन्तु शत्रु के यश को भी तत्काल मिकन कर दिया था ।। ६४ ।। उस समय सेना के बहुत भारी भार से पीड़ित पृथिवी ही केवल चञ्चल महीं हुई थी किन्तु पवन से कम्पित लता के समान शत्रु के वक्षःस्यल की लक्ष्मी भी मल से चञ्चल हो उठी थी।। ६५।। मदजल के झरनों के झरते रहने पर भी जिन्होंने क्रोधपूर्ण वृत्ति को दूर कर दिया था ऐसे गन्धगज—मदसाबी हाथी, महावत के अधीन हो लीलापूर्वक वल रहे थे।। ६६।। जिनके स्वर्णभय जाभूषण विद्युत के समान उज्ज्वल थे, जिनके गले में चञ्चल चमर छटक रहे वे तथा जो कभी शीघ्र कभी मध्यम और कभी विलम्ब की बाल से बल रहे थे ऐसे घोडों पर सवार होकर बुड़क्तवारों ने प्रमाण किया ।। ६७ ।। सफेद छत्रों से जिनका चाम दूर हो गया था, तथा जो गमन के योग्य वेष को भारण किये हुए वे ऐसे बन्य दल के राजा अपने-अपने इह बाहनों पर सवार होकर उसके पीछ-पीछे वक रहे वे ।। ६८ ।। यद्यपि विद्याधरों की सेना, स्वल सेना की धृक्ति के मय से पृथिबी तस को छोड़ कर वाकाश में उड़ गई थी तो भी उस वबड़ाई हुई विद्याधरों की सेना की पृष्टि ने सबसे पहले पेर कर आच्छादित कर दिया था।। ६९।। परम्पर एक दूसरे के रूप, बाचूनज, स्थिति तथा वाहुन जादि के देखने में भी उत्सुक भी ऐसी मनुष्य और विद्यावरों की सेनाएँ गमन करते समय जिरकाक तक वशोमुख और अर्थानुस हुई की अर्थात मनुष्यों की सेना अर्थ-मुख थी और विद्यावरों की सेना अवीमुख थी।। ७० ॥ जिसकी बदाकाओं का समूह केम से निव्यव या ऐसे उत्कृष्ट तथा क्रेंच विमान पर बैठ कर विद्यापरों का राजा व्यवस्था अपने पूत्रों के साथ सुत्तमोः पुराः वयावतिः वर्षिक्वयाव्यविद्यां स्वत्याः अर्थः
स्वति वर्णितावर्षः अर्थः वार्षः व्यव्यव्यव्यः स्वति ।
स्वते वर्णितावर्षः अर्थः वार्षः व्यव्यव्यः स्वति ।
स्वते वर्णितावर्षः अर्थः व्यव्यव्यः स्वति ।
स्वति विद्याप्त्रवर्षाः अर्थः व्यव्यव्यः स्वत्यः ।
स्वति विद्याप्त्रवर्षाः अर्थः व्यव्यव्यः स्वति ।
स्वति विद्यापति स्वतः वर्षितः स्वति वर्णितः स्वति ।
स्वति विद्यापति स्वतः स्वति वर्णितः स्वति ।
स्वति विद्यापति स्वतः वर्णितः स्वति वर्णितः ।
स्वति विद्यापत्रवर्षाः स्व वर्णितः स्वति वर्णितः स्वति ।
स्वति विद्यापत्रवर्णाः स्व वर्णितः स्वति ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ।
स्वतः ।
स्वतः स्वतः

सेना को देखता हुआ आकास मार्ग से उन्हें रहा वा ।। ७१ १। और मार्ग में अत्यन्त सीम्य तथा अत्यन्त भयंकर पुत्रों के आगे चलते हुए राजा प्रकारित, अय और विक्रम के आगे चलनेवाले स्वयं श्रेष्ठ विनय के समान सुत्रोक्षित हो रहे वे ॥ ७२ ॥ विद्यावरों ने अपनी स्त्रिमों के साथ मन्दमुस्कान से विकसित मुस होकर ऊँट को देखा था सो ठीक हो है क्योंकि वस्तु भन्ने ही कान्ति से रहित हो अपूर्वता-नवीनता उसमें प्रीति करती ही है।। ७३।। आकाश मार्ग से जाते हुए हास्वियों का जी प्रतिबिग्न निर्मंक पायाणों के स्थल में पड़ रहा था उसकी ओर मुकता हुआ मल हाथी महाबत की ज्येक्षा कर सार्ग में ही दक गया । भावार्य-महाबस उसे आगे **छे जाना चाहता मा पर वह हामिसों** के प्रतिविज्ञ को सचमूच का हाथी माल उससे क़क्ने के किये मार्ग में ही रूक नवा ॥ ७४ ॥ जो आरचर्यजनक आमूषण पहिनी हुई थी, जो पालकी पर आख्द थीं और जिनके आमे बढ़े-बड़े कञ्चूकी पहरेदार चल रहे में ऐसी राजाओं की स्कियों को लोगों वे मार्ग में भग और कुत्तल के साम देखा था ॥ ७५ ॥ जो इफो, कबाडी, सारी और वस आदि तपकरणों को वारण कर रहे थे ऐसे कांबर से बोहा। ठोनेवाले मजदूर कोम, बहुस आरी मात के रहित हुए के समान जस्की जस्की वा रहे थे 11 ७६ 11 को बस्ननन्द (शस्त्र विशेष) और तस्त्रवारें हाम में सिमे हुए थे, तथा जिन्होंने गड़वीं और मास्त्रिमें को केम से कल्लाक्कित कर दिवा था ऐसे सुरूदर योधा, अपने स्वामियों के मोड़ों के माने बड़ी होती से बीड़ रहे वे म ७० ॥ अन्ते हामी को देखकर सच्चर तो सीम ही वकारने क्षमा परन्तु बोध्र नि:सक्षु मान हे बसा गया सो बीक ही है क्योंकि नेख जाति के अहरूप ही होती है।। १८ ॥ कुट चोड़ा ने बार-बार उसक कर बाबों से मुक वरीरवाले पुरुषवार को नहीं

१. विशवनीयमकाची जनवती मञ्जविषये एक बनावी काफविदीवे वर्तते विवर्ण वीवर्ण वा सहित वैपविदाः ।

L. suggest to t

उपरीक्षतम्हीर्गायतेर्वके गहिलसम्बद्धारिकः । विष भूमियतिः प्रयोगतैः कुष रामानिति बल्युपाविधिः ॥८० वयरोवनोसरक्तितं समयानां वरिनानितं वहा । मयनुप्रसूरभूमाः प्रेणीः करणोत्रवं यश्चिमयुक्कका ॥८१ पचि राज्यकोदिकेष्टिसः जितिकोऽर्च समुप्तः प्रकारतिः । इति तस्प्रदर्भ सविश्मधं बहुबुर्धाययवाः समगतः ॥८२ (यूग्नम्) पतिर्धारकारियोकारः करियामानुकानकासितः । राष्ट्रीयरा पार्वरो मपरकार क्रियसकेसमापकिः ॥८३ बहुभिगंबसाबागरेर्नुतकस्तुरिक्रशङ्कवैरपि । बडबीपायी बनागारे समुप्रेत्वादरतः सिवेबिरे मट४ वस्तितासामपुर्वारीकियो वसभाकोक्य अयेव नव्यतः । प्रतिश्वरमेशस वर्षे तिनिरीयानियं बञ्चथाणवान् ॥८५ धवलोक्तममाञ्चलकता बचलीः पीनवयोगरमियम् । शवरीर्वि क्वकाससी गिरिसिन्युस्य विसीवव वितिये ॥८६ वक्रवन्त्रहतोऽपि पूजुतः सरिदुशुभूतदानि वातवन् । विविगामि परं प्रकासधन्तरसा सर्वनवस्त्रकविवम् ॥८७ रक्षाप्रकारक चीरपुरीवर्धकारकर्वपुरतिन देहिनाम् । कक्ष्मां विवराणि यूरवररवाता छावितवायुवार्यना ॥८८

नेंद्र के समान बिलकुल नीचे गिरा दिया सो ठीक ही है क्योंकि लोटी शिक्षा आपत्तियों का ही स्थान होती है।। ७९ ।। जिन्होंने बहुत भारी गौरस मेंट में दिया था, जो कूटकर साफ किये हुए घान्य की साथ में लिये ये तथा जो मधुर शब्द भोल रहे वे ऐसे किसानों ने 'रक्षा कीजिये' यह कहते हुए मार्ग में राजा के दर्शन किये ने 11 ८० 11 यह प्रमु का सुन्दर बन्तः पुर है, यह मदोन्मता हाथियों की कटा है, यह तेक बोड़ा है, यह ऊँट है, यह देवीप्यमान गणिका है, और यह मार्ग में राजाओं की पंतित से जिया हुआ पुत्र सहित राजा प्रजापति है "इस प्रकार देशवासी लोगों ने सब ओर से क्षतके कटक को आस्वर्ध के साथ देशा था।। ८१-८२।। जिसने झरनों के जरूकाों को घारण किया है, को हावियों के द्वारा तोड़े हुए अगुरु करान की गम्ब से सुवासित है तथा जिसने पताकाओं के समृह को कम्पित किया है ऐसे पहाड़ी बायु उस कटक की सेवा कर रहा था।। ८३।। बटवियों के राजाओं ने बन के मध्य आकर अत्यविक हाची दौरा, चगर, तथा पकड़े हुए कस्तूरी मुगों के हारा बादरपूर्वक उसकी सेवा की थी।। ८४।। मसले हुए अञ्चनपुञ्च के समान चिनकी कान्ति भी तथा सेना को देखकर को अब से माग रहे के ऐसे हाथियों को उसने प्रत्येक पर्वत पर क्षणअर के किये ऐसा देखा मानों चलते फिरते जन्यकार के समूह ही हों।। ८५।। देखना मात्र ही जिनका जराम फल था, जो स्थूल स्तनों की कीमा की (पक्ष में बहुत सहरी जल की धारण करनेवाली कों भा को) बारव कर रही वी तथा यह ही बिनके क्स्त ने (पक्ष में पत्तों से आक्छादित थीं ) ऐसी सबरियों और बहाड़ी नवियों को बेस कर वह प्रसन्न हुआ था १। ८६ ।। जो बड़े-बड़े फ्यंसों को भी ब्र-ब्र कर रहा था, नदियों के जैंबे तटों की विशा रहा था, वनों को बरविकक प्रकाश युक्त कार्युक्तिकारकारका वर्ताकोकीकापुर्याका । स्थानकीस प्रत्यके करितिक वंतरसंस्थापुर्य ॥८९

# राज्यारियी

इति पुरिवर्षं कुर्रे विद्यालाम्बरिसायः प्रस्कित्तिकीः प्रयस्तेः । प्रतिकेत्वविद्यालयानुकेतं सः स्पन्नसंतिरिः प्रवाससारः ॥५०

#### प्रिकारा

वय वरमानुकाम पूर्व सम्मानुका प्रश्निका प्रतिन्ति स्टिनिन् ॥९१ वरिकायसम्बद्धाम पूर्व सम्मानुका प्रतिन्ति स्टिनिन् ॥९१ वरिकायसम्बद्धानुकामा व्यव्यक्तिस्य स्टिनिन् सर्वः सा । प्रतिवसिकायुक्तिस्य प्रतिन्ति स्टिनिन्नि स्टिनिन्निन्ति स्टिनिन्निन्ति । १८२ वर्षात् प्रवास्थ्यका स्टिनिन्दिन्ति स्टिनिन्निन्ति । १८३ वर्षात् प्रतिनिन्दिनिन्दिन्ति स्टिनिन्दिन्ति स्टिनिन्दिन्ति । १८५ वरिकायुक्तिनिन्दिन्ति परिवास प्रतिन्ति स्टिनिन्दिन्ति । १९४ परिकायुक्तिनिन्दिन्ति परिवास स्टिनिन्दिन्ति । १९४ वरिकायुक्तिनिन्दिन्ति । १९४ स्टिनिन्दिन्ति । १९५

कर रहा या, तालायों की जलस्पलक्ष्मों की की यह से युद्ध कर रहा था, रख के पहिंगीं की वीत्कार से प्राणियों के कर्णपट को पीडिस कर रहा था. और आकाश को आपछादित करनेकारी धुकि से दिशाओं के छिद्रों को भर रहा वा ऐसा प्रथम नारायण बदवबीब, अपनी उस सेना की की कि अध्य रूप संपदा से ऐसी जान पड़ती वी भागों तरकों से युक हो, शास्त्रों की कान्य से हैंसी जान पढ़ती थी मानों बिजकी के सब्दों से संयुक्त हो, तथा करते-फिरते पर्वतों के समाव स्रोकाम-मान मदलाबी हाथियों से ऐसा जान पब्ती की मानों सकल नेवों से रहित हो, बाने बढ़ाला हुआ कुछ ही प्रमाणों में उस रथावर्त पर्वत के समीध जा पहुँचा जिसकी शिवारों पर बाबू की सेना उहरी हुई भी 11 ८७-९० 11 तदनन्तर सेना ने नदी के समीप उस मूचि में निवास किया जो कि सरस तुन तथा नवीन वास से ब्यास थी, सवन वृक्षाचको के जिसका बन्दानाय सुधोजित का और सेनासीत विशे पहुछ तेथा चुका था ।। ९१ ।। शीधा ही बापे अने हुए तेवकों ने उस भूमि को साफ कर सब बीद विभिन्न करवों के सामान्य हेरे तथा राजाओं के उहरते के बोध्य बक्ने वर्ड सम्बूओं से सुन्त कर दिया और प्रत्येक हेरे पर पश्चिमान के किने भएने अपने निवा सबे कर दिने ॥ ९२ ॥ सीदि के वाननेवारे महानतों ने, जिनके नकान कवक प्रका कावा नावि की जसन कर विदा का देवे जद की वर्गी से संसार शामियों को पंहले जेल में जीवत कंपाया, करवाद करक के सतीय ही सबल हुआ में बोच विधाने। एवं स विकास समस्य प्राचीत मेरी अधानकों से जास बा; विकास कुछान कुर कर दिया नका था, तका को पृतियो वर्ष सोटने के प्रत्यांत आहे हो बने में देते पोड़ों के पानी बीकर श्रीसर प्रतेश किया सरकार र वेथि जाते पर कियान किया स ६४ ॥ सेवकों के हारह करियर क्यों कृत वारंकावैताकावारं वाहुक्य पूरतावागवान्यु वीतान् ।
प्रकारतात्तुव्यक्ष राजकीयं विश्वयं कावकायं सामारतेऽपि ॥९६
वापमय रवनात्र वध्यतेऽप्रवो नय विविनं वृत्यमारतुवाय गण्छ ।
इति मृतकावारे महत्तरोशां हृतमकरोग्निह सेनकः स्वतन्त्रः ॥९७
विश्वितविधानविधान्यरामकृतपरिवीकनम्हयानवैदाः ।
विनविधानविधानविधानविधाः स्वयमपुरस्पुरमुक्तमेव सर्वम् ॥९८
इयमुरगरिपुष्ववेन सर्वयः मृतकारतेः सुनिकारतोरणभीः ।
वयमपि-गगनेवरेन्द्रवासो विविधानमानविद्युक्तमिनः ॥९९
वयमपि-गगनेवरेन्द्रवासो विविधानमानविद्युक्तमिनः ॥९९
वयमपुरमुक्तवस्वयं निविद्यां नमु सर्तार्त्वप्रवासमानुक्तमः ।
इयमपुर्वितवस्वयं निविद्यां नमु सर्तार्त्वप्रवासमानुक्तमः ।
इयमपुर्वितवस्वयं निविद्यां नमु सर्तार्व्यप्रवासमानुक्तमः ।
इयमपुर्वितवस्वयं निविद्यां नमु सर्तार्वप्रवासमानुक्तमः ।
इयमपुर्वितवस्वयं निविद्यां नमु सर्तार्व्यप्रवासमानुक्तमः ।
इयमपुर्वितवस्वयं विविद्यां नमु सर्तार्व्यप्रवासम्बन्धमान्यम् ।।१०१ (त्रिभिविशेवकम्)

#### प्रहरिजी

पावचारवानच निवसैनिकप्रधानाच्याक्रोक्कन्यहर्षेक्च भेवविद्यः । उत्तिमीविज्ञिविक्त केतनेक्च चित्रेरत्त्वीवान्कवक्तवनो सुदूर्जुहाव ॥१०२

के बाय से जिनका परीना बास्त हो यका था तथा किन्होंने कवन उतार कर रख दिये थे ऐसे राजाओं ने अम दूर करने के लिये पृथिवी पर विखी हुई कुयाओं हाथी की झुलों पर क्षणमर श्चयन किया ॥ ९५ ॥ केंट को लदे हुए मन्न के आर से रहित करो, पृथिनीको जिकना करो, उपना पानी जाओ, राजा का तम्बू सड़ा कर उसके चारों ओर कनातें छगाओ, रथ दूर करो, यहाँ घोड़ा , श्रीशा जाता है और घास के लिये बैस्तों को जज़रूल ले जाओ, "इस प्रकार अपने प्रधान के द्वारा कहे हुए कार्य को सेवकों ने शीध्र ही कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि सेवक स्वतन्त्र नहीं होता ा ९६-९७ ।। परिचित्त सेविकाओं के हस्ताग्र भाग से किये हुए मर्दन से जिनकी मार्ग की बकावट अह हो बंधी थी ऐसी राजा भी प्रधान स्त्रियों ने दिन सम्बन्धी समस्त कार्य को क्रम-कम से स्वयं ही संदभ किया वा ।। ९८ ।। जो गरह की काका से वहिषानी जाती है तथा जहाँ यह हुए लोरचों की कीमा फैल रही है ऐसी यह राजा प्रवापित की बसति है और अमेक विमानों के बग्रवाग से मेच की चीरनेवाका वह विद्यापरों के राजा क्वलक्वरी का निवास स्थान है। यह करीद और केवने में काम बहुत मारी तरण पुरुषों से मरा हुका बाजार है और यह विटों की बसंति के समीप सही की हुई उत्तम वेदमाओं की वसति है। इस प्रसार जो समस्त कटक को बत्तका रहे वे तथा जो पढे हुए बढ़ बैक के भार को स्वयं उठाये हुए के, वेहे कार्यश्त तेवक बहुत समय बाद किसी तरह अपनी क्सति को देख सके वे ११९९-१०१॥ तदकक्तर कटक के विवासी कीय, पीछे वानेवाले अपने े. सैनिक अभिकारियों को चिन्छा-चिन्छाकर औरबार बाजों के सन्दों सवा प्रश्लेक दिसा में प्रहराबी हुई रक्ष-विरक्षीव्यकाओं के द्वारा बार-बार कुला रहे के 11 १०२ 15 तलन अरोनियों में छनी हुई भूकि के छल सेपृष्ठिकी देवी ने जिसका अच्छी संरह चुन्वक किया का ऐसे त्रिपृष्ट ने 'अपने-अपने निवास (क्यान पर वाजों) इस प्रकार के शब्द से राजाओं को विद्या किया और स्वयं मार्च सम्बन्धी परिक्रम

## कार्कनिक्षिक्ष

वायासाम्बद्धितमञ्ज्ञतेति स्थाता श्रुपाणिसम्बद्धे स्थर्यः पुत्रेच्याः प्रवचनगराचितु रचीव्याचेन संयुक्तितः । वाप्तरेरच्यपरिजनानिकत्तवा कार्ये गतैः त्रेचक्रियाः पुरुक्तिताः प्रवचतिः स्थापदे स्रतेपदे प्राविज्ञत् ॥१०३

इत्यात्रकृते योवर्षमायप्रदिते स्वातिवेको नाव सप्तमः सर्वः ।

## अप्रसाः सर्वाः

## स्रोहता

एकवा सबित केसाँरिविं कविष्येत्व विवितः कृतामतिः । इत्युवाचं वषानं वषोहरः सासनात्वाचरणावितः ॥१ प्रण्यता गुजनजा न केवर्ड सुध्यन्ति विद्युवां प्रशेषाः । विष्यता तब चपुत्रच परवता दुर्वाचं द्रवित्वं त्वाचं स्थितम् ॥२ चेपमाकृतिरियं व्यवस्ति नविस्तारस्य सदा समुक्तरा । तोथमेरितमहरूकमम्भासः कि बनीति व तरकुर्सहतिः ॥१

की अधिकता से लंगड़ाते हुए प्रामाणिक सेवफों से अनुसान हो उत्तम निभूति से बुक्त अफ्नी बस-तिका में प्रवेश किया ।। १०३ ।।

इस प्रकार असग कविक्रस श्री वर्द्धमान चरित में सेना निवेश का वर्णन करनेवाला सांस्वा सर्व पूर्ण हुआ।

## वाठवाँ सर्ग

एक विन विशावरों के नकवर्ती बद्यवरीय की वाजा से प्रसिद्ध तथा मनस्कार करनेवाला कोई दूस समा में आकर विश्वक से इस प्रकार कहने लगा ॥ १ ॥ न केवल वासके गुणों के समूह, सुबनेवाले विश्वाचों के लिने परोधा में बापकी विश्वता को सूचित करते हैं किन्तु आपका मरीन भी देखनेवाओं के लिने आपकी विश्वता को सूचित कर रहा है। आप में ने बोनों दुर्वम बस्तुरं—सूख बीर भरीर स्थित हैं। आवार्य-किसी में गुण होते हैं वो उनके अनुक्य सरीद नहीं होता और विश्वी में सूच्या सरीद होता हैं तो असके अनुसार गुण तहीं होते परन्तु आप में बोनों ही विश्वनात हैं और ने आपकी विश्वता को सूचित करते हैं। गुण परोक्ष में सुनतेवालों के लिने बीर गरीर मरमान में बेलने बानों के लिने सामनी विश्वता को सूचित करता है ॥ २ ॥ स्ता अनुसार खनेवाली नह आपनी

t. Garana no i

प्रवास्तव युवारसण्यदासीतकाः कठिनमध्यवास्तरे ।
साववित पुत्रे विकेचत्रवास्त्रकास्तिव वन्तरसम् ॥४
रिवासित स्वीव वृवाविके वरं वस्त्रपतिरसिस्तृव्वप्रियः ।
स्वीकरीति सृवि कि न सावृतां साववो नेतु वरोक्षयात्रवाः ॥५
युक्तमेव भवतारसंसर्थं संविवानुनितरेतरसमम् ।
सौद्वय्यमविनद्ववरोदयं तोयराशिकुमुवेशयोरिव ॥६
वास्तरः वस्तृ कर्तं वृवावंतं प्रीवनं गुवपसं महास्मनाम् ।
स्त्रुप्रास्ति कृतवृद्धयः वरं सर्कतं सक्तसम्पवां पदम् ॥७
पूर्वमेव सुविवावं कार्यवित्सवंतो विमस्त्रवृद्धसंपदा ।
भेगते सुवति केवसं क्रियां सा क्रिया विघटते न बातुवित् ॥८
यः प्रतीवमुक्याति वर्श्वनः सोर्यवक्रकृति किमीप्तितां विद्यम् ।
क्रि प्रवास्त्रनुद्धयं न सन्तवो वीक्ष्य वृव्यविधावस्त्रपतः ॥९
स्वासितं बृद्धविष्ठसेवकं वरस्त्रममुक्तमस्मवं युद्धम् ।
मातरं व पितरं व वात्यवं वृत्ययंता न हि नीतिवेदिनः ॥१०

आपके चित्त की बीरता को प्रकट करती है सो क्षेक ही है क्योंकि समुद्र की तरङ्गावली क्या उसके जरू की अगायता को नहीं कहती ? अयत् अवस्य कहती है ।।३।। जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणें बन्तरक्र में कठोर वन्त्रकान्तर्मण को भी द्रवीभूत कर देती है उसी प्रकार सुधारस की छटा के समान शीराक आपके विमय, अन्तर्कु में कठोर पुरुष को भी विशेष रूप से ब्रवीमृत कर देते हैं। भावार्य- चुन्त्रकान्तमणि यद्यपि कठोर होता है तो भी अमृतरस की छटा के समान शीतल चन्द्रमा की किरणें जिस प्रकार उसे द्रवीमूल कर देती हैं—उससे पानी झरा देती है उसी प्रकार कोई मनुष्य यद्यपि अन्तरङ्ग में कठोर होता है-अहंकारी होता है तो भी अमृतरस की छटा के सम्मन शीतल आपके विनय उसे इवीमूल कर देते हैं अर्थात् स्नेह प्रकट करने के लिये आतुर बना देते हैं।। ४।। चूंकि आप गुर्कों से अधिक हैं--अधिक गुर्कों से परिपूर्ण हैं अतः चक्रवर्ती आप में अत्य-विक स्नेह करता है। पृथिबी पर समीचीन गुणों से सातिशय प्रेम रखनेवाला पुरुष क्या सामुता-सज्जनता को स्वीकृत नहीं करता ? अर्थात् अवस्य करता है। सचमुत्र ही साधु परोक्ष बन्धु होते हैं।। ५।। जिस प्रकार समुद्र और चन्द्रमा में अविनाशी मित्रता है उसी प्रकार निःसंदेह आप दोनों में भी परस्पर का उपकार करने में समर्थ अविनाकी मित्रता का होना योग्य ही है।। ६॥ निरुवय ही जन्म का फल गुणों का अर्जन करना है, गुणों का फल यहात्माओं को असस करना है और महात्माओं के प्रसन्त करने का उत्कृष्ट फल समस्त संपदाओं का स्वान होना है इस तरह बुद्धिमान् पुरुष कहते हैं।। ७ ।। कार्य को जाननेवाला पुरुष, निर्मल बुक्किस सम्पदा के द्वारा पहले ही सब कीर से अच्छी तरह विचार कर मात्र करवाण प्राप्ति के लिये जिस क्रिया को प्रारम्भ करता है वह किया कभी विषटती नहीं है—नष्ट नहीं होती है।। ८।। वो मनुष्य मार्ग के विपरीत बाता है वह क्या इच्छित दिशा की प्राप्त होता है ? और उसका मन बावे बनीति का फल देखकर क्या पहला-ताच की जास नहीं होता है । १ ।। नीति के बावने बाके पूक्व, स्वाकी, निक, इस्टलेक्क, क्रिक-

<sup>₹.</sup> गग #o 1

THE PROPERTY ! प्राप्तिक मनु पूरा स्वयंत्रमा विकिता स्वयंत्रमायविक्रमा ११११ राजनाजर स्वाप्त क्याः ह विराम्पिनवकारकोः पूरा कः करोति विनवस्तिककुत्रम् ॥१२ श्यमुक्तमंत्र प्राथितमा तैय सा स्वितिकेवामता मह ह स्वीकृता गर्नु वरोवाकाचुना कोठन बोध इति बोलवर्तारम् ॥१३ मासचं प्रचित्राजभारतरे मन्यते में श्रम् सौनितं च यः । वाष्ट्रावरपुषु कर्व मु जावते अस्य कोणक्रविकारि बेलकि ॥१४ मानवा रिवयमवा प्रयोक्षमं बीमसस्तय पुरेषं य त्ववा । प्राचितः किविति नारकज्याः कि न सकति वर्श व बाञ्चिताम् ॥१५ कि न सन्ति ध्रुषो मनोरमा बोक्तिः बुरविकासिनीसमाः । सस्य केमकमतिक्रमं मनः सीकुनल्यमंत्र तो विश्वक्रमण् ११६ वक्रपाविभवनीय बल्बुर्स निविधारयनुषर्गं त्वनस्थम् । तरकृतस्तव वर स्ववंत्रभाकोककोषनविकासवीकितैः ॥१७ यः सवा भवति निकितेन्त्रियस्तस्य गास्ति वरिवृतिरम्बतः । बीवितं ततु सबैव सम्मतं वन्तिकाररहितं वनस्वितान् भ१८

स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, नुरु, माला, पिला और भाई को कभी दूषित नहीं करते-इनके साथ बेर नहीं करते ॥ १० ॥ न्यायवान् होकर भी आपने वह कार्य अपने आपके अनुरूप नहीं किया है । निरुप्य हीं अनन्यचित्त चक्रवर्ती ने स्वयंत्रका की पहले ही याचना की बी।। ११।। जान पढ़ता है यह बचन बनी हाल तुम्हारे श्रवण गोवर हुआ है अन्यवा पहले से स्वामी की मनोवृत्ति को जानने बाळा कौन मनुष्य विनय का उल्लक्कन करता है ? ॥ १२ ॥ आपके द्वारा स्वयंत्रका के स्वीकृत किये जाने बाद भी वक्रवर्ती ने यही कहा है कि वह तो नेरा परोक्ष बन्धु है मेरी स्थिति को न जानते हुए उसने उसे स्वीकृत किया है, इसमें क्या दोव है ? इस तरह वक्रवर्ती का कहना मारसूर्य से रहित है।। १३।। जो स्नेहीजनों के बीच अपने जीवन को भी प्रिय नहीं मानता है अयात् स्नेहीजनों की मलाई के लिये अपना जीवन भी देने के लिये तत्पर है उसके वित्त में बाह्यबस्तु विषयक लोग की कणिका भी कैसे उत्पन्न हो सकती है ?।। १४।। अथवा आप कुदिकार की इस कन्या से ही प्रयोजन या तो आपने पहले ही अवस्त्रीय से इसकी याचना वयाँ वहीं की ? प्रार्वेना करने पर क्या वह वापको यह उत्कृष्ट मनचाही कंग्या नहीं देता ?।। १५ ।। क्या उसके पास देवाजानाओं के समान बहुत-सी सुन्दर रिगर्या नहीं हैं ? मात्र उसका मन बीका मी बर्विक्य---वामोल्लक्कन सहय करने के लिये निपूण नहीं है ।। १६ ।। आप वजनती को प्रसम कर विस बनुपन तथा अविनाधी सुध का उपनीन कर सकते हैं वह तुस बापको स्ववंत्रवा के पञ्चक कोक्तों की विभागपूर्व कितवर्गों से कैसे बास हो सकता है ? बताइये ॥ १७ ॥ को पुरुव सवा पूर्व कर के बिरोजिय होता है जनका पूसरे से चिएतकार नहीं होता है। परमार्च से नहीं जीवन केजरनी मनुष्यों के लिये प्रष्ट होता है जो कि तिरस्कार से रहित होता है ।। १८ ।। मनुष्य तथी तक जैतना

१. वि व० १

तास्त्रीय पूचकः समेहानरहांच्याच्याच्याच्या प्रमाणाम् । राज्यसभी मानपुरातं मानविन्तिनामां न गणानी ४१९ या क्रमणम्यवस्तिविक्ताः समारोऽपि स क्रिमानुष्यते वरैः । काकरीयकविद्धं सहारात्रं नामिरोहति कियान् वाककः ११२० इत्यित्रार्वरतिरासदां कां करव का तसुमतो न जायते । श्रीमहास्त्रिति वदस्रिय भूतौ सू**र्व्या**ति द्विष्टविष्टवस्थानिः ॥२१ प्रीतिमस्यकुष्णकारचेन मा नीनग्रस्यमध्ये स्थाःस्युवास् । बाबते तब करक्सीकां सामुधाे न वृत्तकांतः सुद्धत् ॥२२ त्यद्वित्रक्षप्रवयम्य दुर्व्ययोक्षयो प्रहुत्तुनविरेत्र केपरान् । करियतान्त्वयमयार्थत्यभुद्धादि संगैतिकसं महात्यमाम् ॥२३ प्राप्यारमसमियेः स्वयंप्रश्रां प्रीतने सह मधा सप्तितकम् । सर्ववाम्यवनितासु निःतपुरः सं स्वयं विद्यति ते न कि त्रियाम् ॥२४ बावनेवर्माभवाव पौरकुरां कोववासिसमय स्वयं रियोः। मोबितो निम्बति स्म भारती बिज्जूना सबिनर्ध दुशा बरुः ॥२५ मर्जकारमधिद्वितेम बर्त्वमा साधितेष्ठमिवसम्बद्धवैजन् । कॉवर्स विश्वनुत्सहेत कस्त्यत्वरः सर्वति वावयमीवृत्तम् ॥२६

से सहित होता है, तभी तक कम और अकम को जानता है और तभी तक उत्कृष्ट मान को घारण करता है जब तक वह इन्द्रियों की अधीनता को प्राप्त नहीं होता है ।।१९। जो पुरुष स्त्री-क्पी पाश से बेष्टित है वह अत्यन्त उन्नत होने पर भी दूसरों के द्वारा विलक्कित हो जाता है-अपमानित किया जाता है सो ठीक ही है क्योंकि लताओं से वेष्टित बहे कुछ पर क्या वालक शीम्न ही नही चढ़ जाता है ?।। २०।। अथवा 'इन्द्रियनिषय-सम्मन्त्री प्रीति किस प्राणी के लिये बापत्तियों का स्थान नहीं होती' बुद्धिमानों के कान में यह कहता हुआ ही मानों हाथी पर रखे हुए नगाड़े का शब्द वृद्धि की प्राप्त होता है।। २१।। तुम अल्प सूख के कारण विद्याधरों के अधि-पति की प्रीति को नष्ट मत करो क्योंकि तुन्हें ऐसी स्त्री तो फिर भी मिल सकती है परन्तु वैसा बलवान मित्र दूसरा नही मिल सकता ॥ २२ ॥ तुम्हारे विवाह को जान कर तुम्हें शींघा ही मारने के लिये उठकर खड़े हुए दुर्जेय-शक्तिशाली विद्यापरों को स्वयं वहवसीय ने रोका था सो ठीक ही है क्योंकि महात्माओं की संगति का वहीं फल है।। २३।। प्रीति बनाये रखने के लिये तुम स्वयंत्रधा की अपने मन्त्रियों के द्वारा मेरे साथ उसके समीप पहुंचा दो । अन्य स्त्रियों में सदा निःस्पृह रहनेवासा वह वश्वद्यीव क्या स्वयं ही तुन्हारी प्रिया को तुन्हारे लिये नहीं देदेगा ?।।२४।। तदनन्तर इस प्रकार के तेन पूर्ण वचन कहकर जब शत्रु का दूत चुप नैठ रहा तन नारायण हारा नेत्र के संकेत से प्रेरित बलभद्र-विवास विनय सहित इस प्रकार की बाणी बोले । २५ ॥ वी वर्ष-शास्त्र में बतलाये हुए मार्न से इष्ट कार्य को सिद्ध करने वाला है, जो इसरों के द्वारा नहीं बौला जा सकता तथा थी युक्तियों से सबल है ऐसे इस वचन को सभा में कहने के किये दुन्हारे सिवाय

१. दुर्वर्गं म० । २. संगतकालं म० । १. सस्कृरं ४० ।

म्बद्धान के कही बहुत है कार्य का त्तरपुरोऽपि क्यु वेस्ति व क्रिको व्यक्तिको व्यक्ति कः सक्तरावित् ॥२० कोऽवरितः मुनि कोबाको मरासहर आहु ॥ वन कि मनेत् । हेतुरम नमु वैवनिष्यते सर्व कञ्चायति कोऽनि सर्वित्राम् ॥२८ पुरिताहीलियाति ऋषुंपुष्पान्त्येश्वरीतः कियु स सायुगा त्यया । बारितो बोलकरा बुवोल्याहो निवित्रकोरकात्रपि प्रयोगीरम् ॥२९ करण या बहुरियं अंगोरमं कातु पूर्वेश्वयक्ता प्राथते । चि स एव विकारनेपानको संबक्षा व कि समामिनं किया ॥३० पुरातक्षणकोवन दुर्वनः क्रुन्यति स्वयमकाद्वनं परम् चित्रको नगरिर क्षेत्रच निर्मातो कः क्षेत्र नगरिर मध्यक्रिया ।।३१ यो विवेकरहितो यकेण्डया वर्तत वर्षि सामग्राम्यते । निरंबनः स साह बच्चको न बैततुङ्गान्द्रज्ञानावस्तिः पशुः ।।३२ प्राचनाचिगतजीवितास्यक्षितापुंचोध्युचितवैव पायते । ईवृत्रं जवति याचनार्थिव वेसि समिवत एव नापरः ४३३ भीः रियता नथि परातिशायिनी हुवैथोञ्जनिति गर्वेबुद्धरुम् । यः परानभिश्वसम्बद्धारणं सोऽवजीवति विविध्वारं नुवः ॥३४

बूसरा कीन समर्थ हो सकता है।। २६।। बाबबारिय को क्रोड़कर दूसरा कीन सङ्घलों के किये प्रिय तथा नीति में तत्पर कहा बाला है ? परन्तु बारवर्य तो यह है कि वह वैसा होकर भी कोक-सम्बन्धी किया को नहीं बानता है सो ठीक ही है; क्योंकि संसार में सबको बानने बाक्स कीन है ? ।। २७ ।। पृथ्वी पर जो मनुष्य कन्या को बरता है निश्चय से वही उसका पति वर्धों होसा है ? प रमार्यं से इसमें दैव ही कारण माना जाता है। उस देव को कोई मी शक्तिमान नहीं स्रोपता है अरटा। इस प्रकार तुम्हारा स्वामी युक्तिहोन कार्य करने के किये उचत है, तुम साधु सवा बुक्तिसाल हो अतः तुमने उसे रोका क्यों नहीं? आरक्य है कि विद्वान पुरुष भी स्वामी के असत् कार्य का समर्वव करते हैं।। २९ ।। अथवा पूर्वकृत पूष्प से किसके नाना प्रकार की सुन्तर वस्तूएँ नहीं होती ? वर्षाव सभी को होती है, फिर सुन्हारे कळवान स्थामी के हारा उसी त्रिपुष्ट से क्यों बार-बार माणवा की जाती है ? वह माजना की किया सत्पुरुषों के लिने इच्ट नहीं है ।। ३० ।। बोग्य समावम को वेजाकर कुष्ट पुरुष बिना कारक दूसरे से स्वयं मोष करता है सो ठीक ही है व्योंकि आकाश में निर्मक विवसी को देखकर कुले के विवास दूसरा कीम जीकता है ? ॥५१॥ जो विवेसहीन मनुष्य सन्मनी के वसंबत कार्ग में स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति करता है वह विसंक्त्र निस्पव ही खेंके तीन सवा खुरी से रहित त्या है और किनके द्वारा यह बन्जिक वहीं होता ? अवस्य सभी के द्वारा होता है अवसा याचना से प्राप्त हुई बस्तुओं से ही जिसके जीवन की स्थिति है ऐसा साचक भी उचित वस्तु की ही याचना करता है परन्तु छंतार में ऐसी बाचना की बिर्णि भी मध्यकीय ही। बानता है। ब्रेसरा नहीं ॥ देरे ॥ भेरे पास दू सरों को तिरस्कृत करनेवाकी संवर्गी है संवा में पूर्वय हैं' इस प्रकार के सर्व

1,

१. मान्यते वः ।

ही सहस्मित्वाही मरोक्ता वन्न संस्ति हकोः कारको ।
को न बुद्धार को दुरास्थित अस्य संबंधि को न नाहारि ॥३५
सामुर्ख इय प्रतिसंगमानिर्मको नष्ठ सुपुरातां काम् ।
गोमको अवसि पुर्वमः हरः प्रेरावानित निकारस्मुरुक्त् ॥३६
कोर्केनोन्नाविवानकप्रमास्थांक्त्वमित्वपुरुक्त ।
को विव्यासि विव्यासम्भाष्ट्रांक्त्वमित्वपुरुक्त वृत्तिः ॥३७
सामको कर्वाक्तिरानोऽपि सन् पुर्वकरे निक्ति नाक्तिमासमः ।
कोर्वाक्तिवासस्यानकाः कि पु वाकति नां मनद्रितः ॥३८
सीववारकविद्योगितारके बीद्यास्थित्वरिक्तिको हरेः ।
विद्यास विद्यास्थ्योऽपि कि व्याकृति वरिकृत्वते सद्य ॥३९

को भारण करता हुआ जो राजा विना कारण दूसरों का पराभव करता है वह इस संसार में कितनी देर तक जीवित रहता है।। ३४॥ सत्पुरुषों के लिये दो ही नरोत्तम इष्ट हैं और उन दो का ही जन्म संसार में प्रशंसा की प्राप्त होता है एक तो वह वो कि भय के आगे स्थित होने पर भी मोह को श्राप्त नहीं होता और दूसरा वह जिसका कि मन संपत्ति में गर्वगुक्त नहीं होता ।। ३५ ।। साबु पुरुष दर्पण के समान भूमि-संपत्ति के समामम से (पक्ष में भरम के समागम के) निर्मल होता है तथा सुवृत्तता—सदाचार को (पक्ष में गोल आकृति) को धारण किये रहता परन्तु दुर्जन स्मसान में गड़े हुए शुक्र के समान मर्थकर तथा तीक्म होता है।। ३६।। नेत्रों से निमाली हुई नियकपी अस्ति की प्रभा के स्पर्श से जिसने समीपवर्सी वृक्षों की शोभा की अस्म कर विवा है ऐसे सांप के फल पर स्थित रत्नकालाका को कीन दुर्वृद्धि पुरुष स्थेण्छा से महण करना चाहता है ?।। ३७ ।। हामी मद से विचेतन हत्य बहत्य के विचार से रहित होने पर मी आकाश में अपना पैर नहीं रखता है फिर कल्याणहीन मद-अहंकार से जिसका मन मत्त हो रहा है ऐसा बायका स्वामी विविध्यत् में नीचे बानेवाले अपने पैर को आकाश में क्यों रख रहा है ? माबार्य---जिस प्रकार कोक में किसी बहंकारी मनुष्य की पृत्ति का वर्णन करते समय कहा जाता है कि अनुक के पैर जमीन पर न पड़कर आकाश में पड़ रहे हैं उसी प्रकार यहाँ विश्वय बलसब, अस्वजीव की बहुंकार वृत्ति का वर्णन करते हुए उसके दूत से कह रहे हैं कि मद की अधिकता से जिसकी चेतना वाक्ति - रात्-असत् के विचार की शक्ति तिरोहित हो गई है ऐसा हाजी भी जब आकाश में पैर नहीं रखता तब तुम्हारा स्वामी मद से मलहूचय होकर जानाश में पैर क्यों रस रहा है ? और इस दशा में बब कि उसके पैर मिष्यात में स्वयं ही नीचे का जाने वाले हैं।। ३८॥ मदोत्मत हाथी का सिर विदीण करने की कीका में निपुत्र सिंह अले ही नींद से नेज बंद किये हो उसकी अवास-गर्वन की सटा क्या श्रृंबाल के द्वारा विकृत की जाती है ? अर्थात् नहीं । भावार्व-हरि-

१. म॰ पुस्तके २५-१८ स्थोकयोः ऋगमेदी वर्तते ।

२. वस्ति ४० । ३. पुम्करं करिष्ट्रस्ताचे नाकसम्बन्धे सके । स्योग्नि सञ्जूषके वस्त्रे तीर्वीवधिविजेसकोः ॥ ---इत्यवरः

४. कि न चापमति तं भगत्पतिः मः ।

विष्ट नारायण, मदोन्यल हाथियों का बिर विदारण करनेवाले मर्यकर सिंह के साथ भी कीडा करने में निपुण है-इसने मयंकर सिंह को अनायास ही नष्ट कर दिया है। इस समय यह निद्रा-उपेक्स भाव से भले ही नेत्र बंद किये हो जो बी इसकी सटा-ब्राके बाल क्या प्रांचाल के समान कायर जानकीय लीच सकता है ? जर्यात नहीं ।। ३९ ।। इस जगत में जिसकी अभिकाश ज्याय है रहित है वह गगनचर-विद्याघर कैसे कहा वा सकता है ? मात्र जाति उन्नति का निमित्त नहीं है क्योंकि आकाश में क्या कीजा भी नहीं बलता है ? भावार्य-तुम्हारा स्वामी दूसरे की विवाहित स्त्री को बाह रहा है इसलिये उसका यह कार्य न्यायद्दीन है, इस न्यावहीन कार्य की करला हुआ भी वह अपने आपको विद्याधर-जानी क्यों मान रहा है ? केवल आकाश में करूने से अधने की विद्याधर मानता है तो वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि बाकास में तो कीवा भी कर केता है अ४०६ इस प्रकार तेजपूर्ण, उत्कृष्ट क्यन कहकर जब बलमह-बिक्य पूप हो गए तब सिहासम की और अपना मुखकर दूत भीरतापूर्वक निम्न वचन बोला ॥ ४१ ॥ जगत् में वह आरथमें की बात नहीं नानी बाली कि बुद्धि का निर्वन-युद्धिहीन मनुष्य स्वयं आत्महितकारी कार्य की नहीं जामली, निम्मु कारपर्य तो यह है कि वह मुखं इसरे के द्वारा कहे हुए भी हिलका रीकार्य का अभिनन्त्रक नहीं करता है—हित की बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं होता ॥ ४२ ॥ जिल्ला इन्तिय के वश्व हुआ विकाब का बच्चा मात्र दूध पीना बाहता है परन्तु फल काल में यू:सह और मृत्यू के करने में समर्व मर्थकर वण्यपात की ओर नहीं वेचता है ॥ ४३ ॥ यह मनुष्य, महात्माकों के आने अपने वार्ष्याचा पराकार का निरूपन स्वयं नेवे कर सकता है जो कि कभी मुख में वेदीत्यासम सकवार को कॉम्पत करनेवारो शव को देखता नहीं है । मानार्य-बुद्ध-विजयी पूरव ही जपने पीका की असंबा कर सकता है, इसके विषरीत जिसने नाज तक कुछ में कामसी हुई तसवार के कामीवांके वानु को देशा ही नहीं वह कैसे स्वयं अपनी गौरव वाबा को अवङ कर सकता है ? वह भी अवहक क्री किया रणविजयी महात्माओं के जाने ॥ ४४ ॥ अपनी कियमों के अन्तःपुर में रण की क्या

२. श्मापमस्यमुचितं मः ।

विक्रियोक न युविकृतिकः स्वयनेत स्वर्कतं पृत्राचनः ।
 व्युक्तिरित्रमञ्जरः परेतं निवानाति तवसुतं सहत् ॥३९॥ — विक्रुपाक्ष्यम् वर्षः १५,- — — —

कारवा निकारपूर्वतावये कारते रामाया प्रवेणका ।

कारवेश वस्तीरवेरियां स्थानते वर्षु पुरो रणाविरे अहर्
क वैचीह्नुस्वयः परसायः भागते महति कर्तुमाह्ये ।
वस्ती स्वाह्मावदः वया कि संचा सावारः प्रवर्गत सहदं
कार्य या अवति का सचा रचे वीक्यारणवदानिराकुते ।
हायते वस्ति वर्षांचरं प्राचसंनतमनेकारभूतम् ॥५५
साव्यक्तवाति कि न पूकतः नावयं सदक्तं नवीरयः ।
वैसारः प्रवावस्तिवादेशे कार्त्रयः कुचते हि वीकितम् ॥५६
मृज्यापुपरि येन सामवः स्वापितः सुद्वपि स्वतेकसा ।
साव्यक्तवातिविस्त्रमुक्ताव्यक्तिः क्षत्रभाः वरः ॥५६
वस्य कापरकारकृत्यः रिपुर्वत्यस्त्वीः किमधुनापि मुद्दाति ।
निद्धरं व्यनति मुसने वने नो वने हरिजवावकैः समम् ॥५०

इच्छानुसार बन्य प्रकार की कही जाती है और युद्ध के मैदान में उत्कृष्ट नीर शत्रुओं के सामने सवमुच ही दूसरे प्रकार से सड़ा हुआ जाता है। भावार्य-अपनी स्त्रियों के सामने रणकौशल की चर्ची करना सरल है पर रजाजून में सन्तों के सामने खड़ा रहना सरल नहीं है।। ४५ ।। वया महा-मुद्ध में अपने वचनों के अमुरूप पराक्रम किया जा सकता है ? अर्थात् नहीं किया जा सकता क्योंकि नेंच जिस प्रकार कानों में मय उत्पन्न करनेवाली गर्जना करता है उसी प्रकार क्या वह बरसता है ? जर्यात् नहीं बरसता ॥४६॥ मदोन्मत्त हाषियों की बटाओं से ज्यास युद्ध में कीन किसका मित्र होता है ? जबार कोई किसी का नहीं, सो ठीक ही है; क्योंकि संसार में सबकी संगति देखी जाती है परन्तु उसमें एक प्राणों की संपति बारवर्यकारक होती है। भावार्य-युद्ध में सब अपनी प्राण-रक्षा में व्यप्न रहते हैं कोई किसी का साथी नहीं होता है।। ४७।। क्या न सुकनेवाले सटनुक्ष की नदी का वेग अड़ से नहीं उसाड़ देता है ? अवस्य उसाड़ देता है । इसके विपरीत वेंत सुक जाने से वृद्धि को प्राप्त होता है, सो ठीक ही है; क्योंकि चाटुकारी-जापलूसी ही जीवन को सुरक्षित रसती है।। ४८।। जिसने अपने तेज से राजाओं के ऊपर शत्रु और मित्र दोनों को स्थापित किया है तका वोनों को सामुता के पर पर अधिकित किया है उस चक्रवर्ती के समान सचमुच ही कोई दूसरा नहीं है ॥४९॥ वन में नूतन मेच के कछोर गर्जना करने पर जिसने चनुप के शब्द की बाशकु। से मयमीत बुखिवाका शत्रु क्या इस समय त्री हरिण के बच्चों के साथ मूक्ति नहीं होता है? वर्षात् ननस्व होता है ॥५०॥ डाम की अनी से कण्डित अञ्चलियों से अरखे हुए स्विरक्षकी महावर से जिनके पैर सुरोस्तित हैं, विनके नेत्र बांसुओं से परिपूर्ण हैं, जो जयानुस-अब से बाजुरू है (पक्ष में भा शब्द के पूरीबान्त प्रयोग में कान्ति से युक्त हैं) और जिनका बार्या हाच पति के हाच के द्वारा पकड़ा गया है ऐसी उसकी क्षतु-स्त्रियाँ वाबानल के बारों और अक्सइति पैरों से बूमती हैं और उससे ऐसी बान पड़की हैं मानो विवास के द्वारा इस समय दन में उनका विवाह फिर से किया जा रहा हो। यावार्य-विवाह के समय रिजर्गों के पैरों में महावर जगावा जाता है, यककृष्ण के चूप से उनकी मौबों में

१. ग॰ पुस्तके ४५-५३ वक्षोक्योः सममेदो विवारी ।

वेशवंद्रवेशवारं पद्मकृतः सद्मानंपतायकारातः । तंद्रवेश विशेष व्यापतं तथ व्यवस्थाः स्वे १८९ वृत्तम् । वेशवंद्रवेशव्द्रवेशव्द्रवेशवारं व्यापतं वर्षे १८९ वृत्तम् । व्यवस्थात्वारं वर्षात्वारं वर्णातायकारं वर्णाताः । व्यवस्थात्वारं वर्षात्वारं वर्षायकार्षेशवारं । व्यवस्थात्वारं वर्षायक्षात्वारं त्राव्यानं वर्षात्वारं । वृद्धियु त्राव्याव्याक्ष्याक्ष्यात्वारं वृत्ववंत वर्षात्वारं । वावरे वरततेरस्याद्धाः वर्षायकार्यार्थिकाव्यां । व्यवस्थात्वार्थेः सत्तारिकः वर्षायान्यस्थावन् । व्यवस्थात्वारं त्राव्याद्यां वर्षात्वारं वर्षे । वरत्वारं वर्षायकार्यं वर्षायकार्यं वर्षायकार्यं । १९७ [कुलकम् ] वरत्वारं वर्षात्वारं त्राव्याद्यां वर्षात्वारं वर्षात्वारं । १९७ [कुलकम् ] वरत्वारं विशेष्टात्वारं वर्षायकार्यं वर्षायकार्ष्यात्वारं । १९७ [कुलकम् ]

भौंसू वा जाते हैं, उस समय उनकी काल्ति ही निसली होती है, कन्यादान के रूप में पति उनके बाए हाम को प्रहण करता है और करजावश लड़कड़ाते पैरों से वे अन्तिकृष्ट की प्रदक्षिणा देती हैं। ठीक मही दशा भय से भागकर वन में यह शतुरिवयों की होती है क्योंकि साम की सनी से पैरों की अँयुक्तियाँ सण्डित हो जाने के कारक उनसे महाबर के समान लाक-काक सून विकासने कपता है, दु:ख के आँसुओं से जनके नेत्र भरे रहते हैं, वे शतु के आने के भय हे बबकुई रहती हैं. सहयोग के बादे पति अपने हाथ से उनका बार्या हाथ पकड़ कर उन्हें कलाते हैं. तथा इसी दक्षा में वे बाबानल के चारों ओर चक्कर लगाती हूँ। इससे ऐसा बान पढ़ता है कि विधासा ने फिर से उनका विवाह रका हो।। ५१-५२।। उत्पक्ष हुए बाँसों के वन से ओ अन्यकार मुक्त हो रहा है, विसके कोट का प्रेरा कारों ओर से काण्यत हो गया है, जिसके तोरण बक्सी हानियों के द्वारा वक्तानूर कर विवे तमे हैं, विक्रके गीपुर-प्रचान कार का आंगन करनों से केंचा नीता हो रहा है. जिसकी पुराहियों बस्त के समान वाचरण करतेवासी साँप की कांचलियों के टुकवों से सुसोजित है, जिसमें विविश्वित महे-वर्ड हर्गियों के मस्तक सिंह शिक्षुओं के वस स्पी अंकुशों के प्रहार से बुद पदे हैं, को विश्वमन क्यों में गरबी की आवाका से जाने जुन सबूह के हाथ अस्ति हो यहा है, कहाँ परे क्षर पूरे पहल्कों को बातर निर्माय होकर अपने जायों के बजाते हैं, जिसके सीने के क्यूतरों कर नौकत से अक्याती विकित्तिका क्या करती हैं, और किसमें मेवायों के साथ निकाने वे और तमे बोदाओं के बाद पना का नज़नात पदा ना खा है ऐसे उसके बनु मनान की केमारा हुआ अभिनारें कर समुद्र कम के कारण प्रकारित जिला ही जाता है कि वह यह के मार्चन परस्पर किसी की प्रतीक्षा किये बिना ही जन्दी से उसे शांच कर जाने निकल जाता है ॥५३-५०॥ जिसकी मुक्जिम्ब प्रति नेनि चक्रवारा से विकली हुई बहिन की व्यालावी से बाठी विकार

त्रमारं नातासारपंतुतं वार्तिकारिकारकेणकेलाव्यः ॥१० [ वृष्णम् ]
माहरणिति इत्युक्तं तं कियार्व वृष्णेषामः सम्मन् ।
साम गोर्डाप निवानो रणाइते नान्य अस्तेषुवारावितिक्षयाः ॥६०
सस्य गोर्डाप निवानो रणाइते नान्य अस्तेषुवारावितिक्षयाः ॥६०
सस्य सामहित्यतेष्ठ्य वारिकः वार्तिकेण व्यक्ति स्थ पुरिकः ।
वार्त्या असिनिमानिसार्वित्यक्षानुवीत्रकारकोष्णाहु ः ॥६१
केणिनां वार्व्यस्तानिसार्वित्यक्षानुवीत्रकारकोष्णाहु ः ॥६१
स्वानो समरपुन्णरञ्जनिक्षित्वक्षानि कुमराग्यवीत्रमम् ॥६२
सर्वतो वार्व्यक्षित्रकारकार्वित्वक्षानि कुमराग्यवीत्रमम् ॥६२
सर्वतो वार्व्यक्षित्रकारकार्वित्वक्षानि समित्रकार विविद्यः ।
स्तुसमागितवारकार्वितिकारकार्वितिकारं स्तुवि वेसस्य सम्मन् ।
वार्व्यक्षासम्बद्धवे म सम्भन्नौ तान्तिऽपि युहुरस्यविद्युक्तरः ॥६५
कोहवारकार्वित्रीकपुद्वहत् वार्व्यवसिक्तां स्तुर्व्यक्ष्यस्य ।
वार्वे कस्त्यकाष्ट्रकार्विते सीवतां विप्रुक्तपुद्वहस्यवि ।
वार्वे कस्त्यकाष्ट्रकार्वेद्यससंभनेऽवि कुमको म सुद्वाति ॥६६

न्याप्त हो रही हैं, यस जिसकी रक्षा करते हैं, जो अविनाशी हैं, जिसका तुम्य-अरों का जाबार है, जो सूर्यविम्ब के समान वेदीप्यमान है, ऊँबा है, एक हजार अरों से युक्त है, जिसने समस्त राजाओं और विद्याघरों को वश में कर लिया है तथा जो शत्रुसमूह का मदन करनेवाला है ऐसा उस विशास पुष्पशासी का चक्ररत्न है, क्या तुम नहीं जानते ? ॥ ५८-५९ ॥ इस प्रकार कहते हुए उस उदम्ब दूत को युद्ध का निश्चम करनेवाले नारायण ने स्वयं रोककर यह कहते हुए विदा किया कि उसको और हमारे बीच युद्ध के सिवाय दूसरी कसीटी नहीं है ।। ६० ।। तदनन्तर उसकी भाक्षा से शक्काधिकारी के द्वारा फूँसा हुआ युद्धसूचक शक्क शब्द करने लगा। उस शक्क के सब्द ने समस्त राजाओं के कटकरूपी विशालगरी को अपनी प्रतिब्दिन से मुक्कित कर दिया था ।। ६१ ।। जल के भार से बिनत मेथ गर्जना की शक्ता करनेवाले मनों से बुक्त मयूरों को सुख पहुँचाने बाला रजनेरी का शब्द सुनटों को जागृत करता हुआ दिशाओं में व्याप्त हो नया ॥ ६२ ॥ रममेरी के शब्द का अभिनम्दन करते हुए वो सब बोर 'बय वय' इस प्रकार का शब्द कर रहे में तथा करीजन जिनके नाम और सुपंश की स्तुति कर रहे के ऐसे सैनिक कीगं बैंग से कावज मारण करने के लिये तत्पर हो गये।। ६३।। किसी सुमट का शरीर उसके चित्त के साथ मुद्ध-सम्बन्धी हुवं का उदय होने से इतना अधिक विस्तृत ही गया था कि काने कि कूरों के द्वारा बार-बार ताने नये भी अपने कवच में वह नहीं सना सका था 11 ६४ ।। अगर के समान कारे सीह के कारण को भारण करनेवाला कीई सैनिक, यनकरी हुई तकबार की संकारा हुवा विवली से सहिल पृथिबी पर स्थित नकीन मेब की समामता की प्राप्त हो रहा था ।। ६५ ।। क्ल-कक्ष वाब्द से स्रोध

1. 1.3

१. प्रत्यवदाचि निकारतः स० ।

सारतार कर्तन प्रसावितः कामां कर्ता क्यां क्यां क्रां । १०६ व्यानामक्यं व्यानितः क्यां । १०६ वातावित्रा क्यां । १०६ व्यां क्षां । १०६ वातावित्रा क्यां । १०६ व्यां क्षां व्यां । १०६ वातावित्रा क्यां व्यां । १०६ व्यां क्षां व्यां । १०६ व्यां क्षां क्षां व्यां व्यां क्षां व्यां क्षां व्यां । १०६ व्यां क्षां क्षां व्यां व्यां क्षां क्षां क्षां व्यां । १०६ वृत्यं क्षां व्यां व्यां व्यां क्षां क्षां क्षां क्षां व्यां । १०६ वृत्यं क्षां क्षां व्यां क्षां क्षां क्षां क्षां क्षां क्षां । १०६ वृत्यं क्षां । १०६ वृत्यं क्षां क्

को प्राप्त हुआ हाथी यद्यपि दुर्गुनी उत्मलता को बारण कर रहा जा तो भी नौतिक्रः नहस्वत ने रीझ ही उस पर पकान रख दिया सो ठीक ही है जमीकि कुशक मंत्रुच्य क्षीस के समय सी जुड़ नहीं होता है।। ६६ ।। कोई योद्धा युवा विनश्न-डोरी के कुके कुए (पक्ष में क्या-साक्षिकारि कुर्यो से नभीभूत) उसत - छँचे (पक्ष में उदाराशय, मञ्जवजित- विनाय दे रहित (पक्ष में नरायय के दूर तथा अनिन्धर्यराज-उत्तम बीस से उत्पन्न (पना में उष्णकुलीन, अपने समागः पशुन्न की प्राप्त कर सुक्षेत्रित होने लगा सी ठीक ही है क्योंकि समान का संयोग क्या कवनी के लिये नहीं होता है बमादि सवका होता है ॥ ६७ ॥ जो शीझता से मुख नेन को प्राप्त तथा हरियों के समान नेववाले षोड़ों पर बैठे थे, कवन भारम किये हुए के, तथा जिनके हान मालों से देवी यागान के ऐसे मुक्सवार अपनै मनोरय को सपाल मानने सने।। ६८ ॥ जिनमें जुएँ को 'बारण करनेवाले अच्छे जोड़े जुते हुए में, जो पश्चकाओं से संयुक्त ने तथा जिलमें नाना प्रकार के पारन करे हुए से ऐसे रख, वायकों से अब सारवियों के द्वारा अपने स्वामियों के विवासगृह के आंगन की बीए के जाने करे ।। ६० ॥ विक्रोंने भागा प्रकार के कारण पहिन रक्ते ने, वच ही विनका अन या, को अपने दक वास्म की आरण किये हुए ने तथा जो युद्ध के रस से जवाब हो रहे ने ऐसे मोद्धा सीशता करनेनाके राजाओं के ब्रुट्यूबा बाई ही सबे ॥ ७० ॥ राजाओं ने पहले ही अपने नेवकों को अपने करकामकों द्वारा अवस्थान कुम रामा बरण बादि के सम्मानित किया को सी डीक हो है क्योंकि वह सम्मान ही कर्ने अरकारत है अवति प्राण न्योधावर करते ने किने दीवार करता है अन्य बूस नहीं ॥ ७१ ॥ भी बर्शावक के हैं। लाक होने के कारण कावता से युक्त मेंगी का अनुकारण कर रहे ने शाव क्रिय कर काराबार मकानेवाले बीर बोद्धा पुरुष बैंदे हैं होती हाकी आहर किसने 16 92 11 जी सुरक्ष अवनों से अब बहे जो अधिकों से जिए का में तका जिनके बारे गुर का नेताना गर्न रहा जा

१. म पुरस्का ७०-७१ स्टॉक्स्योः समग्रेती वास्ति ।

वेनारैः वंनीनंतिकापुनिर्शावती मृत्यापुननायुरः ।
सार्वनीनंतिका निर्मानवासः सिनानी नवनपुनन् १०४
वानिनं विपुल्यंतप्तितं विस्तारा पहुननीनपुनन् ।
वानिनिर्शावसम्भः सर्व वंतितो नवकनवानिकन्यदः १०५
वानिनिर्शावसम्भः सर्व वंतितो नवकनवानिकन्यदः १०५
वानिनिर्शावसम्भ महुर्वनिय निर्माते प्रतिवानम् ।
वर्ग नीतम्बि सर्वुरोक्ता निर्मानि विकान नाववे १४०६
कुलनीक्रतपुरस्वनित्वं साम्योविकतः कासम्बन्धित पूर्ववायकाः १९००
रिवायुर्वनित्वावसम्भ ने रक्तने सति कर्व यु वेश्ववम् ।
इत्वनीवर्शनिमानगौरभागोपुन्यवायक्ताविक्रावः १९०८
सारवास्वरसम्बन्धितंत्रावारणं हिम्मिनिर हिम्मिक्वम् ।
अध्यतिष्ठपुरमारिवेत्रानी राजसातिनित्वं नीक्रमीरवः १९०९
सं परीत्य समस्ताः समस्ततो वेश्ता, विवृत्यविक्रहित्यः ।
सान्वरस्वरत्ते परंतपं प्रासरक्रीनिव वौर्मिनंपदः ॥८०

ऐसे राजा प्रवापति, शीघ्र ही तैयार किये गये सर्वमञ्जलमय हाथी पर सवार हुए।। ७३।। बी कथ्य से युक्त तथा शस्त्रों को बारण करनेवाले विद्यावरों से अनुगत था, और धारण किये हुए कवन से देदीप्यमान या ऐसा व्यक्तनदी सार्वभीम नामक मदलाबी हानी पर सवार हो सबसे जागे निकला ॥ ७४ ॥ युद्ध का अभिकाषी अकेंक्रीति कवच से युक्त हो अपने ही समान हाची पर अधिष्ठित हुआ। क्योंकि जिस प्रकार अर्ककीर्ति दानी त्याग करने वाला या उसी प्रकार हाथी वानी-मद से युक्त था, जिस प्रकार अर्केकीर्स विपूलवंश-उत्कृष्ट कुरू सहित या उसी प्रकार वह हायी भी विपुलवंश-पीठ की कम्बी-वीड़ी हव्ही से युक्त था, जिस प्रकार वर्ककीतिं अजित बलगाली या उसी प्रकार वह हाथी भी अजित बलगाली या. जिस प्रकार अर्ककीर्ति शिक्षा से समर्थ, भयरहित और उन्नत-उदार या उसी प्रकार वह हाबी भी शिक्षा से समर्थ, भयरहित और ऊँचा था ।।७५।। मेरा यह शरीर ही बज का सार है इसकिये प्रत्येक समय कवच धारण करने से क्या प्रयोजन है ? यह कह कर निर्मय विकास ने पुरोहित के द्वारा दिये हुए भी उत्तम कवच को ग्रहण नहीं किया ।।७६।। जिसका शरीर कुन्द के कुक के समान शुक्क था, ऐसा बलमद्र विवय, अञ्चन के समान कान्सिवाले कालकेव नामक सूस हाकी पर कैटा हुआ, कुरुण मेथ पर जारूक पूर्ण चन्द्रमा के समात अत्यधिक सुशोशित हो रहा वा अध्यक्ष भूजन-मण्डल का रक्षक होने पर भी नेरी रक्षा के लिये यदि कोई वस्तु अपेक्षित है तो इसने नेरा पीक्य क्या हुआ ? इस प्रकार निर्शय रहनेवाले प्रक्रम नारायक कियुष्ट ने अभिमान के गौरत से सम्बद को धारण नहीं किया था ।।७८।। शरद्-ऋतु के आकाश के समान कान्तिवाका त्रिपृष्ठ, वर्ष के समान कान्सिवाले हिमविरि नामक महावज पर इस प्रकार बास्क हुवा जिस प्रकार के रक्क्तिवरि वर व्यामल मेच वास्त्र होता है ।।७६। जिस प्रकार प्रातःकाल के तुर्य को बेर कर वाकाल में सम्बद्ध

१. भवनमण्डलस्य म० । २. वामुचत् व० ।

उष्णपास महस्यामा स्वाधातमः वैक्कीरमृत्यितेष्मुरम् । प्रत्यक्षीक्राम्बर्गेन्यकोरम्बर्गोतिक स्वितः स्वा ॥८१ प्रेरिता महिन्दे विवासि विक्वासं अवन्ति वेसता । प्राक्षितः प्रतिनिकृत्य तस्त्रकासितुषाच विवितायकोकिनी ।।८२

## वसन्वतिसक्

तेनाच कल्पितसमस्तवकेन वेनाकानुर्तवतं वक्तवता ह्यकम्बरेच । बङ्गीइतप्रतिभटेः कवराधिनाचैरासुक्तरत्वकचैः सह विविधकुम् ॥८३

#### न्त्रपत्रा

क्रियाः समस्ता मनतो महिन्मा प्रार्गय विद्याः सम्बरेश्यरापाम् । तान् कूमपक्षानिय पक्षिराजाको वा न मृह्याति एवे मनुष्यः ॥८४

### गालगारिनी

ज्यकर्णमरातिसैन्यवाती विररामेत्यभिषाय तस्य विद्या । स्वकरद्वितयेन पुज्यवृद्धि विकिरस्ती व्यिरंति स्वमन्यवार्तिम् ॥८५

### पृथ्वी

बमोवमुक्तमुम्नतं बुग्नलमञ्जूतं चित्रकां गवां च बुचि बिद्विषां भवविषाविनी वेवता । हस्तेन सह विभाताऽभवत पूरिविष्यभियं बयाय विषयं स्वयं तपपराचितेर्ने।वितान् ३८६

किरणरूपी संपदाएँ स्थित होती हैं उसी प्रकार नाना तरह के सस्वों को बारण करनेवाकी समस्त विद्यादिवर्यों सब और से उस तेजस्वों को बेर कर आकाश में स्थित हो गई १८०॥ सर्वन्तर त्रिपृष्ठ की आज्ञा से, पताकाओं के द्वारा मेच का जुम्बन करनेवाकी उस सेना ने प्रयाण किया। उस समय वह सेना ऐसी जान पड़ती भी मानों धत्र की रणमेरियों के शब्दों ने उसे युद्ध के लिये बुलाया ही था।।८१॥ शत्रु की सेना को देखने के लिये विष्णु ने पहले ही जिस देवता को मेजा था वह उसी क्षण सबको देखकर सीटी और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी।।८२॥ समस्त सेना को तैयार करनेवाला वह बलवान बड़ब्बीक, प्रतियोदाओं को स्वीकृत करनेवाल रत्नमय कवर्जों से युक्त विद्याचर राजाओं के साथ निःशक्त हो वह नेग से उठकर सड़ा हुआ है।।८३॥ आपकी महिमा से विद्याचर राजाओं की समस्त विद्याएं पहले ही नष्ट हो गई हैं अतः पंस कट वदशों के समान उन्हें युद्ध में कीन मनुष्य नहीं प्रकार केया?।।८४॥ इस प्रकार कानों के समीप सबूतेना का समाचार कह कर वह विद्या थूप हो रही । समाचार कहते समय वह विद्या अपने दोनों हाकों से वारावण के चिर पर में दासी हों अन्यवानकों से युक्त पूर्णवृद्धि छोड़ रही में।।८५॥ वह विद्या देशता, वस्तिक दिव्य कसी को झारक करनेवाले हक रत्न के साथ अमीव्यून नावक समझ देशता, वस्तिक दिव्य कसी को झारक करनेवाले हक रत्न के साथ अमीव्यून नावक समझ देशता, वस्तिक दिव्य स्वती की झारक करनेवाले हक रत्न के साथ अमीव्यून नावक समझ देशता वस्तु वारावण के साथ प्रवाद का मानक समस्त देशता, वस्तु सेन सेन स्वता का साथ अमीव्यून नावक समस्त देशता का साथवार का स्वता का साथवार का सुसलरून, विद्या साथवार का सुसलरून, विद्या साथवार का साथवार का सुसलरून, विद्या साथवार का साथवार का सुसलरून, विद्या साथवार का सुसलरून, विद्या साथवार का सुसलरून, विद्या साथवार का सुसलरून, विद्या साथवार का सुसलरून का साथवार का सुसलरून का सुसलरून सुसलरू

१. विचुनिवताबुच्य् म - । २. प्रतिनिवाचितुं सदा व - । ३. विवितायकोकनी व - । ४. वर्गिकायु व - ।

# 'अन्तर्रा शार्वकिकीविवस्

कानगान्यविपाद्धायन्यनम् वाञ्चे नदा ग्रीमुदी विच्यानीयमुदी च शरिक्ररमर्थं साङ्गी यमुनैन्दकः । सङ्गाः कीस्तुनरत्ननेशुक्रिकं वक्षाविषे रक्षितेरिभिः कीकवसच्यवां वदमभूदमेसरैरच्युतः ॥८७

इत्यसगृहते श्रीवर्धनानवरिक्ते विज्यापुदायमनो नाम बष्टमः सर्गः।

## नवमः सर्गः

#### खपवाविः

व्यवता वनारवसा परीतां चारीवरक्षेत्रहवूसरेण । वताकिनीवरवयसस्य विक्ष्युः स्वतेवसा तां मस्तिनीस्तां वा ॥१ गवा वयर्षुः परहाः प्रवपुर्वस्थायायि विहेषुरश्वाः । निवृत्य वातत्विभवाय भीतान्वीरान्रणायेव तवासुयन्तः ॥२

उत्पन्न करने बाली गदा लेकर अपराजित मन्त्र से अत्रेय विजय की, जयप्राप्ति के लिये स्वयं सेवा करने लगी। भावार्ष--विद्या देवता ने विजय के लिये उपर्युक्त चार रत्न भेंट किये।।८६।। गम्भीर सम्द से युक्त पाञ्चकत्य नाम का निर्मल सम्द्र, कौमुदी नाम की गदा, अमोवमुखी नाम की दिव्य सिक्त, आर्ज़्वनमका निर्दाय चनुष, नन्दक नाम का सज्ज्ञ तथा किरणो से व्याप्त कौस्तुभमणि, यक्ष-राज के द्वादा रिक्ति और बाये आये बलनेवाले इन रत्नों से नारायण विष्कृष्ट लक्ष्मी तथा विजय कम सम्पदाओं का आध्य द्वारा था।।८७।।

इस प्रकार बसग कविकृत श्री बढ्यंमानवरित में दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति का बर्णन करने वाला आठवाँ सर्ग पूर्ण हुआ।।

### नीवां सर्ग

क्षणानन्तर विष्णु-विष्णुष्ट नारायण ने गर्च के रोमों के समान मटमैकी पृथियी की धूरित है बिरी हुई व्यवसीय की उस देना को ऐसा देशा जैसे वह अपने नेज के द्वारा ही मिलन कर दी गई हो ॥१॥ उस समय दोनों सेनाओं के हाथी गरफ रहे थे, नगाड़े जौरदार सब्द कर रहे वे और चोड़े हिनहिना रहे वे उससे ऐसा जान पढ़ता वा 'मानों ठौटकर चले जालो' यह कह कर जो वीर मयमीत हो गये वे उन्हें वे

१. शीरान् मण ।

व्यविकातं क्रियो विकास विकास विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र क्षेत्र

युद्ध-के किये बुका ही रहे थे।।२। बोड़ों के खुरों के प्रहार से जरपत्र तथा नवीन में वसमृह के समान साम्त्र की बहुत भारी बुलि उन दोनों सेनाओं के आगे विश्वमान की वह ऐसी जान पढ़ती की मानी अपने तेज से बुद्ध को रोक ही रही हो ।।३।। हाथी चोड़े भीर कायर सैनिकों को मबनीत कर बेनेवालें परस्पर की प्रत्यक्ष्माओं के शब्दों को सुनकर जिनके रोमारुच कड़े हो क्ये वे ऐसे बोक्सओं ने बीररस के बहुत भारी अपूराम को धारल किया था ॥४॥ उस समय पैदक सैनिक पैदक सैनिक की. 'बोडा भोड़े को, रच पर बैठा हुआ रच को और मदोल्मल हाथी हाची की मारने के किये अभिय के बिना ही उसके सम्पूल पहुँच गया था तो ठीक ही है क्योंकि इसीलिये पाप से डरनेवाका बबुव्य ऐसी सेवा की इच्छा नहीं करता है ॥५॥ काश के नवीन कुछ के समान सकेव बृक्ति के समूह से पूछी भीर बिर के केशों में सुकलता को प्राप्त हुए तक्य बीवा उस समय ऐसे बान पढ़ते में नानों 'यह अकरका मृत्यु के योग्य हैं' वह मानकर हीं वृद्धांबस्था की त्राप्त हो नवे वे अद्य वसूर्यों के खुट केंद्रे बाब, दूर बड़े हुए नी सैनिकों के कथबयुक्त करीरों पर स्थित नहीं हो सके सी कीक ही ही है क्योंकि यु जो—डो दी (पक्ष में धूर बीरता वादि युजों) से सूटा हुआ कीक पुरुष पृथ्वितीतक में प्रतिक्रा की प्राप्त होता है ? जर्मात् कोई नहीं 1966 महायराजानी बीआ, बैर के विका ही परस्पर वंबं यूनरे को बुकाकर मारने क्ष्मे श्री कीक ही है क्योंकि स्वामी के प्रशास का अवला बुवाने के लिये कीन चीर बनुत्व प्राच त्याग की इच्चार नहीं करता है ? सदार वामें बाने दौक्ते काला कोई वीक्रा बर्धान बाबु के सरवों से विद्यार्थ हो गया या ती की नह अपने राजा का अन्तरकु--प्रमुख वितियोग नहीं क्य सका इसलिये वह अपनी दिवयों के हृतम् को क्या रहा का अध्यो कर रहा का अध्य कोई एक भूर-बीर, मनु धारा तकवार के महाकों हे , होती अञ्चाकों के व्यापक होने यह , की बीचे नहीं

L'Affant June 1

वासार्थसामुका वर्षुमिकातो योगेन मानौ चनसुन्तिपुक्तः ।
विभिन्न नर्गाण गर्न क्यान न सानवेतिन वस् प्रमुखः ॥११
पावनिनदातो व्यवारक्य द्वेताकां मानिवित सानेत ।
सावस्थातीः प्रतिवन्ति वोजस्तिनक्यातीनितरावसीकात् ॥१२
पवानिकाय प्रतिसासकाय कुत्मकरेष स्वयोग नागः ।
व्यवस्य वर्षावरणं प्रयातः प्रोत्कक्षण वन्तारमित प्रक्रमः ॥१३
कुत्मेषु सर्गीवववर्त्वन्वं विरेक्ति सञ्जूक्येरिनेन्ताः ।
सारावहीतेः विकितां समूहैराक्यक्टा इव गव्यक्तेनः ॥१४
विदास्त्रवाचि नरैत्वरायां नामानराक्ष्रीविधिकरेनेतः ।
योगप्रवास सुसुष्ठः परे स्वं विद्यवित्रां युवि वर्षयन्तः ॥१५
पृत्या विरं युवपुरां युतानां तेवस्थिनां क्षत्रियपुत्रवानाम् ।
सथावयमासकुतं च नामा व्यावृत्य क्रियपुत्रवानाम् ॥१६
पञ्चावरानितिकावितानिकामं कुन्यस्कावुक्तितिः समन्तात् ।
पुत्ताप्रसोवैनिवता विवापि साराज्ञितेवामवदम्बर्धाः ॥१७

गिरा या वह वनवंशजातं---सुदृढ़ बाँस से उत्पन्न (पक्ष में उत्कृष्ट कुल में उत्पन्न) असण्डित वनुष के समान आत्मधेर्यं का आक्रम्बन सेकर खड़ा रहा।।१०।।कान तक बनुष को श्रींचकर योद्धा द्वारा सुदृढ़ मुद्दी से छोड़े हुए वाण ने कवन को भी मेदकर सुभट को मार डाला सो ठीक ही है क्योंकि जिस-का प्रयोग बच्छी तरह किया गया है वह निश्चय से क्या नहीं सिद्ध करता ? अर्थात् सभी कुछ सिक्ष करला है ।।११।। कोई सवार जब तक मदमाते हाची के मुख के परदे को दूर नहीं कर पाता 💲 कि तब तक सामने खड़े प्रतिद्वन्द्वी हाथी के योद्धा ने एक साथ छोड़े हुए बाणों से उसे बत्यन्त सो दिया। भानार्थ-शतु ने ऐसे वाण बलाये कि वह परदा मुख के साथ एकदम संख्रान हो गया ।।१२।। विरोधी हाथों के मद से सुवासित वामु के प्रति क्रोध करता हुआ कोई अत्यन्त तीव कोंधी हाथी, स्वयं ही सूंड से मुख के आवरण को दूर कर तथा महावत को उल्लक्क्कर--- उसकी बान से बाहर हो भाग खड़ा हुआ।।१३।। अपने मयूरपिन्छ को छोड़कर जिनका क्षेप भाग नग्ड-स्थलों में निमन्त हो गया है ऐसे बाषों के समूह से गजराज, उन गण्डशैलों-काले पत्थर की गोल-गोरू बहानों से युक्त पर्वतों के समात सुशोजित हो रहे वे जिनके कि शिक्षरों पर शब्यहीन मनूर बैठे हुए ये ॥१४॥ युद्ध में अपनी विशिष्ट शिक्षा को विवस्तात हुए कितने ही प्रधान योद्धाओं ने नामाकरों से चित्रित अनेक बागों के द्वारा राजाओं के सफेट छत्रों को छेद डाला या ॥१५॥ चिरकाल तक युद्ध का भार धारण कर जो भर गये वे तथा श्रुवीर मुख्कर जिन्हें देख रहे वे ऐसे तेवस्वी श्रेष्ठ क्षत्रियों के नाम और वंश को चारण लोग सुना रहे वे ॥१६॥ तलवार के प्रहारों से संडित हाथियों के यं उत्थत से सब और उछले हुए गोतियों के समूह से व्यास जाकासकरमी विनमें भी ताराओं से जिल्लित के समान हो गई थी।।१७।।समीप में खड़े हुए छोग भी जिनके वाण बारण करने भीर

रै. चलान्छवं म । २. प्रमिवन्ती म । ३. बोबालामेक २० । ४. नदीन्यन् म ।

५. भगरणीः प्रतिदिरदेशस्त्रवर्गीवमुन्तैः कुष्त्रेषु सम्मविक्तरेर्धेकत्ववर्धवेन्द्राः आरावहीनवर्षनैःविक्तिमां समूहैराव्य-तुक्तविकारा इव वैकवर्गाः —नीयम्यरपस्य स्थवा १० ।

याक्रिक्टर वासिकार्यक्रमात्रीक्षात्रीयार्थस्य विदेशः । आसोपापपीया क्या मोधानुस्त्याः स्वस्ताहरोकसमान्यम् ॥१८ क्रियोद्भि हुमते सुमारकीम्बारीमहास्तराग्यम समा व कर्ती । वेदाराजेष्टं विवादसायुक्तं थाने कहा सञ्चयनं विवादः ४१९ मुन्यासारास्त्रुरपोत्रकारे अक्षासूर्यः पतिकेशि जीतन् । तद्यतिको तस्य पराक्षमेच कुल्बीकृतो सर्व इत कारासद् ॥२० यमंत्रहाराष्ट्रकितोद्धिः क्षील्यालाक्ष्यो प्राप्तकृतवारवः । शक्तीच कि प्राक्तियुक्तां समामाका मानीविकि विक नावः ॥२१ क्षिम्बं पा बाहेम ब्रिए. बारेम बानेन संवार्थ क्या परीतः । त्वतंत्रकं कविषयीर बधाव कोपो हि झौर्यस्य परः सहायः ॥२२ परेच माजेन विज्ञासम्बर्ध क्युर्वेक्षां स्वामिनतां हि करिचत् । मुबोल कावासिक कावासी क्षत्राभिकोमां विश्वको है। हेपः भरव बनावपञ्चेषु निमम्बकारकार्त्युरक्काः वरवारिताङ्काः । उद्य: कवर्त्वाव विवृत्योग्रस्ताविष्ठात्रे**श्वन्यका पूर्व्**रक्रम्बकेनाः ॥२४ गुबधी मुखं करविवाकिर्युक्तवायुक्तम् नगरे गृहीस्या । ब्रह्माचरामस्य जयण्यां या बीरस्य बन्धाय समगततोऽपि ४२५

छोड़ने के अतिशय को नहीं जान वा रहे वे तथा जिनको ऊँचे और सुन्धर घनुष सदा सिचे रहते वे ऐसे मुख्य योद्धा उस समय चित्रलिखित योद्धाओं के समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १८ ॥ सन् के हाया को मारने की इच्छा करने वाला हारी, सुमट की तलबार के प्रहारों से सूँब के कट वानेपर भी उस प्रकार की विहस्तता-विवस्तता ( पक्ष में सूंड से रहिसता ) की प्राप्त नहीं हुआ वा जिस प्रकार कि अपने दोनों दांतों के भग्न हो जानेपर दांतों की चेष्टा नष्ट हो जाने से हुआ या ।। १९ ।। चार्ली के प्रहार से बुड़सवार के गिर जानेपर भी उसके समीप खड़ा हुआ कुन्द के फूक के समान संकेद षोड़ा ऐसा सुसोभित हो रहा था मानों पराक्रम से इकट्टा हुआ उसका यश ही हो ।। २० ॥ अस्यविक चैर्यं से युक्त कोई बोद्धा मर्गधाती प्रहार से बाकुलित होनेपर भी तब तक प्राणों को घारण किये रहा बब तक कि उसके स्वामी ने वया है भाव है वह शब्द नहीं कहे कि क्या तुम क्वास के सकते हो ?।। २१ ।। ज्ञोब से युक्त कोई मोद्धा चक्र से कटे हुए शिर को बीबे हांग से पकड़ कर अपने सामने स्थित शत्रु को मारता रहा सो ठीक ही है क्योंकि क्रोब ही शूर बीरता का परन सहायक है ।। २२ ।। जिस प्रकार कोई मनुष्य भारवंशा—संक्ष्यकुत में सत्पन्न अपनी इंस्ट स्त्री को अभियोग— अपराध किये जाने पर छोड़ देता है उसी प्रकार चेत्र डारा मांसे से जिसकी दोरी कट गई वी ऐसी चारवंशा-उलमबंस हे निर्मित अपनी इष्ट बचुर्खताको किसी योद्धा ने छोड़ दिया था सो ठीक ही है क्योंकि गुणरहित वदार्थ छोड़ने के बीग्य होता ही है ॥२३॥ जिनके जंग वाणी से विवीर्थ हो नवें हैं, शुकरूर कूने हुए पैरों से जिसका वक्ष बाता रहा है तथा विनकी नाक से पुर्पर सब्द ही रहा है ऐसे बोड़े सबस स्विरक्ष्य की कीचड़ में की हुए रखों को किसी छरह बड़ी करिनाई से सीच रहे ने ।।२८। वह से कटी हुई किसी की सुना को स्नाजून से उठाकर एन गीन जानास

१. मानवचेन्टाविकानवयुगी मः ।

वांवादिक्रमांदांवं करेण वादमहान्य गांदेन व विताणिक प्रम् । विवादधीयास भार्ट गर्वेनः कृद्धः पुरस्तमं सहसा निवस्य ॥२६ बीदायं हस्तेन मटी वर्वेन किसोडिंग व केरुविः हपाच्या । साकुण्यपीठं प्रहरिवरेणे तदा पतन्तं प्रमहीनविष्तः ॥२७ विवृत्तहस्तीविस्तवीकराँवैरिमा निरामुः झरवारितानाम् । बाधीरणानां वजनोहसाँ को निर्वेवः संभिषणां विपत्ती ॥२८ बोद्या विरेषुः करपूरिताङ्गाः सुनिव्यक्तानानुपरि द्विपानाम् । तापेन विद्यविसपत्रहों मास्यक्तारपुरमा इय पर्वतापे ॥२९ बामूसक्तायसहस्तदेशविक्योतस्तवं प्रमाणनहाप्त्रपहः । रेखे नवस्तुङ्गः इवाक्यनाद्वाः सामीः वस्त्वगैरिकनिद्यार्थेन्युः ॥३० पूष्टानिपास्य वजवुःसज्ञातां हन्तुं प्रवृत्ताः वृतरप्यरातीन् । महाभदास्तासभृतः कर्षाद्वस्तासंग्रहं को न करोति वीरः ॥३१

में सब बोर बुमने क्या जिससे वह ऐसा जान पड़ता वा मानों पराक्रम दिखानेवाले किसी वीर की विजय पताका लेकर ही चूम रहा का ।। २५ ।। किसी कुछ मदमाते हाथी ने सामने खड़े हुए सुभट को शीघ्र ही गिरा कर सुँह से उसके बांबे पैर को मजबूशी से पकड़ लिया और अपने पैर से उसके बाहिने पैर पर बढ़ कर उसे चीर दिया ।। २६ ।। हाथी ने किसी सुभट को सुँड से पकड़ कर आकाश में फेंक विसा परन्तु वह पक्का खिलाड़ी या इसिलये गिरते समय तलवार से हाथी के गण्डस्थल पर प्रहार करता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा या मानों उसके चित्त में किसी प्रकार की चबढ़ाहट थी ही नहीं।। २७।। हामियों ने घुमाई हुई सूँड़ों द्वारा छोड़े गये जल के छीटों के समृह से वाणों से विदारित महावतों के बावों से उत्पन्न मूर्छी के खेद को दूर किया या सो ठीक ही हैं क्योंक अपना साभय लेनेबाले मनुष्यों की विपत्ति में निदंय कौन होता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ २८ ॥ जिनके शरीर बाणों से परिपूर्ण थे ऐसे योद्धा निश्चल लड़े हुए हाथियों के ऊपर उस प्रकार सुशोभित हो रहे वे जिस प्रकार कि पर्वत के अग्रमाग पर गर्मी के कारण पत्तों की शोमा से रहित बौसों की साबियां मुद्दोभित होती हैं।। २९।। जिसके जह से कटे हुए लम्बी सूँड के स्थान से कुछ-कुछ गर्म सून का बहुत भारी प्रवाह क्षर रहा था ऐसा उन्नत हाथी उस अञ्जनगिरि के समान सुझोभित हो रहा था जिसकी कि बिकार से गेरू के झरने का जल गिर रहा हो।। ३०।। घावों के दु:ख से जरफा मुच्छों को दूर कर जो फिर से शत्रुओं को मारने के लिये प्रवृत्त हुए ये उन्हें महायोदाओं ने किसी तरह पकड़ कर रक्का या सो ठीक ही है क्योंकि वायलों का संग्रह कौन धीर वीर नहीं करता है ? इस क्लोक का एक भाव यह भी हो सकता है कि जो महायोद्धा वादों के दु:स से उत्पन्न मुच्छी को दूर कर फिर से शत्रुओं को मारने के लिये उद्यत हुए थे उन्होंने उन शत्रुओं को किसी तरह फिर भी पकड़ किया सो ठीक ही है क्योंकि कौन भीर मनुष्य शतुओं का संग्रह नहीं करहा

करिचद्गकः प्रतिश्रंटं चरणे गृहीत्वा संभामयन्दिवि क्या प्रकाप्रकारः ।
 विक्षेप दूरतरमृद्ध्यैययं च मानीः आगेत्य कुंग्नमृगकीयसिना विभेद ॥४९॥

२. देशात् श्योतत् म । ३. निर्श्वराष्ट्रः म ।

अर्थात् उन्हें पकड़ कर नहीं रखता ।। ३१ ।। कोई तेजस्वी शूर बीर वार्वों से विह्वल शरीर होकर भी मारने के लिये चेष्टा कर रहा था उसे देख सायुप्रकृति के किसी मौद्धा ने दयावश उसे नहीं मारा सो ठीक ही है क्योंकि दु:की मनुष्य को महानुभाव-सहृदय मनुष्य मारते नहीं हैं।। ३२।। गृद प्रहार से व्याकुल हुवा कोई योद्धा मुख से निरन्तर खून की धारा को उगल रहा था उससे वह ऐसा जान पड़ता था मानों सीखे हुए इन्ह्रजाल को युद्ध के बीच राजाओं के सामने प्रकट ही कर रहा था ।। ३३ ।। किसी के कक्ष:स्वरु पर पड़ती हुई बसहा शकि-कि नामक शस्त्र ने उसकी शक्ति-सामध्यें को नष्ट नहीं किया था सो ठीक ही है क्योंकि वह बस्तु नहीं है जो कि युद्ध की लालसा रखनेवाले तेजस्वी मनुष्यों के गर्वनाश का कारण हो सके।। ३४॥ को इन्द्रीवर-नील कमल के समान स्थाम कान्सि वाकी थी, बन्तोज्जवला-व्यवकदार त्रोक से युक्त थी (पक्ष में उक्कवल दांतांवाली थी ) वारुपयोषरोद:--पुन्वर बल को घारण करनेवाली तथा विशास थी (पक्ष में सुन्दर स्तन और जांघों से युक्त की) साथ ही शत्र के वक्ष:स्वळ पर पढ़ रही थी ऐसी तकवाररूपी सता ने प्रिया के समान उस नीर की सुख से निमीलित नेत्र कर विया था । भावार्य-जिस प्रकार प्रिया के आक्रिक्सन से मनुष्य निर्माणित नेत्र हो जाता है जसी प्रकार सकतार के आकि क्रुन से कोई बीर निमीलिश नेव हो गया था वर्षात् मर गया था।। ३५ ।। शबू ने किसी मोद्धा के वकारकक में माला से पहार किया उधसे वायक होकर अपने तथ-कुछ का जनुसरण करता हुआ वह कुछ सांप के समान उसके पीछे बौड़ा बीर बौड़कर उसने उसके करकाप्रधान में ऐसा कादा कि उसे असहा हो गया ॥ ३६ ॥ किसप्रकार वन की युद्धी से प्राप्त करने योग्य किसी कुष्ट वेष्या को कोई अन्य अनुष्य अपनी अनुराई है। बीध ही अपने अभीन कर लेता है तो वह अपने पूर्वभक्षों की मृत्यु का कारण कन बाली है उसी प्रकार युद्ध में किसी की कटार को किसी अन्य मोद्धा ने अपनी बसुराई से अपने हाम में कर किसा को वह कदार अपने पूर्व बता की मृत्यू का कारज हो गई। भावार्य-किसी योद्धा ने अपनी क्युराई से किसी की कटार झीन की और उससे उसी

१. क्यान्यही सक्ता - २. जीवान्यूर क तक हं है, बुरसीक्रवा- यक तक ह

प्यात क्रिविश्विक्ती न वार्णर्यां क्रिक्तिराव्यक्ताः ।
पुरंत्र्यां पुरंत्रां क्रिक्ति क्रिक्ति व्यविक्ति क्रिक्ति वर्षे व्यविक्रिति क्रिक्ति क्रिक

की मार डाला ।। ३७ ।। कोई एक बुड्सवार विवस हो लोहे के वाणों से रागबन्ध-पलान में कीलित हो गया या इसीलिये वह उछलते हुए भी जोड़ा से नहीं गिरा या सो ठीक ही है क्योंकि दुवता से युक्त मनुष्यों को कब्ट नहीं होता ।। ३८ ।। दाहिने मुजदण्ड के कटजाने पर किसी ने बांबें हांब से तलबार लेकर आगे प्रहार करनेवाले शत्रू को भार डाला सो ठीक ही है क्योंकि विपत्ति के समय बीया हाथ भी उपयोग को प्राप्त होता है अर्थात् काम आता है ॥३९॥ श्रेष्ठ घोड़ा ने वाणों से क्षतशरीर होकर मी न तो पहले का बेग छोड़ा, न शिक्षा छोड़ी और न घुड़सवार की अधीनता को ही छोड़ा सो ठीक ही है क्योंकि उच्चजाति का प्राणी दुःस और सुस में समान ही रहता है।।४०।। जिसके कण्ठ में लाल चामरों का समृह बँघा हुआ था, जिसका जासन शुन्य था, जो सामने शीधता से दौड़ रहा या तथा जो हाथियों की घटा को अष्ट कर रहा था-इधर-उधर भगा रहा या ऐसा घोड़ा उस समय न केवल नाम से हरि था किन्तु किया से भी हरि-सिंह था ॥ ४१ ॥ लोह के बाणों से सण्डित शरीर होने पर भी बोड़ा वेग से इवर-उवर दौड़ रहा या उससे वह ऐसा जान पड़ता या मानों अपने मरे हुए स्वामी के शौर्य को रण की रज़मूचि में शौध्र ही प्रकाशित कर रहा था ॥ ४२ ॥ शत्रु ने कोहे के मुखर से किसी के सिर पर प्रहार किया परन्तु विवश होनेपर भी उसने अपना शरीर भूमि पर नहीं छोड़ा सो ठीक ही है क्योंकि भीर वही कहलाता है जिसके भैयें का प्रसार अहार्य होता है।। ४३।। तीक्ष्ण जनी ते रहित होनेपर भी वाण ने अभेश आवरण को मैद कर शीझ ही सुमट के प्राणों को हर लिया सो ठीक ही है क्योंकि दिन पूर्ण होनेपर कीन पुक्क जीवों की नष्ट नहीं करता है ? ॥ ४४ ॥ जो अपने शरीर के द्वारा क्लां से स्वामी की रक्षा कर रहा या, तथा सभी और जिसका बड़ा वैसे जनुपम था ऐसे किसी मौद्धा ने क्षण अर में

१. छिन्नेपि दक्षिणमुजे करवास्त्रवस्मी वामे करे विश्वयन्तिरपुनाप सादी । वीरस्य तस्य रिपुकाण्यनकोलिकायानकीणमानित्रद्वमस्य हि विश्वयनम् ॥५५॥ ---जीवन्यरः, सन्स् १०

राम् अरेगाः परिवासनायोः वर्णेवस्त्रमणावस्त्रामणायः । संस्थीयकाणस्थानुं वर्णेन कृषितियाः कि व करोति वरिः ११४६ प्रस्तियामां विष्यां य कावां स्वाधित्रकां विवासीयां व । पर्या प्रवेशविसमूर्विद्धां के नेषुक्तकेद्रमणविष्य प्रशः १४६ वर्णेय भागानपुर्वेतकी अपून पूर्व क्षण्याकित स्व १४७ प्रयोग भागानपुर्वेतकी अपून पूर्व क्षण्याकित स्व १४७ प्रयोग प्रसासम्बद्धाः निर्माणावस्त्रमणाव्यक्तस्यान् । परं काव्येः वह मापुनानाः नवस्त्रमणावस्त्रस्यान् । प्रतास्त्रमणावस्त्रमणावस्त्रमणावस्त्रस्यान् । प्रतास्त्रमणावस्त्रमणावस्त्रमणावस्त्रस्य क्षण्यास्त्रमणाव्यक्तस्य । प्रतास्त्रमणावस्त्रमणावस्त्रमणावस्त्रस्य विद्यानपावस्त्रमणावस्त्रमणावस्त्रमणावस्त्रमण्य । स्त्राच्यानपुर्वेतकोत्रमणावस्त्रस्य विद्यानपावस्त्रस्य स्व व्यक्तियाम् । प्रतास्त्रमण्यक्तियाम् विद्यान्य विद्यानपावस्त्रस्य स्थ वर्णेक्षस्य विद्यान्य स्व व्यक्तियाम् । स्त्राच स्वर्थेतियम् विद्यान्य संस्त्रमणावस्त्रस्य स्व वर्णेक्षस्य वर्णेक्षस्य ।

अपने शरीर को सत्मा-जर्मानियित्रा बढ़ी कर दिया से ठीक ही है न्योंकि सुनिवित्रत बीर क्या नहीं करता है ? 11 ४५ 11 शूर बीर, वश्चपि वार्यों से अग्राप्त शरीर के तो भी वे कुछ का अधिमान, विद्यास लज्जा, स्वामी का प्रसाद और अपने पौरव का विकार कर परस्पर एक दूसरे को देश की नहीं विदे वे ॥ ४६ ॥ वह बुद्ध का शैवान कट कर पढ़े हुए हावियों के दौती, वारीरीं, सूझें, अनेक काआओं और जिनके और तथा बुरा टूट गये हैं ऐसे रखीं से ज्यास होकर दुर्वम हो गया था- उसमें काना कठिन हो गया या ।। ४७ ।। जुनक्ष्पी नंदिरा को पीकर को सीझ ही मर्स हो गये थे, जिनके कक देश मनुष्यों की जातिरेंस्पी मोलाजों से युक्त वे तथा वो इच्छानुसार मुदौ को लिने हुए ने ऐसे राक्षस कवन्यों-किररहित वहों के साथ नाथ रहे वे ।। ४८ ।। शब्द करनेवाके म्युककों के मुख-रूपी बौसों से उत्पन्न जिन्त ने दया से ही मानों बाजरूपी पिज़कों में स्वित समस्त मृतकों को जका दिया था सी ठीक ही है क्योंकि साहत का काम करनेवाले जनुव्यों को कीन नहीं बहुव करता है ? ।। ४९ ।। उन योगों सेनाओं के बहुत जारी क्वींसे हाकी जोड़े, पैदल सैनिक बीर रवों के समूह का परस्पर एक पूसरे की कवन कर की चारों और बुद्ध हुआ का वह यमराज का उदर जंदने के किये हुआ या । जायार्थ---एस युद्ध में जनेक जीवों का विचास हुद्धा था ॥५०॥ सदगन्सर सहितीस बीर, सेना नावक और रत्र के क्यर स्थित, प्रमुख्यारी हरिश्वक्य नामक मन्त्री वे बावों के समूह से एक ही साम समुन्ती सेना और जामारा को भाषकरियां कर विवा ॥ ५१ ॥ उसने मार्कों के द्वारा पशुष की शीरियों में साम अध्यानों के 'सिए हेंद दिने और विस प्रकार नानी सम्मे वहे की नेद वेता है एसी प्रकार हासियों की बढावों के साथ बढ़े वहे रवसबूह के विशेष बरूप की मेर विशा

१. बूर: २०। २. मस्मीत्रकारात्म २०। १. निर्मेषु ४०।

व्यक्तं विकेतुः सक्तास्ववेदित्तल्युः स्वाह्यस्य गारीः ।
सर्वित्तल्युक्तस्युक्तायकृतिः नेयुक्तिको सम्वार्थितिया ॥५३
निरामसङ्ग्रेरिसेयुः सम्मानि नर्सः निराम संबोध्यनिरास्तरोऽपि ॥५४
सावार्यित्यः सम्मानि नर्सः निराम संबोध्यनिरास्तरोऽपि ॥५४
सावार्यित्यं निक्ताप्तृवीयं तं नीवयं भीमं प्रवयायं नीनः ।
निरस्तामीराजुत्वे सत्रेयं निष्ण्यः नीमं प्रवयायं नीनः ।
सनोश्रवार्येतं सम्मान् वार्यित्यायः वार्यवित्ताराः ॥५६
सिरामियुक्तंस्य कृत्वयं चीमः सर्वेतुर्वेदित्यस्य ।
सरामयस्यानवित्तीयकातः स्यावेदित्यायं वार्यस्य ।
सरा स्व वनारस्य केषुवयस्याः सिराधंवर्येत्यः सरासनं सः ।
सरा स वना क्यायेन भीनं स्वस्या व वसस्यवयं वद्यान ॥५८
वायं विहायार्तिकतां गृहोत्या रचारसमुरकृत्य रचं तदीयम् ।
सनारपट्टेरिस्वरं प्रयास्य क्रमाहं भीमरसमुरकृत्य रचं तदीयम् ।

॥ ५२ ॥ जब हरिश्मक् मन्त्री बहुत मारी वाणों की वर्षा को छोड़ रहा या तब छत्रों के साथ-साथ व्यकाएँ गिर गई, हाथियों के साथ-साथ खाली वोड़े भयभीत हो इघर-उघर मागने लगे, और सूर्य की किरणों के साक-साथ दिशाएँ नष्ट हो गई ।। ५३ ।। जिस प्रकार अतिशख्यत-अत्यन्त शब और गोछ आकार की चारण करनेवाला चन्त्रमा अत्यन्त शद्ध किरणों के द्वारा रात्रि के समय जहा-राही कमलों को संकोच प्राप्त कराता है जसी प्रकार अति शुद्ध वृत्त:-अत्यन्त शुद्ध आचार काला अथवा शुद्ध बाचार का उल्लक्कन करनेवाला हरिक्क्य अनेक वाणों के द्वारा विष्णु-त्रिपृष्ठ की सेनाओं को वहा-तहाँ संकोच प्राप्त कराने लगा ॥ ५४ ॥ इस प्रकार अपनी भुजाओं के पराक्रम की जिल्ला करनेवाले उस भवंकर हरिक्सम् को देखकर त्रिपृष्ठ के सेनापति भीम ने जो कि सदा निर्मय रक्ता था, बढाये हुए बाण से युद्ध करने के लिये ललकारा ॥ ५५ ॥ धनुष की टंकार से दिखाओं को शब्दायमान करनेवाले भीम ने, विसकी ध्वजा वायु से कम्बी हो रही थी सथा क्रिसके बोडे मन के समान नेग वाले वे ऐसे रच से उसके सन्मुख जाकर वाणों से उसे की झ ही क्षेत्र विया ॥ ५६ ॥ जिसके वाण घारण करने और छोड़ने का काल दिलाई नहीं देता या तथा जिसने सुन्दर डोरी को कान का जामूबण बना रक्ला का ऐसे धनुर्वेद के जाता सीम ने अपने वाणों से उसके वाणों को बीच में ही छेद डाला था।। ५७ ।। भीच ने कर्त्वच्हाकार शीवण बाण से व्यव-बब्द के साथ उसके अनुष को शीझ ही छेद दिया । सदनन्सर उस हरिश्मभू मन्त्री ने कणय नामक शस्त्र से भर्यकर भीम के वज्ञास्थल पर शक्ति के द्वारा निर्दयतापूर्वक प्रहार किया ॥५८॥ तदनन्तर महापराक्रमी भीन ने वनूव को छोड़ कर तछवार रूपी लता को बहुण किया और अपने रख से उसके रय पर उन्नल कर तथा लखाट तट पर श्रेष्ठ तलकार की किया कर कर्यात तलकार से लखाट तट पर प्रहार कर उसे पकड़ लिया ।। ५९ ।। सन्नु के सैकड़ों शस्त्रों के समूह से विसका वक्ष:स्वल

१. मौबी म० । २. सिताद वन्त्रेष० म० । ३. प्र**परक व**० ।

वारामुकः वाज्यातान्यविविवयाचितिन्तरव्यक्ष्यवेष्टः । बिस्का रणे क्यातिक विरोधे असक्यनं सुविक्ता हि बोर्चन् ॥६० अनन्यसायारणवासुबीर्यं कालेक्ट बुद्धेश्वानियोगानुसम् । यमार्थतो सञ्चलकारामसम् अतापनाचेत्रसम् सम्बेग सदर समामनं वरियापनीतां विश्वकरायास कारः आरोपेः । तुरसुभण्डस्य वयध्यवं या पुरस्तारं शंवति वेपराणाम् ॥६२ जित्यार्थकीतें: सवका व केता पूरी क्यूनी हरिकाणकेन । विमुक्तराष्ट्रकाशरासमेन करश्यकृष्टि निश्चिराम्सरिकाम् ॥६३ सावसमाकोषय समर्बकोतिरादाय भागं बृहणव्यभीयः ३ बारोपवामास विना प्रयस्थाम संभ्रवत्याचित्रुवे के धुरः ॥६४ प्रांचाय बेनेन सरं प्रभावादाकृष्य चार्च तरसा सुसीय । एको बनाविक्तरपुर्वक्रमेण प्राप्तोस्पसंस्थाननिवृत्तवासी ॥६५ तस्वालुनात्केतनवंश्वर्याच्य सद्भारमगीकतमा स सार्यम् । मामुकतः संततपक्षवानेक्वीचैः स्वनामाक्षरमुप्रिताञ्चेः ॥६६ क्रमा तदीये हरिकम्मरोऽपि कीकोपकाने किमप्रैकक्रमधाः। भूने निश्चातं निषयान रोपं यागेतरे यश्चायकसूपराज् ॥६७ एकेन तस्यायतमार्गभेव क्रिस्वातप्रभं क्वकीम्बर्ग च । अध्येन बुद्धामनिमुन्धपृक्षमुन्धमामास किरीटकृटात् ॥६८

तबा दश्य शरीर विदीर्ण हो गया था ऐसा बतायुष नामक योदा युद्ध में खुमम्बद्ध को जीत कर स्थोभित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि श्रवीरता ही राजाओं का आभूषण है।।६०।। प्रतायी क्राम्बल्ड ने अपने नाम को क्षणभर में सार्यकता प्राप्त कराने के लिये ही मानों बसाबारण मुखबल से युक्त अर्थकर अअनियोध को युद्ध में जीत लिया था ।। ६१ ।। जिसने समस्त सेना को कस्पित कर दिया जा तथा को अवक्षीय को निजयपताका के समान यूद में निद्याधरों के आगे-आगे जलता था ऐसे अवस्था नायक राजा को जब सामक राजा ने वायों के समुद्र हो नीचे मिरा दिया ।। ६२।। तदनन्तर सिने हुए धनुष से आकाश को आकाशित करनेवाकी वृष्टि को छोड़नेवाला अधारीय अवंबीर्वित की समस्त सेना को जीत कर आये हुआ ।। ६३ ।। निर्भय अवंबीर्वित ने उसे जनावर के साथ देसकर यजनूत बनुत को उठाया और विचा प्रयत्न के ही भवा विया सो क्षेक्र ही है क्योंकि वारवीर मनस्य रणावमाय में लंभम को अस नहीं होता ॥ ६४ ॥ वर्षकीरित ने अभाव से अनुव सींचा और उस पर देन से वाण चढ़ा कर इसने कर से छोड़ा कि एक ही वाल, पंचित के गुणकान से असंस्थातपने को प्राप्त हो गया ॥ ६५ ॥ जिनके पृष्ट फैले हुए में तथा जिनके अक्टू अपने नहस के नशरों से अभिन्त ने ऐसे नानों के डास अर्थाधीर है. अन्यप्रीय के व्यवस्थ की जसकी बंध रुष्पीकृपी सन्ना के साथ कह से काट हारूत ।। इत्याक्षीय ने भी कोचपूर्वक विजयसम्बद्धी की कीया की तकिया के समान विक्रवेशाकी एतकी दाहियी मुद्धा पर चंचल क मूपकों से युक्त कीव्य बाज गांड दिया ।। ६७ ।। एक छम्बे बाज से उसने उसके छत्र तथा विजय पताका को छेदा बीर इसरे बाम के द्वारा मुमुट के बग्रशाम के उत्तर की ओर: एउने वासी किस्सों के गुक्र

तस्यार्थनिर्वेषंपुदीअपनेति चिच्छेप करनेच समोदासम्य । बिहास सर्वोद्धि निरस्तभीतिः असेव तं प्राहरवाविक्षीण्डम् ॥६९ विशार्व गाराचपरम्पराभिवेंचेच ते बसामेन सार्वेच् । संबार्वकीर्तिः सुक्षमे निसाम्तं हत्या रित्रं को व विभाति युद्धे ।१७० क्षाचेरकार्य कृति कामकेषं प्रकापतिर्वातमको विकास । पुरा सपस्यानमुचि काणवेर्व प्रधानसिक्तिकेकुतानिकासः ॥७१ बन्दा वर्ष प्रक्रिकेकरस्य स्वकाह्यीयशिकानेन युद्धे । जवाहायाचा हयकम्परस्य विमा प्रयासेन पिताकंकीर्तेः ॥७२ नगजारान्सप्तक्षारं विकित्य विकासुवाबीन्यिकारे विराजन् । पुर:स्वितं नीसर्वं सदान्यनासोक्ष्यायास हरियंगेभम् ॥७३ मभीयतुरती प्रवनाय बीरायम्बीज्यमत्यूजितसस्ययुक्ती । पूर्वायरी बारिनिधी धक्तानी करपस्य बलपापरनायकल्पी १।७४ बकाचिकस्यापि बकस्य पूर्वं बस्तो विशार्कं गवया जमान । विकासियोर्व प्रयवसनेसं विकासरः स्वं करणक्रियाभिः ११७५ गवाशहारेण बक्कोऽपि तस्य प्रपत्त एन्झं सुकुटं झिरस्बेन् । नियासयामास एका प्रयक्षीप्ररन्मदेनेव घनोऽप्रिकृटम् ॥७६

चुडामणि को उसाड़ फेंका ।। ६८ ।। अध्यक्षीय ने भाशा के द्वारा उस गर्वीले बर्ककीर्ति के धनुष के अभ्रभाग को छेर डाला तो उसने भी उस खण्डित धनुष को छोड़ कर निर्भय हो भाला से उस रणबांकुरे पर जोरदार प्रहार किया।। ६९।। उस समय अकंकीर्ति वाणों की सन्तत्ति से वेगपूर्वक कवन के साथ अववयीन को विदीन कर अत्यन्त सुशोभित हो रहा या सो ठीक ही है क्योंकि युद्ध में शत्रु की मार कर कौन सुशीमित नहीं होता ?।। ७० ।। जिसप्रकार पहले पृथिवी पर तपस्या करनेवाले प्रथम तीर्थक्टर बुखमदेव ने कामदेव को जीता मा उसीप्रकार निर्मय राजा प्रजापति ने यद में दूसरे के द्वारा अजय कामदेश नामक राजा की जोशा शा ।। ७१ ।। अर्ककीर्ति के पिता क्यलनसदी ने अध्यप्रीय की विजयामिलाया के साथ किसी प्रयास के बिना ही अपने बाहबरा की अधिकता से युद्ध अन्त्रक्षेत्रक के नर्व की अधिकत कर दिया था ।। ७२ ।। विवाद्भाव आदि सातसी विद्यावरों को अतिकर सुशोभित होते हुए विश्वव ने सामने सह हुए मदान्य मीकरण को इसप्रकार देखा जिसप्रकार कि सिंह हाथी को देखता है।। ७३।। इन्द्र के समान अस्यविक पराक्रम से युक्त दोनों वीर युद्ध के लिये एक दूसरे के सम्मूख उसप्रकार गये जिस प्रकार कि करुपान्त काल में पूर्व और पश्चिम समुद्र एक दूसरे के सन्मुख जाते हैं।। ७४॥ वस्त्रप्रद विकास संचाप वल-पराक्रम से अधिक वे तो भी वृद्ध को नाना क्रियाओं के द्वारा अपनी अनेक प्रकार की शिक्षा-सम्बन्धी विशेषता को प्रकट करते हुए उस विद्याधर ने पहले उनके विशाल बक्ष-स्थल पर गया से प्रहार किया ॥ ७५ ॥ इचर बलभद्र ने भी अवसर प्राप्त कर कौब से बोरवार वर्षमा की और गवाप्रहार के द्वारा शिर पर स्थित संस्के मुकूट की उस प्रकार

१. नगरवरान्यसम्बतानि जिल्ला ४० । २. जिल्लाः म० ।

विश्वपुर्तेस्तायुक्तावर्गर्वे प्रस्तावर्गे राज्या ।
कोर्चेय विवासकररावस्थाय वेस्ताय्युक्तियुक्तकरेः क्षणप्रदंत् ११००
वक्तवं वीक्य क्षणोरिक्ततं वर्ण य वेर्य द्वांच कोर्कातं य ।
क्षणानयोर्वेच्यति नेनि ताक्येत्संद्वांको मनसापरोह ११०८
प्राप्त्रवंश्वय श्वसाग्रवस्य वक्षणा त्रवेष वर्ण य कोर्वम् ।
विवोतुर्व्याक्षणभाष्यस्य वक्षण प्रतिविषे वीर इवेमान्तुः ११०९
वैसाध्याग्व्यस्य वक्षण युद्धे ह्यापुची कीक्षर्यं हुक्ते ।
विनाय सं गोष्यरवायु स्वार्थेर्वभव्यस्य कुरु इव विवारिः ११८०
इति प्रवानाग्यस्यायाग्वर्गर्वेनंभव्यसाम्बोध्य तुर्व्यक्षणः ।
वर्षेय सारं वयुराक्रक्षण्ये वानेन सीर्यं ननसा व वीरः ११८९
विहाय सर्वानितराज्यकार्वोन् वय स वय स प्राध्यवक्षिक्यः ।।८९
वामानवाकारपुर्वोक्षय कव्यमा योग्यो सनावं रिपुरेव नाव्यः ।
वामध्यतेत्वव्यक्तित्वपृष्टं गुणाविके कस्य न प्रवापतः ।।८६

गिरा दिवा जिस प्रकार कि बच्च के द्वारा मेघ, पर्वत की शिसर को गिरा देता है।। ७६ ।। उसके मुकूट से जारों ओर गिरे हुए अनेक मोतियों से व्याप्त युद्ध की मूमि ऐसी मुशोमित हो रही थी मानों विद्याधर राजलक्ष्मी के अश्रुन्बिदुओं के समूह से ही आधे क्षण के लिये ब्याप्त हो गई हो ॥ ७७ ॥ दोनों ओर की सेनाएँ उन दोनों के अचिन्त्य बल, वैर्य और युद्ध के कौशल को देखकर इन दोनों में कोई जीतेगा या नहीं इस प्रकार दु:बी होती हुई सन्वेहरूपी भूका पर मन से आकड हुई थी ।। ७८ ।। बलभद्र बिजय यद्यपि बन्य अनेक विद्याघरों को जीत चुके वे तो भी उनका बल और शीर्य अपने समान पराक्रम वाले उसी नीलरब पर उस प्रकार प्रकट हुआ था जिस प्रकार कि किसी गजराज का बल और शौर्य अपने ही समान पराक्रम वाले किसी घेर्यशाली प्रतिद्वनद्वी गज पर प्रकट होता है ॥ ७९ ॥ युद्ध में दूसरे की सेना से असाध्य बीक्टरब को बलभद्र ने हक़रतन के द्वारा शीझ ही उस प्रकार मृत्यु की गोंचरता की प्राप्त करा दिया जिस प्रकार कि कुद्ध सिंह किसी मदमाते हाथी को करा देता है ॥ ८० ॥ तदनन्तर इस प्रकार बन्य छोगों के द्वारा प्रधान विद्याधरों की यरा देख बीर बीर अध्यक्षीय ने बायें हाथ से सुदुद चनुष और मनसे शीर्थ का आरूम्बन लिया अर्थात् नार्ये हाथ से अनुष उठाकर हृदय में शुरता का भाव भारण किया ॥८१॥ हाथी पर चढ़ा हुआ जदक्तीय बस्तभद्र आदि अन्य सब योद्धाओं को कोड़ कर यह 'प्रकृष्ट बस्तवान् त्रिपृष्ट कहां है ? कहां है ?' इस प्रकार पूछता हुआ पूर्वजन्म-सम्बन्धी कोष से उसके बागे सड़ा हो गया ॥८२॥ लोकोत्तर बाकार के बारक त्रिपुष्ठ को देखर बस्वग्रीय ने माना कि मेरी लक्ष्मी के योग्य यही शत्र है दूसरा

!

र्याम समराजिएं पतित वृत्तिमृत्यस्तकम् कृति मृत्रसुपापतिमानितरामसम्बद्धाः

विकीर्णीयक विस्तुर्तर्गवनकाम्यविष्युत्करैः ॥७६॥

२. साध्यम् म० १ ३. स्वशास्त्र स० १

१. तदीवमुक्टोइवैरनिसमीचितकः पारिते

सुर्जुनवाराम्विववान्विविद्याः विद्यानयान्ववाराकान्सवन्तात् ।
वारानमेकान्विस्तवंषक्षी वेकीकृतोराञ्ज्ञवानुभूवेन ॥८४
वयान्तरासे पुर्वारामेन ते बन्धिताः व्याद्युविष्युव्यौः
वाराः वरेः पुर्वासया वभूवृशुंवाय अकृतेऽपि सतः परेवाम् ॥८५
एकीकृतस्मातकवायुमार्या विनिर्ममे चक्कभृता तमिका ।
विच्छेव तां कौस्तुभरत्ववीमिविच्चोजितोच्यांश्रुकठोररिकाः ॥८६
समन्ततो वृष्टिविवान्निरवाक्षकार्यात्वात्वम्युव्यस्तं सर्पाम् ।
पक्षानिकोम्पूलितपावपेन निराकरोत्ताक्षान्यक्षतं कृत्वः ॥८७
गव्यांन्वृगेन्तेः स्थिरतुष्ठक्षभूकृतः वौत्यसौ व्योम वरोच कृत्स्मम् ।
विभेव वेगेन हरिः कृषा तान्वच्यं च चक्चायुभसिक्षमचीः ॥८८
वान्यमेन चक्कमेन वीरस्तस्तार स क्योम चराततं च ।
निर्वापयामास तमाशु विव्युविद्यान्यान्भोवविद्युव्यत्योदेः ॥८९
उत्कासहक्षम्वित्यान्तरिका सुर्जुनिर्वारामभुकत्स व्यक्तिम् ।
उरस्यके सा पुरुवोत्तनस्य स्कुरत्करा हारकता वभूव ॥९०

नहीं सो ठीक ही है क्योंकि अधिक गुणवान में किसका पक्षपात नहीं होता ? ॥८३॥ विधि को जानने बाले चक्रवर्ती-अध्यपीय ने कुटिल किये हुए उन्नत बनुष की डीरी से सब ओर ऐसे अनेक बाण छोड़े जिनका कि रोकना अत्यन्त कठिन था, जो विद्यामय थे और जिनका अग्रभाग वज का था ॥८४॥ तदनन्तर पुरुषोत्तम त्रिपृष्ट ने अपने शार्जुनामक धनुष से छोड़े हुए बाणों के द्वारा उन बाणों को बीच में ही लिण्डत कर दिया जिससे वे फुलों से निर्मित के समान नि:सार हो गये सो ठीक ही है क्योंकि दूसरों का भक्त भी सज्जन के लिये गुण का कारण ही होता है। भावार्थ-सज्जन का कोई पराभव करे तो वह पराभव भी उसके गुण के लिये ही होता है।। ८५ ॥ चक्रवर्ती ने विद्या-बल से ऐसी रात्रि का निर्माण कर दिया जिसमें पृथ्वीतल और आकाश एक हो गये थे परन्तु सूर्यं की कठोर किरणों को जीतनेवाले विष्णु के कौस्तुममणि की दीप्ति ने उसे नष्ट कर दिया ॥८६॥ अध्यक्षीय ने विद्यावल से वारों ओर ऐसे सपों की सृष्टि कर दी जिन्होंने कि दृष्टिविषरूपी अग्नि की रेखाओं से दिशाओं को मिलन कर दिया था परन्तु चिपुष्ट ने पह्नों की वायु से वृक्षों को उसाइनेवाले गरुड के द्वारा उन सपों को दूर हटा दिया ॥८७॥ अध्वदीब ने जिनपर सिंह गरज रहे ये तथा जिनकी ऊँची चोटियाँ स्थिर थीं ऐसे पर्वतों से समस्त आकाश को व्याप्त कर दिया परन्तु इन्द्र के समान लक्ष्मी के धारक त्रिपुष्ट ने क्रोध से बजा के द्वारा उन्हें शीघ्र ही चूर-चूर कर डाला ॥८८॥ धीर-बीर अव्वग्नीव ने ईन्धन से रहित अग्नि के द्वारा आकाश और पृथ्वीतल को आच्छादित कर दिया परन्तु विष्णु त्रिपृष्ट ने विद्यामय मेघ के द्वारा छोड़े हुए जल से उस अग्नि को शीघ्र ही बुझा दिया ॥८९॥ उसने हजारों उल्काओं के द्वारा आकाश को प्रज्वलित करने वाली अत्यन्त दुनिवार शक्ति छोड़ी परन्तु वह त्रिपष्ट के वक्ष:स्वल पर वेदीप्यमान किरणों से युक्त हार लता

१. बक्षीकृतो मः । २. जितोष्मांचु मः । ३. रेवा मः । ४. न्वियुजन् स मः ।

### प्रहरिंगी

इत्येवं विकरितासर्वेद्यारमधारो दुर्वारसपुरगयकः करेण वक्रम् । बाह्यस व्यक्तमिकापरीतवारं स्मेरात्यो हरिमिति निर्मयं बजावे ॥९१

पुष्पितामा

विफलयति मनोरवांस्तवेदं कुलिक्षवरोऽपि तहो न पातुमस्मात् । निजनतिसववा सम प्रवासे कुरू परमात्मिन वा परत्र हेती ॥९२

## **बार्ट्स्टिकीडितम्**

भीरोजीतिकरं स्ववीयमधनं नेबोझतानानिवं बन्येमध्यनितं परं मृतक्षिक्षोः संज्ञसकं कि हरेः । धक्रं तेन कुकासध्यक्षसदृशं मन्येत कः सर्थयान् कीर्यं वाचि न कर्मनि स्थितमिति प्रस्थाह तं केशयः ॥९३

## वसन्ततिज्ञकम्

भृत्वा तदीय वचनं सभयावनीशै राक्षोक्यमानमपुचत्तरता स चक्रम् । तत्त्राय दक्षिणकरं मृगराजशत्रो राज्ञापयेति निगदन्युहुदश्चर्येचः ॥९४

#### सम्बरा

एतसे बह्ममुगं प्रवितिरपृक्षिरपञ्चेवरस्ताववाङ्गं विद्वन्यस्य प्रतापावविक्रमहितके पूर्वकामी द्वामूल्यम् । सत्प्राप्तं ने करात्रं इतसुकृतबकासत्त्रकं बेह मत्वा पूर्वं ते नेऽक्त्रियुमं भेटनिभृतत्या तिष्ठ वारोऽस्य वैर्यात् ॥९५

वन गई ॥९०॥ इस प्रकार जिसके समस्त श्रेष्ठ शस्त्र निष्मल कर दिये गये थे ऐसे उस दुनिवार बद्धव-श्रीब ने अग्नि ज्वालाओं से व्यास घारा वाले चक्ररत्न को हाथ से उठाया और स्मेर मुख हो निर्मय त्रिपृष्ट से इस प्रकार कहा ॥९१॥यह चक्ररत्न तुम्हारेमनोरथों को अभी निष्मल करता है, इससे रक्षा करने के लिये इन्द्र भी समयं नहीं है इस लिये तुम अपनी बुद्धि या तो मेरे लिये प्रणाम करने में लगाओ या परमव के लिये परमात्मा में लगाओ ॥ ९२ ॥ त्रिपृष्ट ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि तुम्हारा यह वचन कायर मनुष्य के लिये भय करने वाला है उन्नत मनुष्यों के लिये नहीं । जंगली हाथी की गर्जना मृग के बच्चे को तो अयभीत कर सकती है पर क्या सिंह को भी भयभीत करती है? तुम्हारा यह चक्र कुम्हार के चक्र के समाच है उसके द्वारा कौन बलवान माना जाता है? शूरता वचनों में नहीं किन्तु कार्य में म्यत है ॥ ९३ ॥ त्रिपृष्ट के वचन सुन, बन्नव्यीव ने अयभीत राजाओं के द्वारा तेले जाने वाले उस चक्र को क्षिन्न ही छोड़ दिया परन्तु जिससे किरणें निकल रही थीं ऐसा वह चक्र 'आजा करो आजा करो' इस प्रकार बार-बार कहता हुआ निपृष्ट के वाहिने हाथ में जा पहुँचा ॥९४॥ त्रिपृष्ट ने कहा कि है विद्यन ! यह तुम्हारा वही अयंकर चक्र है विसका

१. सहनिबहत्त्वा व ।

# **शार्क्लिकिडित**म्

वृष्टवा तश्चित्रहस्तसंस्थितमुक्त्वाकोस्क्रसमेनिकं
तिथूं मक्वकरं यथा ह्यगलं तं विक्वुक्वे पुनः ।
सित्रप्रीय ममाशु पादपतने शिष्यस्थमालन्वय
धेयोऽपंमुत्रिपुङ्गबस्य तव मो बीसेऽन्यया जीवितम् ॥९६
कवे तं तु विहस्य नीरिधममा जिल्लुं ह्यप्रीवकक्वक्रेण त्वमनेन गाँवतमितर्मालात्वक्रेण वा ।
भूतो नाल्यमायुवेरविवरं पूर्णं न मे कि महभीवा वाय न कुवंते बलु सकं कम्भ्या पृति कि जनाः ॥९७
तिष्ठापे किमु भाषितेन बहुना त्वं साहि मृत्योर्मुखं
ह्यन्यस्त्रीसुरताभिलावज्यक्तं भूक्ष्याच मूँबाहवे ।
कि वा ये परवारसंगमसुक्तव्यासक्तवित्तास्तु ते जीवित कितिये प्रसाधितरियो सत्यव कालं जिरम् ॥९८

इारीर प्रसिद्ध शत्रुओं के शिररछेद से निकले हुए खून से लाल है तथा जिसके प्रताप से तुम समस्त पृथिबीतल पर पूर्णमनोरष हुए थे। वह चक्र अब पूर्व पुष्प के प्रभाव से मेरे हाथ में आ चुका है। उसका फल यदि तुम्हें इस भव में अभोष्ट है तो हे सुभट! निश्वल रूपसे मेरे चरणयुगल को पुष्य मानो अथवा धैर्यपूर्वक इस चक्र के आगे खंडे हो जाओ ॥ ९५ ॥ बड़ी-बड़ी ज्वालाओं से जिसकी बक्रधारा देदीप्यमान हो रही थी और जो निर्धुम अग्नि के समान जान पड़ता था उस चक्ररत्न को अपने हाथ में स्थित देख त्रिपुष्ट ने बश्वग्रीब से फिर कहा कि हे अश्वग्रीब या तो पैर पड़ने में शीघ्र ही मेरी शिष्यता का आलम्बन लो या कल्याण प्राप्ति के लिये मुनिराज की शिष्यता का सहारा हो। 'मैं' अन्य प्रकार से तुम्हारा जीवन नहीं देखता हूँ ॥ ९६ ॥ समुद्र के समान गंभीर अध्वयीव ने हुँस कर विजयी त्रिपुष्ट से कहा कि क्या तूँ अलातचक्र के समान इस बक्र से गवित बुद्धि नहीं हो रहा है ? और क्या मेरा विशाल घर शस्त्रों के द्वारा निष्छद्र रूप से नहीं भरा है ? अथवा निरुचय से नीच मनुष्य क्या खली को पाकर संतोष नहीं करते ? अर्थात् अवस्य करते हैं। भावार्य-जिस प्रकार नीच मनुष्य खली का टुकड़ा पाकर संतुष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार तूँ अलात चक्र के समान निःसार इस चक्र को पाकर गर्वित हो रहा है। तुझे यह निःसार चक्र बहुत बड़ा शस्त्र जान पड़ता है जब कि मेरा विशाल घर शस्त्रों से ऐसा परिपूर्ण है कि उसमें सिल रखने की छिद्र भी साली नहीं है।। ९७।। यह सुन त्रिपुष्ट ने कहा कि मूर्स ! आगे खड़ा हो, बहुत कहने से क्या लाम है ? तूं मृत्यु के मुख को प्राप्त हो, आज युद्ध में परस्वी के संभोग की अभिलावा से उत्पन्न होने वाला फल भोग । जिनका बित्त परस्त्रियों के समागम रूप सुक्क में अत्यन्त आसक है वे क्या शत्रुओं को वश करने वाले राजा के विद्यमान रहते हुए चिर काल तक जीवित रहते हैं ? ॥ ९८ ॥ इसके उत्तर में अध्वप्नीय ने कहा कि जो मेरी जूँठन है तथा चरण युगल की धूली के

१. रिवयर बार । ३. कितनाम् मा । ३. भुक्ताद्य मा वा । ४. मूदान्तरे मा । ६. के बार ।

### सम्बंध ।

मुक्तोत्सृष्टं नदीयं क्रमपुरक स्वास्तुत्वनावनतरावात् प्राप्येवं सोष्ठकार्थं क्रमवलसङ्घां गृक्तितस्यं वियुवः। बुवानां वातिनुष्टिमंवति भूवि वरा सिक्यमात्रेऽपि सक्ये काचिच्चेद्वारितं शक्तिस्तव अस् द्वयवे शीअमेतरिक्षय त्यम् ॥९९ बाद्लिकि विक्री विवस्

पक्कं प्राप्य स विष्णुरेजसवत्रनात्यसंयोसनं अर्ज प्रान्यसे विश्वयं करोति कुँगवं कहार युवा गावसम्। इत्युक्ते इयकन्यरेव पक्ष्यं निर्मीत्सतस्तत्कामात् तत्बुब्बास्य किरो गृहाच स इति क्षित्रं हरिः ग्रीक्षियत् ॥१००

बाह्य सिनी

अवसम्बा हरेस्तवा तदाक्षां वितिवृत्वासु रवाकुमाविरक्ने । समयातयवाकान्यरस्य स्कुरवर्ष्यपुष्टुदं क्रिरः क्रिरोवेः ॥१०१ **बार्**संबकी देतस्

हत्वेवं हयकत्वरं निजरियुं करून वारानकन्त्रातायकवितेन तेन न तथा रेजे पुरोवतिना । बैराइांसनसंपर्व सह नृपैः वश्यसभोक्षानुनानाबद्धानयबाचनाखकिमृतां बहोज विष्मुर्येवा ॥१०२ 🕐 इत्यसगहते जीवर्द्धमानचरिते महाकाव्ये त्रिपृष्टविजयो नाम नवमः सर्गः

तुल्य अथवा खली के टुकड़े के समान है ऐसे इस प्रस्थर के खण्ड रूप चक्र को पाकर तूँ अत्यन्त राग से गवित और विमूढ हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवी पर एक सीय के मिसने पर भी भुद्र मनुष्यों को बत्यन्त संतोष होता है । यदि तेरे हृदय में कुछ शक्ति है तो तूँ शीघ्र ही इसे छोड़ ॥ ९९ ॥ बक्र रत्न को पाकर विष्णु ने इस प्रकार कहा कि तूँ मेरे वरणों में नमस्कार कर और हुदय के भीतार विद्यमान इस मिञ्यानवें को छोड़ दे तो मै तेरा पहले जैसा वैभव कर दूंगा। इस प्रकार कहने पर अक्ष्मप्रीय ने सत्काल जिसकी कठोर अल्सेना की थी ऐसे विष्णु- नारायण परवारी त्रिपृष्ट ने कुपित होकर 'इसका शिर प्रहण करो' यह कहते हुए शीघ्र ही चक्र की चला दिया ।। १००।। उसी समय त्रिपुष्ट की उस आज्ञा का अवसम्बन लेकर वह चक्रराल सीम्न ही सुद्धमूमि में लौटा और उसने जिस पर देदीप्यमान किरजों से युक्त मुकुट लगा हुआ वा ऐसे वक्षवतीय के मस्तक को उसके कण्ठ से नीचे बिरा दिया ॥१०१॥ इस प्रकार अपने राजु अवनवीब को भारकर सामने लड़े हुए तथा चक्रधारा की अपन ज्याकाओं के द्वारा लाक-लाक परकवों से युक्त की करह विखनेबारूँ चक्ररत्न से बैर को सुचित करने वास्त्री संपदा को राजाओं के साथ वेसने बासा विस्तृ उस प्रकार सुसोविश नहीं हुआ था जिस प्रकार कि अभ्य वाचना के लिये अञ्जलि बॉक्कर सहें हुए विश्वाबरों के चन-समृद्ध से सुक्षोशित हुआ मा ॥ १०२ ॥

इस प्रकार असवकात क्रेस भीवर्तमानवरित नामक महाकाव्य में त्रिपृष्ट की विवय का

वर्णन करनेताला सोवा सर्ग समाप्त हुआ ।

१, तमः म० १ २. कुमुवं म० व० १ ३. अक्षाद्वा व० १ ४. प्रीक्षमत् म० ।

## दश्चयः सर्गः वंशस्थम्

अवाभिविक्तो विजयेन केशवः समं नरेन्द्रैः सकलेश्च वेचरैः ।
पुरा समध्यप्रं जिनं सपर्यया स चक्रमानवं ययोक्तया पुनः ॥१
प्रवामतुष्टेगुंविनः ससंभ्रमैक्दीरिताशीरिमपूष्य राजकम् ।
पुरस्सरीभूतरवाङ्गमञ्जलो हरिः प्रतस्य दशविन्विगीवया ॥२
विशं महेन्द्रस्य महेन्द्रसिमाः पुरा वशीकृत्य निजेन तेवसा ।
रराज वेवं विनमय्य मागवं परार्द्धतद्द्वविचित्रमूचकेः ॥३
ततो वरावं तनुमच्युतो नतं सुरं प्रभासं च परानिप क्रमात् ।
उपागतान्द्रीपपतीनुवायनैरितिष्ठिपत्ताक्तिक एव वामिन ॥४
स भारतार्द्धं परिसिम्मतैविनैविष्यय सर्वं करवं ययेण्ण्या ।
ततः पुरं पोवनमुच्छित्रव्यवं विवेश पौरैः परिवायं पूजितः ॥५
हरेक्दीजीनवस्त्रनायकां प्रसादतः श्रीणमवाप्य वाष्टिलताम् ।
अमूत्कृतावां रचनूपुरेक्वरो न वर्वते कः पुरुवोत्तमाधितः ॥६
अयं पतिवां विजयार्द्धवासिनां वहण्यमस्येव निदेशमादरात् ।
इतीरियत्वा सह तेन वेचरान्युमोच सम्मान्य यशास्त्रमं विभुः ॥७

### दश्चम सर्ग

अधानन्तर समस्त राजाओं और विद्यापरों ने विजय बलभद्र के साथ जिसका राज्याभिषेक किया था ऐसे नारायण त्रिपृष्ट ने पहले जिनेन्द्र भगवान् की पूजा कर परचात् यथोक्त यथोक्त विधि से बकरत्न की पूजा की ।। १ ।। तदनन्तर प्रणाम से संतुष्ट और हवें से परिपूर्ण गुरुजनों ने जिसे आशीर्वाद दिया या तथा जिसके आगे महामाञ्जलिक चक्ररत्न चल रहा था ऐसे त्रिपृष्ट ने दशों दिशाओं को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया ॥ २ ॥ महेन्द्र की समानता रखने वाला त्रिपुष्ट, सर्वप्रथम अपने तेज से पूर्व दिशा को वश करतया मागध देव को नम्रीभूत कर उसके द्वारा दिये हुए नाना प्रकार के श्रेष्ठ आभूषणों से सुशोभित हुआ ॥ ३ ॥ तत्पश्चात् नारायण ने विनत होकर आये हुए बरतनु और प्रभास नामक देव को तथा उपहार लेकर क्रम से आये हुए अन्य द्वीपों के राजाओं को उनके अपने ही स्थान पर प्रतिष्ठित किया। भावार्थ—जो जहाँ का राजा था उसे वहीं का राजा रहने दिया ॥ ४ ॥ उसने सीमित दिनों के द्वारा सम्पूर्ण भरतार्घ क्षेत्र की अर्थात् विजयार्घ पर्वत के दक्षिणदिग्वर्ती अर्थभरत क्षेत्र को स्वेच्छा से करदाता बनाया पश्चात् नागरिक जनों ने घेर कर जिसकी पूजा की थी ऐसे त्रिपृष्ट फहराली हुई पताकाओं से सुशोभित पोदनपुर में प्रवेश किया ।। ५ ॥ रथनूपुर नगर का राजा अवस्त्रनजही हरि के प्रसाद से नायकविद्वीन, चिरकाङ्क्षित उत्तर श्रेणी को प्राप्त कर कृतकृत्य हो गया सो ठीक ही है क्योंकि पुरुषोत्तम नारायण अथवा उत्तम पुरुष का आश्रय करने वाला कौन पुरुष वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है ॥६॥ विजया में पर्वत पर रहने १. पूरितः म० ।

यकावराष्ट्रकृष्ट सतः प्रकार्वातः क्रवार्वात्रस्य पुरेव पार्याः ।
वकात सकात् सहं वीरपाणिमा सतां है क्रव्या किनयो वितीयते ॥८
प्रमानपर्यत्तिरिटकीितमा निषीकातां करणाम्युक्त्यस् ।
मुर्वार्ण कीित परिरम्य तानुमी स्वतेषस्य तं विसस्तंतुः समम् ॥९
ययौ तम्बानपुर्वत्य पद्धति परां सतीमां तह वायुक्तयाः ।
प्रमुष्य तण्यकुत्तव्य पद्धति परां सतीमां तह वायुक्तयाः ।
प्रमुष्य तण्यकुत्तव्य पद्धति परां सतीमां तह वायुक्तयाः ।
प्रमुष्य तण्यकुत्तव्य पद्धति परां सतीमां विरुश्त क्रवनीयम्तिः ।
व्यक्तिरप्यक्रतह्वसम्मतिः सुरेश्य नित्यं विरुश्य क्रिक्ट्रेः ॥११
निरोवय ताचाव्यक्तिः प्रकायतिः सुरेश्य नित्यं विरुश्य क्रवनीयम्तिः ।
स्वयन्युवर्यः तह पिप्रियं परं मनोरकेम्योऽप्यतिरिक्तपृतिनः ॥१२
स प्रपतीमां च नमोविकञ्चित्रां नवप्रभावो सुकृतेषु वाद्याः ।
विनन्तरेष्विमुमरीचिनिर्मकां निवाय कीति च क्रवास विनिम् ॥१३
स्वपायमकान्तविवस्य विद्यास्य स्वरन्तवाकान्वकोक्य केववः ।
परानुकम्यानकरोह्याईवीवयाकवो हि प्रणतेषु हाववः ॥११४

वाले आप सब विद्याघरोंका यह उपक्रमजटी स्वामी है, आदर से इसी की आज्ञा घारण करो यह कह कर विषुष्ट ने यथाक्रम से सम्मानित कर उवक्रवबटी के साथ समस्त विद्याघरों को छोड़ाकर-विदा किया ॥ ७ ॥ तदनन्तर राजा प्रजापति से पूछ कर त्रिपुष्ट ने बलभद्र के साथ सर्वप्रथम विद्या-घराधिपति ज्वकतबाटी के चरणों में प्रमाण किया सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषों की सक्सी विनय का ही प्रदान करती है।। ८।। प्रणाम के किये शुके हुए मुकुट के अग्रभाग के चरणकमलयुगल की पीडित करने वाले अकंकीर्ति का हवं से आलि जुन कर बलभद्र और नारायण ने उसे अपने तेज के साय विदा किया । भावार्थ-ज्वलनजटी के पुत्र वर्षकीर्ति ने जाते समय विजय और त्रिपुट्ट दोनों के चरणों में शिर सुका कर नमस्कार किया तथा दोनों ने हर्षपूर्वक आलि जून कर उसे विदा किया। अर्थकीरिं के माध्यम से इनका तेज विद्याघरों के निवासक्षेत्र में विस्तृत हुवा था।। ९।। विद्याधरों का इन्द्र ज्वलनजरी अपनी पुत्री को सती स्त्रियों की श्रेष्ठपद्धति का उपदेश देकर तथा अपनी स्त्री बाबुबेबा के साथ, उसके अश्रपूर्णनेत्रों को अपने हाथ से बार-बार पोंछ कर बला गया ॥ १० ॥ सोलह हजार राजाओं, बाठ हजार सुन्दर स्त्रियों तथा कि कुरता को प्राप्त हुए बनेक देवों से युक्क जिपुक्ट नारायण नित्यप्रति सुक्षोभित होने छगा ॥११॥ इस प्रकार राजा प्रकायति अपने मन के अमुकूछ चलने वाले उस पुत्र के साम्राज्य को देस कर मनोरयों से भी अधिक विभूति के धारक अपने बन्धुओं के साथ अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १२ ॥ वह त्रिषुच्छ, पैरों के नख-सम्बन्धी कान्ति के समृह को राजाओं तथा विद्याघरों के मुकुटों पर और चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मेल कीति को विभाजों के बीच स्थापित कर पूषिवी का शासन करने समा ॥ १३ ॥ वया से माद्र बुद्धिवासे नारायक ने मन्त्री की किसा से अपने बरणों में सुके हुए शतुओं के बच्चों को देस कर उनपर बहुत भारी दबा की सो कीक ही है क्योंकि सत्यूक्ष नमामनों पर बयालु होते ही हैं ॥१४॥ उस समय

१. सिरसा प्रदूबे म॰ । २. स्ववेससा म० ।

अकाकपृत्युनं वसूध देहितां मनोरवानामगतिनंकोदयन
अकुक्यवकारिकातस्यकारिको तदीयवृत्योत धरापि सा सदा ॥१५
युकाय सर्वत्र सदा झरोरिकां वत्रो तदिच्छा मनुवर्तयस्मरत् ।
महोरतः शासनमात्रमस्युदाः सुगन्धितोयं वय्युक्तिने विने ॥१६
ययास्त सर्वर्तुनवो निरन्तरं निव्युमानां प्रसबेदव बीरवाम् ।
समं समन्योग्यविरोववानिय प्रमुख्याक्तवर्षकरं हि बक्तिणः ॥१७
युरात्रि वस्तिन्यरिपाति नेविनीमनूनवृत्तेषु समुक्रतात्मसु ।
मृचेक्तवामामुख्योवनिवयां कुचेषु काठिन्यमभूज्य सोव्यता ॥१८
ववामसायुक्यवेषु सार्यात वयस्यु कान्ति ववस्तु केवसम् ।
परिष्क्रवस्यं नयनेषु योवितावकस्यतान्तर्गकिनत्वमध्यसम् ॥१९
सदान्तराज्ञेषु वराषु वर्वणात्रंको विकारप्रसरायहारिषु ।
अकायताभ्रेषु विकारक्यता निर्वकं ग्रांतत्वस्यकारणम् ॥२०

उसके पुण्य से प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई मी मनुष्य मनोरथों का अगति नहीं था तथा पृथिवी भी सदा बिना जोते हुए प्राप्त होने वाली उत्तम धान्य से सुशोभित रहती **बी ॥१५॥ सब स्थानों पर सब समय** प्राणियों के सुख के लिये त्रिष्**ष्ट** की इच्छा के अनुसार वायु बहती थी और मेघ प्रति दिन मात्र पृथिवी की धूलि को घोने वाले सुगन्धित जल की वर्षी करते थे।।१६।। परस्पर के विरोध से युक्त होने पर भी समस्त ऋतुओं का समूह अपने वृक्षों और लताओं के पूज्यों द्वारा एक ही साथ उसकी उपासना करता था सो ठीक ही है क्योंकि मझवर्ती का प्रमुख आस्वर्य कारी होता ही है।।१७।। उस उत्तम राजा के पृथिवी का पालन करने पर काठिन्य कठोरता और सोष्मता - उष्णता से भरपूर यदि था तो प्रगाढ यौवन से सुशोभित मृगमयनी स्त्रियों के अनून वृत्त-स्थूल और और गोल तथा समुन्नतात्मा-उत्तुङ्गाकार स्तनों में ही था वहाँ के अनून वृक्ष- उत्कृष्ट चारित्र से युक्त तथा उदाराशय मनुष्यों में काठिन्य-निर्देयता और सोष्मता अहंकार से परिपूर्ण नही था।। १८।। जिन्होंने साधुश्रवण उत्तम कानों को प्राप्त किया था, अर्थात् जो कानों तक लम्बे थे, जो सामित लम्बाई से सहित कान्ति को धारण करते थे तथा जो धवल--निर्मल वे ऐसे स्त्रियों के नेत्रों में ही है चट्चलता तथा मीतर की अत्यधिक मिलनता—श्यामलता विसाई देती थी वहाँ के उन मनुष्यों में जिन्होंने कि समी-चीन शास्त्रों का श्रवण प्राप्त किया था अर्थात् जो उत्तम शस्त्र सुना करते थे, जो सायति— उत्तर काल--- मुन्दर अविष्य काल से सहित् कान्ति का घारण करते थे, तथा स्वभाव से धवल-निर्मल थे, चञ्चलता और अन्तरङ्ग का कलुधितता नहीं दिलाई देती थी।।१९।। जो सदा अन्तरङ्ग से आई रहते ये तथा पृथिनी पर वर्षा करने से जो बूलिनिकार के समृह को दूर करने वाले थे ऐसे मेघों में ही विचित्ररूपता—नाना बाकुतियों को घारण करना, तथा कारण के विना निरर्थंक गर्जना भी पाई जाती थी किन्तु वहाँ के उन मनुख्यों में जोकि सदा अन्तरकू से ववासु थे, और धर्मामृत की वर्षा पाप विकार के समूह को दूर करने वाले थे, विचित्रकपता-नानारूप बनाना और कारण के जिना ही निष्प्रयोजन गर्जना—बहुत बकवाद करना नहीं शाया

१. काचन व० । २. परिष्कृताः व० ।

प्राथिको सन्ता विकासिता बाह्य पुत्राचितास्य निविधासः ॥२१ अनुनसरका बहुररनकारिनो अहाबावा बीररावा समिवताः । तुषु:अवेशां स्थितिन्तुवर्गकां प्रतिक्षं प्रविद्यान्तुवान्तुवानाः ॥२२ कारावरेषु कामकाकारेऽसवना वीचत्रक्तामपुरिकाताः । बहुतायके बीरिकामेषु व किसी कारिबल्सिकामकाहिकमाणम् ॥२३ पुर्विश्वक्यानकरेषु नामधे मन्त्रियोजिकः पुननीरेषुमातपु । बुहासबोक्रमवहिरेव जीनियु रपुरवृष्टिकिश्वासनस्या समीविभिः ॥२४

जाता था ॥२०॥ जो पृथिवीतल पर जलक्क्किय थे लाँक्ने मौग्य नहीं थे, प्रशस्त बंब ये-जिन पर बांसों के उत्तम वृक्ष लगे हुए वे तथा जो अवाई की बारण कर रहे वे ऐसे पर्वती में ही विपक्षिता-पक्कों का बभाव वा तथा निश्चित रूप से प्रमणिंगति- केंचे-नीचे खोटे मानी में गमन करना पाया जाता था किन्तु वहीं के उन अन्य मनुष्यों में जो आदरणीय मंगीदा-सम्पन्न ये, प्रशस्त वंश-उन्व कुलीन ये तथा गुज़ता-उवारता को वारण करते थे, विपक्षिता विरोध तथा दुर्भार्थयतिता - कोटे मार्ग में बलना - दुरावरण नहीं पामा जाता या ॥२१॥ अतुनसस्य जिनमें बड़े-बड़े जीव जन्तु थे, बहुररनवाली-जी बहुत रलों से मुसोभित थे, अत्यन्त हिस्तुत बे और वहराई वाले वे ऐसे समुद्र ही प्रसिद्ध तथा दुष्ट नगरमच्छ बादि बाही से युक्त होने के कारण अभिनापी मनुष्यों के लिये अत्यधिक कठिनाई से प्रवेश करने के योग्य स्विति की धारण करते वे किन्तु वहाँ के वे मनुष्य, जो अनूनसस्य-प्रवरूपराक्रमी थे, बहुरत्नधासी-भी सम्य-रदर्भनादि रत्नों से सुशोभित थे, महाशय-उदार अभिप्राय वाले थे, और धीरता-गम्भीरता से यक्त थे, प्रसिद्धवुर्वाहता- वसीकरण की असक्यता के कारण याचकों के लिये अत्यन्त दुःप्रवेशः मही ये अवित उनके समीप माचकों का अवेश करना कठिन नहीं या ।।२२।। कलावरी कवा के धारकों में वदि अदीवसञ्ज-रात्रि के बारम्भ माग का समानम, क्षय-कृष्ण पक्ष में कलाजों का क्षय होना, वृद्धि-शूल्य पक्ष में ककावों की वृद्धि होना और वकता -कृटिलंता में सब बस्तूर्ए वदि थीं तो चन्द्रमा में ही थीं वहीं के कलाकारी मनुष्यीं में प्रदोषसञ्ज - अत्यन्त दीवी 'मनुष्यीं का संसर्ग, सम-सर्गुणों का हास, वृद्धि-असर्गुणों की वृद्धि और बजला-मायाचारिता वे सब मुख सही के । इसी प्रकार पृथिकों में यदि अवस्थिति - अस में स्थिति - निवास या तो महात्यस न्यामक में ही जा नहीं के मनुष्यों में जबकियति नृष्टि की रिवरि नहीं वी राया मित्रवरु सूर्वे के बार से यदि विक्रमण कियास या तो जीनिक्य कमलों में ही या अर्थात कमल ही सूर्य के क्या से विकसित होते ने बहा के मनुष्यों में विभवता निर्मी के बल ते विज्ञान संपत्ति बहार का विस्तार वहीं या किन्तु अपने पुरुषान के या गरेशा सुन्दर कर बारे पदार्थी में यदि कीई श्रीकारण निवास के लिये करणक विश्व का ती निवास का नहीं का नहीं कर की है मनुवा सुविधित कारून विका नहीं था। पुरानीस्तुनतीं कृष्णे का क्षाप्राप्त करने वस्तों में वरि और प्रतिक

वभार हारो गुजवासु केवलं सुवृत्तमुक्तासमकतायमारतम् ।
सवा परेवां मियमेकासायुकः सुनातकयेषु कल वमगृतीत् ॥२५
शिवावियोगव्यवया इञ्चीकृतो नितासु कोको भृषि कामुकेव्यभूत् ।
ननाम मध्यः कुवभारपीकितो नितास्वितीनां न च हुवंकः पर ॥२६
इति प्रवासु प्रतिवासारं परां स्थिति कितन्वन्विमलोवसंभ्रमः ।
रश्का रत्नाकरवारिमेक्कां वसुन्धरामेकपुरीमिवाभ्युतः ॥२७
वसूत कालेन यथाकमं सुतौ स्वयंत्रभा कन्यकमा सहैक्या ।
सुकोवावको समनावतिक्या वरेव तस्य प्रमदाय वस्त्रभा ॥२८
प्रशेतपः श्रीविजयोज्यत्र सुत्तत्तः कनीयान्विजयो यशोधनः ।
प्रभोत्तरज्योतरिस्थयया सती सुता च रेजे मृगशावकोचना ॥२९

मकरत्व का प्रेमी था तो भौरा ही ,था वहाँ का कोई मनुष्य सुमनोऽनुवर्ती—विद्वज्जनों का अमुसरण करनेवालों में मधुप्रिय—मदिरा का प्रेमी नहीं था। इसी प्रकार भोगी—फन से युक्त जीवों में यदि कोई विद्वज्जनों के द्वारा दुरासद —किठनाई से प्राप्त करने के योग्य था तो स्फुरद्दि-जिल्लात्मता—लपलपाती हुई दो जिल्लाओं के कारण सौप ही दुरासद था, किन्तु वहाँ भोगी—भोग किछास से सम्पन्न जीवों में विद्वज्जनों द्वारा स्फुरद्दिजिल्लान्मता—प्रकट दुर्जनता के कारण कोई अन्य मनुष्य दुरासद नहीं था। वहाँ सब सर्जन थे और सब को सब से मिलना सरल था।।२४।। गुणवाल वस्तुओं में यदि कोई निरन्तर सुवृत्तमुक्तात्मकता—उत्तम गोल मोतियों से तन्मयता को घारण करता था तो हार ही करता था, परन्तु वहां कोई मनुष्य सुवृत्तमुक्तात्मकता—सदाबार हीनता को घारण नहीं करता था। इसी प्रकार सुजातरूप—सुन्दर पदार्थों में यदि कोई दूसरों के कलच—नितम्ब को ग्रहण करता था तो मणिमय मेलला का सूत्र ही करता था, वहाँ का कोई मनुष्य दूसरों की कलत्र—स्त्री को ग्रहण नहीं करता था।।२५॥ पृथ्वि पर कामीजनो में रात्रि के समय यदि कोई प्रिया के वियोगजनित पीड़ा से कुश किया जाता था तो चकवा ही किया जाता था, वहाँ कोई अन्य मनुष्य रात्रि के समय स्त्री के वियोग जनित दुःल से छुश नहीं था। इसी प्रकार यदि कोई नत होता था—सुकता था तो स्तनों के मार से पीडित हुआ स्त्रियों का मध्य भाग ही नत होता था, वहाँ कोई अन्य दुवँल मनुष्य नत नहीं होता था।।२६॥

इस प्रकार जो प्रजा में प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट स्थिति को विस्तृत करता या तथा विस्कृति व्ययता नष्ट हो चुकी थी ऐसा त्रिपूट्ठ नारायण समुद्रान्त पृथिवी को एक नगरी के समान रक्षा करता था ॥२७॥ तदनन्तर जिस प्रकार पृथिवी ने उसके हर्ष के लिए विस्तृत लक्ष्मी के साथ सुकोश — उत्तम लजाना और दण्ड — सैन्यवल को उत्पन्न किया था उसी प्रकार उसकी प्रियस्त्री स्वयंप्रधा ने उसके हर्ष के लिये समयानुसार क्रम से एक कन्या के साथ दो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥२८॥ वहे पुत्र का नाम श्रीविषय था जो शत्रुओं को संतप्त करने वाला था, और उससे छोटे पुत्र का नाम विषय था जो कीर्ति रूपी थन से सम्पन्न था। पुत्री का नाम क्योंकिः प्रभा था। मृग के बच्ची के समान नेत्रों को धारण करनेवाली ध्योतिः प्रभा अस्यधिक सुद्रोंभित होती थी।।१९॥ वे दौनीं

१. मामतिष्मिया ब०

विद्युविद्यासम्बद्धाः सुद्धे बंधुविद्योवेन सर्व समन्ततः ।
विद्युविद्यासम्बद्धाः स्वयंत्रदे बंधुविद्योवेन सर्व स केवरम् ॥३०
मरेग्राविद्यास् सम्बद्धाः स्वयंत्रदे बंधमस्त्रहेतिषु ।
अवायत्तरते निवर्श च बौद्यर्थ कर्मस् सर्वाद्य च सावि क्रव्यका ॥३१
स्वयंत्रद्या दूतमुक्षाम्मध्यप्रमा निवर्ण मार्च सर्वात प्रतिद्वितम् ।
प्रवापतिस्तरक्षमीस्यविक्तविद्यास बुद्धि विषयेषु विःस्पृहाम् ॥३२
स एव चन्यरे रचनुपुरेववरो मतिश्च सस्यैव हितानुबन्धिनो ।
सुद्धेन सुन्यासम्बद्धाः म कि क्रिमेद्दी थे बुरसिक्रमावि ॥३३
स्रोवभावाः सम्बद्धाः म कि क्रिमेद्दा सेवार्जि सुक्तय संस्ती ।
तयावि जीवः स्वहिते म वर्तते करोत्यकार्यं वत बोवपुर्विद्यः ॥३४
यवा यथायुर्गमित प्रतिक्तवे तथा तथा प्राचित्रवेव वतम्बद्धति ।
अञ्चल्पासम्बद्धाः विवयवेर्वशिक्तते न कायते सुनिरवास्यं तरिय ॥३५
मंत्रीसहस्रेरिव यावतां पतिस्तन्तन्याविन्यनसंवयेरिव ।
विराय संतुव्यति कामक्रमरो न कामक्रोनैः पुरुषो हि बातुवित् ॥३६

पुत्र शरीर की विशेषता के साथ सब और से क्रिया के गुणों का अनुकरण कर रहे थे राया पुत्री कान्ति के द्वारा अपनी माता को जीत कर उत्पन्न हुई थी। वह मात्र श्रील से माता के समान थी।।३०॥

राजिवशाओं में, हाथी की सवारी में, घोड़े की पीठ पर चढ़ने में तथा समस्त शस्त्रों में वे दोनों पुत्र अस्पन्त कुशलता को प्राप्त हो गये। इसी प्रकार वह कम्या भी समस्त कलाओं में चतुराई को प्राप्त हो गयी।।३१॥ तदनन्तर राजा प्रकापित ने एक समय दूव के मुख से सुना कि विद्याघरों का राजा ज्वलनकटो तप में प्रतिष्ठित हो गया है अर्थात उसने मुनि वीका ले की है, यह सुनते ही वह भी तत्काल बुद्धि को विषयों में निःस्पृह कर इस प्रकार विचार करने लगा।।३१॥ वह रमनुपुर का राजा ज्वलनकटो ही घन्य है और उसी की बुद्धि हित में लग रही है जो कि इस अस्पन्त कठिन तृष्ट्या कपी वष्ट्रमय पिंचड़े से बनायाश्च निकल नया है।।३२॥ समस्त पदार्च क्या सम्प्रकृत नहीं है। संसार से क्या सुख का लेश भी है। किर थी खेद है कि यह शान का दरिष्ठ जीव बारपहित में प्रवृत्ति नहीं करता, किन्तु इसके विपरीत बकार्य करता है।।३३॥ सत्येक समय जैसे जैसे बाय गलती जाती है वैसे वैसे यह जोवित रहने की ही इच्छा करता है। यह जीव बसमय हो विपर्यों के वती-मृत हो रहा है परन्तु उन विषयों से भी इसे तृति नहीं होती।।३४॥ जिस प्रकार हवारों नदियों से समूद, और ईथन के समूह से विपन संतुष्ट नहीं होती।।३४॥ जिस प्रकार हवारों नदियों से समूद, और ईथन के समूह से विपन संतुष्ट नहीं होता।।३५॥ वे मेरे प्राणतुल्य नाई है, यह इष्ट पुत्र है, यह पह जिस प्रकार करता हवा यह पुत्र किर काल बाद भी काश भोगों के कमी संतुष्ट नहीं होता।।३५॥ वे मेरे प्राणतुल्य नाई है, यह इष्ट पुत्र है, यह पित्र काल बाद भी काश भोगों के कमी संतुष्ट नहीं होता।।३५॥ वे मेरे प्राणतुल्य नाई है, यह इष्ट पुत्र है, यह पित्र प्रित्र सित्र है, यह स्व हमारी

रे. रहनस्तृत्रकावार्यक्षेत्रवेरति तृत्वेहरतिनंत्रीयवैः ।.

म पु परमपूर्वी: पुनानको बधनसार सन् कालि कर्ममः २००५॥

इसे पाय प्राणसभाः समाभयः सुतोऽपतिष्ठः सुन्तेष सन्सभः । इयं च भार्या वननेतिहत्यहो विदेतनस्ताम्यति चिन्तवन्युचा ॥३७ श्रमाध्यं कर्मफलं समञ्जूते अवं वुमान्त्रास्क्रानेक एव हि । कतः स्वतोज्ञ्यः स्वजनः परोज्ञंप का न विक्रते सहका बेहचारिकाम् ॥३८ किनिन्त्रियार्थेः पृक्षो न विकसा प्रहीयते कालवशाहुमागतः। इवं तु चित्रं न जहाति तान्स्वयं समुच्चित्रहोऽपि त्रसभं जरातुरः ॥३९ अवस्त्रमाबी मचुरं मनोहरं विधाककाले बहुवु:सकारणम्। रक्षांत्र सन्तो विवयोद्धवं सुबं सुवनवर्कियाकप्रकाशनं यथा ॥४० सबेतनः स्वातुमिहोत्सहेत को वृचैव ताम्यन्त्रवर्धेक्छया गृहे । स्वस्तरस्यापि जिनेन्द्रशासने भवान्युवेदलरणपक्षे सति ॥४१ विवृत्तरागप्रसरस्य यत्सुकं अमात्मकं शादक्तभात्मनि स्थितम् । दुरन्तमोहानकसमचेतसः किमस्ति सस्यैककवोऽपि रागिणः ॥४२ जिनोवितं तस्वमवेत्व तस्वतः समीहते यो विवयाप्रिवेवितुम् । पिबत्यसौ जीवततुष्णया विवं विहास वाजावमृतं विवेतनः ॥४३ जरागृहीतं नवयौवनं यथा निवतंते नैव पूनः कशाचन । संबादरारोग्यमपि प्रतिक्षणं विसुप्यमानं नियतेन मृत्यूना ॥४४

प्राणी अवर् ही दुली होता है ।।३६।। निश्चित ही यह प्राणी पूर्वभव में किये हुए अपने शुभ-अशुभ कर्म के फल को अकेला ही भोगता है इसलिए अपने आप से अतिरिक्त कोई दूसरा प्राणियों का न स्वजन है और न पर जन है।।३७॥ क्या कालवश मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष अपने आप इन्द्रियों की विषयों द्वारा नहीं छोड़ दिया जाता ? अवस्य छोड़ दिया जाता है । आस्वर्य तो यह है कि इन्द्रिय विषयों के द्वारा हठपूर्वक छोड़े जाने पर भी यह वृद्ध पुरुष उन्हें स्वयं नहीं छोड़ता है ॥३९॥ सत्पुः रुष, विषयों से उत्पन्न होनेवाले मुख की, अच्छी तरह परिपाक की प्राप्त हए कियाफ फल के मौजन के समान प्रारम्भ में मधुर और मनोहर तथा विपाक काल में अनेक दृ:खीं का कारण मानते हैं ।।४०।। अत्यन्त दुस्तर संसार सागर से पार करानेवाली नीका के समान जिनवर्स की रहते हुए भी ऐसा कौन सचेतन प्राणी होगा जो विषयों की इच्छा से दु:स्वी होता हुआ व्यर्थ ही घर में ठहरने के लिए उत्साहित होगा ॥४१॥ राग के प्रसार से रहित मनुष्य को जो शान्तिमय, स्थामी बौर बात्मिक मुख प्राप्त होता है क्या उसका एक अंश भी दु:बदायफ मोहाग्नि से संतप्त विस्तवाले रागी मनुष्य की प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥४२॥ जो मनुष्य परमार्थ रूप से जिनेन्द्र-प्रणीत तस्य को जानकर विषय-सेवन की इच्छा करता है वह अक्षानी हाथ में स्थित अमृत को छोड़ कर जीवित रहने की तुष्णा से विष को पीता है ॥ १३॥ जिस प्रकार वृद्धावस्था से प्रहुण किया हुआ नवयीवन फिर कमी छौट कर नहीं बाता उसी प्रकार नियमित मृत्यु के द्वारा प्रत्येक क्षण सुप्त होने वासी आयु बीर आरोग्य भी कभी लौट कर नहीं वाला ॥४४॥ पुनर्जन्म का क्लेम नक्ट करने में समर्थ अत्यन्त पुर्लंभ सम्यक्त्य की पाकर मेरे समान दूसरा कौन प्रमाची मनुख्य होवा जी द्वपस्था

स्वत्य स्वाद्यायस्त्रीय प्रत्ये क्रांत्रीयकोत्तर्वायस्य ।।४५ विश्व स्वाद्यायस्य स्वाद्यस्य स्वाद्यस्यस्य स्वाद्यस्य स्वाद्यस्य स्वाद्यस्य स्वाद्यस्यस्य स्वाद्यस्यस्य स्

के विना जन्म को निष्प्रक धारण करेगा ॥४५॥ जब तक यह बत्यन्त बलवान् वृद्धावस्या इन्द्रियबल तथा जात्मबल को शरीर से पूर नहीं करती है तबतक मैं मामु के अवशिक्षमांग को यथोक्त तपस्या के द्वारा सफल करता हूँ। भावार्य —इन्द्रियबल तथा मनोबल के ठीक रहते हुए मैं तपस्या में प्रवृक्ष होता हूँ ॥४६॥

क्लेक हुकोनियों में असाहि काल के असम करता हुया यह जिरकाक सार किसी तरह इस दुर्कंग सनुष्य जन्म और प्रधान इथ्याकुर्वश को आप्त हुआ हूँ ॥५१॥ वहां में समस्त पञ्चित्रयाँ

१. भीरतः मं । १. मुखाममाहः मन । १. मदीनं म ।

समग्रपञ्चेन्त्रयवासिसंयुतः कुलावनीस्तत्र कुशाप्रधीरहम्। हिताहितकः समभूवभीशिता वसुन्वरावात्र समुद्रवाससः ॥५२ महास्मनां सीररवाङ्गवारिणां सदा वधी प्राप्रहरी व ने सुती। युवामभूतां सस् क्रम्मनः फलं किमस्यतोऽन्यद्भवि पुष्पशास्त्रिनः ॥५३ अयत्यवक्त्राम्बुजवीक्षजावधिविषरत्समानौ गृहवासवासिमाम् । नवु प्रसिद्धाविजिनेन्द्रसन्ततेः बुलस्यितः सा विफलीकृता मया ॥५४ अतोऽन् गण्छान्यभुनापि वावनीं विगम्बराणां पवर्वी यथाक्रमम्। विमुक्तिसीस्वस्पृहयैव वामहं निराकरोनि प्रवर्ध व बुस्त्यवम् ॥५५ निगच पुत्राविति पुत्रवत्सकः प्रवापतिस्तन्मुनुष्टांशुरक्जुभिः। निबद्धपाबोऽपि वयौ तपोबनं विवन्धनं नास्ति हि भव्यचेतसाम् ॥५६ प्रकम्य पादौ बशिनामधीशितुर्यवार्यमानाः पिहितास्रवस्य सः। नरेक्षरेः सप्रक्षतैः परा दबौ पूरं मुनीनां सह शान्तमानसैः ॥५७ यबोक्तमार्गेण सुद्धारं परं तपो विवासाप्रतिमं प्रजापतिः। निरस्य कर्माष्ट्रकपाञ्चबन्धनं जगाम सिद्धि निरुपत्रविशयम् ॥५८ अधान्यदा यौबनसंपदा सुतां विगाह्यमानामवलोक्य माधवः। तताम क्रोऽस्याः सहक्षो अवेह्नवा वरो वरीयानिति चिन्तयम्ब्रहः ॥५९

की शक्ति से सम्पन्न, कुलका प्रमुख, तीक्ष्णबृद्धि, हित-अहित का क्षाता और समुद्रान्त पृथियी का स्वामी हुआ।।५२।। जो आगे होनेवाले श्रेष्ठ बलमद्र और नारायणोंमे प्रथम हैं तथा सदा आज्ञा-कारी रहे हैं ऐसे तुम दोनों मेरे पुत्र हुए, इससे बढ़कर पृथियी पर पुष्पशाली मनुष्पके जन्म छेने का फल और क्या हो सकता है?।।५३।। आदि जिनन्द्र की सन्तित में पूर्ववर्ती गृहस्थों की ओ कुलिस्थित संतान का मुख कमल देखने तक रही है उसे मैंने निष्फल कर दिया है। भावार्थ—भगवान वृषभदेव के कुल में होनेवाले पूर्व पुरुषों की यह रीति रही है कि जब तक वे पुत्र का मुखकमल न देख लें तभी तक गृहस्थाश्रम में रहे, पुत्र का मुखकमल देखते ही मुनिदीक्षा ले लेते थे परन्तु मैंने उस रीति को निष्फल किया है अर्थात् आप दोनों के सब प्रकार से शक्ति-संपन्न होने पर भी मैंने अभी तक मुनिदीक्षा नहीं ली है।। ५४।। इसिलये अब मैं दिगम्बरों के पित्र मार्ग का यथाक्रम से अनुसरण करता हूँ। मोक्ष सुख की इच्छा से ही मैं तुम दोनों के कठिनाई से छोड़ने योग्य स्नेह को छोड़ रहा हूँ।। ५४।।

पुत्रवरसल राजा प्रजापित पुत्रों से इस प्रकार कह कर उनके मुकुट-सम्बन्धी किरणक्षी रस्सी से बद्धचरण होने पर भी तपोवन को चले गये सो ठीक ही है क्योंकि मध्य जीवों के जिल बौधनेवाला कोई नहीं है ॥ ५६ ॥ उन्होंने जितेन्द्रियों के स्वामी, सार्थक नामवाले चिहिताबाद मुनि के चरणों को प्रजाम कर सात सौ शान्तचित्त राजाओं के साथ मुनियों की धुरा धारण कर ली—मुनियोंका ले ली ॥ ५७ ॥ प्रजापित मुनिराज यथोक्तमार्ग से अत्यन्त कठिन, उत्कृष्ट और अनुपम तप करके तथा अष्टकमँक्पो पाश के बन्धन को नष्ट कर निक्पद्रव लक्ष्मों से युक्त सिद्धि को प्राप्त हुए ॥ ५८ ॥

तवनन्तर किसी अन्य समय पुत्री को यौबनरूपी सम्पत्ति से सुनत देख, 'इसके अनुरूप

स्वतं प्रशिक्तेश्यानगरमकां वृत्तेववीनैः सन्तिवैः सम्मितिः। क्यमुरे कुर्यातिनक्षकेन्द्रका प्रचन्न संवर्धणनित्रकात्वर ॥६० वितुः समकोऽपि भवानपुरन्यमः कुक्तव नहसङ्घिने विदेशतः। करोति कोकस्य रविज्ञणेव ते समीवहा चौः समकार्णवर्शनैन् ॥६१ बतः ज्ञमाबद्यं विविजय तस्यती मनस्युतायाः सदृशं समार्य तम्। कृतेन स्पेन करासुनाविभिः परि गरेखेव नवायरेव म ॥६२ वदीरितायामिति बाबि चक्तिया तती प्रकीरवं निवसाद भारतीम्। मरीविधिः कुमसितैर्धिक्यनमा प्रवृद्धस्तरांकुविनद्वकम्परः ॥६३ पतिः करीयान्यि यः विश्वाचिको सहात्वका नात्र वयः समीक्यते । मवाह्यातासर एव मो भवान् वरिष्य बक्षाव कुराप्रदीपकः ॥६४ यथा न नक्षत्रमुबीक्यते परं नभरतके चन्त्रककासमाञ्चलि । तपापि न शावसपीह भारते जनतपुताथा न समस्ति क्याः ॥६५ विरं स्ववृद्धया परिविक्ता वस्ततो वर्व विकामी वदि सामनिन्दिताम् । नृपेबु कत्मैचिवलोऽपि कि सद्योः समोऽनुरागो भवतीस्वनिक्चर्यैः ॥६६ न क्यमात्रं न कला न योवनं अवेक सौभाष्यनिमिसमाकृतिः। प्रिमेषु बत्त्रेम निबन्धनोषितं ग्रुषान्तरं तत्पुषगेष यौषिताम् ॥६७

कान्ति से उत्कृष्ट वर कीन है' इस प्रकार बार-बार जिन्ता करता हुआ विश्वक नारायण यु:बी हुआ ॥ ५९ ॥ नीतिनिपुण मन्त्रियों से युक्त त्रिपुष्ठ, जब स्वयं निर्णय करने के सिये समर्थ नहीं हो सका तब उसने कार्य के निरंपय की इच्छा से एकान्त में बरुभद्र को प्रणास कर इस प्रकार कहा ॥ ६० ॥ पिता के समक्ष भी आप हमारे कुछ के घुरम्बर ये फिर उनके ब्रशाय में सो विद्येष कर बाप ही पुरन्धर हैं। सूर्य की प्रमा के समान अगत् के बन्धकार (पक्ष में बज्ञान ) को नब्द करनेवाली जापकी बुद्धि समस्त पदार्थों का दर्शन कराती है।। ६१।। इसलिये हे कार्य ! बाप परमार्थ से बिचार कर भूमिगोवरियों अथवा विद्यापरों में कुछ, रूप तथा कछा आदि गुणीं है अपनी पूत्री के अनुरूप पति बतलाइये ॥ ६२ ॥ तदनन्तर चक्रवर्ती के द्वारा इस प्रकार के बचन कहे जाने पर बलमद्र ने, कुन्द के फूल के समान सफेद दांदों की किरणों से वृद्धि को प्राप्त हुई ह्यार की किरमों से पीवा की युक्त करते हुए यह अचन कहे।। ६३ ।। क्योंकि इस लोक में आप जैसे महात्माओं की अवस्था नहीं देखी जाती इसिलये अवस्था से छोटे होने पर भी कस्पी से सम्पन्त बाप ही हम कोयों के स्वामी हैं, नित हैं, बझुस्बरूप हैं तथा कुछ को प्रदीत करनेवारों हैं ॥ ६३ ॥ बिस प्रकार गयनतरू में बन्द्रकला के समान बाकारवाला कोई दूसरा नस्तव नहीं दिखाई देता इसी प्रकार इस भरत क्षेत्र में शीन्वर्ध की अपेक्षा आपको पूत्रों के योग्य, कोई शत्रिय भी नहीं विकार देता है।। ६५।। यदि विरक्तक तक यस्तपूर्वक अपनी बुद्धि से विकारकर राजाओं में से किती के किए उस प्रश्तिनीय कन्या की देते हैं ती उनमें समान प्रेम होना इसका निक्यम नहीं है।। ६६।। रित्रयों के सीभाग्य का निमित्त न रूप है, न कका है, न यौवन है और न बाकृति

र. विमा प्रवीर्णः व० । २. वसनिवतम् व० । ३. वॉक्सी व० १ ४. मवतीति निवयमः स० १

वतोऽगुरूपं स्वयंभयं कथा वरं वृत्तीतां स्वविधा स्वयंवरे । विरं प्रवृत्तो नितरप्रसर्व विधिविधित्व साफल्यमुपैतु तत्कृतः ॥६८ विधायं कार्यान्तरसिर्वृदारवीरवीयं रामो विरराम मित्रिभिः । समं संवेति प्रतिवध सिद्धमुः स्वयंवरं विशु चरैरघोषपत् ॥६९ वयार्वकीर्तिः सेहसा निकास्य तत्पुतं गृहीत्वामिततेअसं सतीम् । सुतां सुतारां च मनोरमाकृति तहाययो पोवनमन्वरेचरैः ॥७० वयाच्य रामां विश्विरैः समस्ततः व्रवेशवेशेषु परिष्कृतं पुरम् । स्वयंवरोद्वाहसमुज्युतिव्यंतेः स संकुतं राजकुतं समासवत् ॥७१ ससंभ्रमं प्रत्युवितौ वकाच्युतौ विकोक्य कथाविकतोरणाद् विहः । ननाम साम्राज्यकृतोः क्रमद्वयं वुरा स ताम्यां परिरम्भणाचितः ॥७२ तमकंकोतिस्तनवं निरोक्य तौ स्वपावनम्यं कमनीयताविधम् । सुतां च कान्त्या वितनायकन्यकां वनुवर्षवस्मयनिक्षकेशणौ ॥७३ कुळव्यजः भीविजयः स्वमानुकं समं वयन्ते विजयेन तत्वामम् । विकोक्य तौ सोऽप्यभवन्युदाकुतः सुसं किमन्यन्निवस्ववृद्धनात् ॥७४

हो है; किन्तु पतियों के प्रेम-सम्बन्ध का कारण वह एक पृथक् ही दूसरा गुण है।। ६७।। इसिलये कन्या स्वयंवर में अपने अनुरूप पति को अपनी बृद्धि से स्वयं ही वर छे। यह स्वयंवर की विधि चिरकाल से अत्यन्त प्रचलित है। उसके द्वारा की हुई यह विधि सफलता को प्राप्त हो।। ६८।।

उदारबृद्धि बलभद्र ऐसा कहकर तथा मिन्त्रयों के साथ बन्य कार्य का विचार कर चुप हो गए। 'आपने जो कहा है वह वैसा हो है' इस तरह स्वीकृत कर जिपूक्ट ने दूसों के द्वारा सव विचाओं में स्वयंवर की भोषणा करा दी॥ ६९ ॥ तदनन्तर उचक्र कार्यी का पुत्र कर्क कि ति उस समाचार को सुन बोध हो। अपने अस्मित्तते का नामक पुत्र और सती एवं सुन्दर सुतारा नामक पुत्रों के क्षेत्रर विचायरों के साथ पोदनपुर आ पहुँचा॥ ७० ॥ चारों ओर गोपुरों के समीप ठहरे हुए राजाओं के खिवरों से परिष्कृत नगर को प्राप्त कर वह स्वयंवर-महोत्सव के कारण पहराई हुई ध्वाओं से ब्यास राजदार को प्राप्त हुजा॥ ७१ ॥ महलों के तोरणद्वार के बाहर हर्षपूर्व के बगवानी के किये आये हुए बरूमद्र और नारायण को देखकर उसने उन दोनों के चरणों में नमस्कार के पूर्व बरुमद्र और सारायण ने आकिङ्गन के द्वारा उसका सत्कार किया था॥ ७२ ॥ अपने चरणों में नम्म, सुन्दरता की चरम सीमा स्वरूप बर्क किता वारायण बाहवर्य से निष्ठ्यल नेत्र हो गये। भावार्य—उन दोनों को सुन्दरता की करम सीमा स्वरूप बर्क किराना भी मूल गये॥ ७३ ॥ कुरू की ध्वास करमा को जीतनेवालो पुत्री को देखकर बरुमद्र और नारायण बाहवर्य से निष्ठ्यल नेत्र हो गये। भावार्य—उन दोनों को सुन्दरता देख नेत्रों के परुक गिराना भी मूल गये॥ ७३ ॥ कुरू की ध्वास कर धीविकाय ने छोटे माई विकाय के साथ अपने मामा धर्क कीति को नमस्कार किया। उन्हें देख वर्क किराने सुल पर्ने सुल पर्ने के दिवाय दूसरा सुल क्या है ? ॥ ७४ ॥

१. स्वमतं म० । २. स तम् म० । ३. प्रवेशवेशेवु म० ।

पुरस्तरीनृत्वकरच्युतस्ताः अस्तानं राकास्यमृतायाकुसम् ।
स्वयंत्रश्च खरम्हां स स्वयुत्तं स्वोतिताक्षिक्यौ रपुस्तम् ।१७५
तस सुताराभितिकासी समं तिरीव्य प्रशानमतौ स्वयंत्रमा ।
सनोरचेन्त्रसम्बुतहर्षेत्रं तौ नियोवंद्यसमस् विमा स्वयंत्ररम् ।१७६
स्वमातुसंकरप्यशिक्षतेष सा निवद्धभाषातिकारतेव्यति सृदम् ।
सम्बुत्ता वक्षपरस्य योषितां सनो विचानाति हि पूर्वपस्तमम् ।१७७
सुतारया योषिकपस्य मानसं समाववे तेण तवीद्यमध्यस्य ।
विविद्यानामुत्तिरिक्षित्रं कृष्टं संस्थान्ति तेण तवीद्यमध्यस्य ।
विविद्यानामुत्तिरिक्षित्रं कृष्टं संस्थान्ति तेण तवीद्यमध्यस्य ।।७८
स्वयंत्रस्यानसमात्रुकृतमा मनोरवाम् क्यांत्रित्रं स्विभ्वान्त् ।१७८
सतीत्र्य सर्वान्विक्षम् वयस्यदा निविद्यान्याक्षुतान् कृष्टेण सा ।
हिद्या परावृत्य मुखं व्यस्त्रस्य निविद्यान्याक्षुतान् कृष्टेण सा ।
हिद्या परावृत्य मुखं व्यस्त्रस्य निविद्यान्यक्षित्रस्य कन्तुरम् ।
स्वन्य गावं कृपुमलका गर्व सनोक्ष्यकेष सनोक्ष्यक्षित्रस्य ।।८१

तदनन्तर बलभद्र और नारायण जिसके काने-आने चक्क रहे के ऐसे कर्मकीर्ति ने उत्सव से परिपूर्ण राजमहरू में प्रवेश किया । वहाँ पुत्रवष्ट्र सहित चरणों में नक्तीभूत स्वयंत्रभा को देस उसे यथायोग्य आशीर्वादों से सम्मानित किया ॥ ७५ ॥ साथ ही साथ स्वयंत्रभा ने चरणों में नजीभूत सुतारा और अमिततेज को देस स्वयंवर के जिना ही मनोरथग हो उन्हें अपने वृत्र और पुत्री के साथ संयुक्त कराया । भावाचं—स्वयंत्रभा के मन में ऐसा विचार हुवा कि सुतारा का अपने पुत्री के साथ और अमिततेज के साथ अपनी पुत्री का सम्बन्ध हो तो उत्तम होगा ॥७६॥ चक्रवर्ती की पुत्री अपनी माता के संकर्भ के वशीभूत होकर हो मानो अभिततेज में अनुराव करने सभी थी सो ठीक ही है, क्योंकि स्त्रियों का मन अपने पूर्वपित को जान केशा है ॥ ७७ ॥ सुतारा ने अभिवज्य का मन प्रमुण कर किया और अभिवज्य ने भी कुटिक कराओं के अधाना ते समान हर किया सो ठीक ही है क्योंकि अन्यगर्यों का स्नेह रस वैद्या ही होता है ॥ ७८ ॥

तदनन्तर जो अन्यन विशुद्ध स्थानों से युक्त वी तथा ससीजनों ने जिसका सर्वमस्तरास्थार किया या ऐसी स्वोतिःश्रमा नामक पुत्री किसी शुन विश्व राजाओं के मनोरवों को स्वयं करने के लिये स्वयंवर के स्थान पर गई ॥ ७९ ॥ वहां ससी के द्वारा विश्विवृतंक जिनका परिचय विश्वा या या ऐसे समस्त राजकुमारों का अन से सस्कान्तन कर ससने विश्वा विश्वास वास विश्वास के में माला डाल दी । माला डालते समय करवा से उसने व्यवना मुख केर लिया था । ८० ॥ तकान्तर सुतारा ने स्थायर में राजाओं को छोड़कर वीविश्वय के कुक्टरकर को कुकों की माला से और दृष्टि व्यवस्थार होने वर भी मन को कामकार्य से अध्यो सरह कांव किया ॥ ८९ ॥

१. बुबुक्ते सी म+ । २. तिवरिक्तिः ४० । १. कक्षणे ४+ । ४. स्वतम् तक ।

### वसन्ततिलकम्

हरवा वचोवितसवारमञ्जयोविकाहमन्योग्यमृङ्ग्रकितवन्युतयातितुष्टः । स्वस्या बसेन हरिणा च नभक्त्वरेन्द्रो मुक्तविकारहरूमाप स्वपुरं जगाम ॥८२ साम्राज्योगस्वमनुभूय चिरं निजेध्टैराह्यस्पीरतितरां विषयेर्मनौजेः । साम्राज्योगो निजनिवानवसेन रोड-स्थानेन बीवितविषयंयमाप सुप्तः ॥८३

### मास्भारिणी

सव तत्सक्तेव पीतवासा नरकं सप्तनमध्युवास पापात् । अविविक्त्यवृरन्तधोरदुःसं चिगुकेकावशसागरोपनायुः ॥८४ तसुबीक्ष्य यक्षोऽक्केवमात्रं बलवेवः सुचिरं विमुक्तकण्ठः । विल्लाप तथा यथा प्रतेपुर्मुनयोऽपि प्रशमात्मका निशस्य ॥८५

#### इरिणी

स्त्रकनयनेर्बुद्धवातेर्भवस्थितशंसिभिः स्विवरसचिवैः साद्धं कृष्ट्याण्यिरं प्रतिबोधितः । कथमपि वही शीकं मत्वा स्वयं च हलायुषः स्थितमञ्जरणां संसारस्य प्रतिक्षणभञ्जराम् ॥८६

### अतिरुचिरा

स्वयंत्रभामनुमरकार्थं मुखतां बक्ततवा स्वयमुपसास्त्वनोवितैः । इवं पुनर्भवक्षतहेतुरासमो निरर्थकं व्यवसितमित्यवारयत् ॥८७

इस प्रकार अपने पुन-पुनियों था विवाह कर परस्पर सम्बन्ध को प्राप्त हुई बन्धुता से जो अस्पन्त संतुष्ट था तथा वहिन, बक्तमड़, जोर नारायण ने जिसे चिरकाल बाद किसी तरह छोड़ा था ऐसा विद्याधरों का राजा अधंकीर्ति अपने नगर को गया।। ८२।। इस तरह अपने इष्ट मनोझ विषयों से जिसकी बृद्धि अस्पन्त आग्रष्ट रहती थी ऐसा त्रिपृष्ट चिरकाल तक राज्य सुख का अनुभव कर किसी दिन अपने निदान के कारण आतंध्यान द्वारा सोता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया।।८३।। त्रवन्तर उसी समय त्रिपृष्ट, पाप के कारण अधिन्तनीय बहुत मारी भर्यकर दुःश्लों से युक्त तथा तैंसीस सामर की आयु सहित सातवें नरक में निवास करने लगा।। ८४।। त्रिपृष्ट को मृत देख बक्तवेश ने विरकाल तक मला प्राहकर वैसा विलाप किया कि जिसे सुनकर शान्त हुदय मुनि सी दुःश्ली हो उठे।। ८९।।

तदनगर विवके नेत्र बौसुओं से पूर्ण वे तथा थो संसार की स्थिति का निक्ष्मण कर रहे थे ऐसे वृद्ध बनों के समूह ने वृद्ध मन्त्रियों के साथ जिसे बहुत समय बाद बड़ी किलाई से समझा पाया था ऐसे बलगह ने स्वयं ही संसार की स्थिति को शरणरहित तथा क्षणमञ्जूर मान कर किसी तरह शोक छोड़ा।। ८६।। उस समय त्रिपृष्ट की स्त्री स्वयंत्रमा, पति की कृत्यु के

## नुम्बी ।

प्रसायनमप्रियमं कुशक्तिस्थितः करिपतं प्रमुख्य मधनाद्वयं विवसम्बन्धतेनं कुट्टः । बहेत हरियहरूबहिर्योगनिहायकार् विभावयुक्तियाकारनंत्रसम्बन्धसर्थे ॥८८

### उपवातिः

राज्यांवयं भीविजयावं बस्वा हसायुवः संस्तिषुःसजीयः । सुवर्णेकुम्नं प्रणिपस्य बीसां नृपैः सहन्नैः सहितः प्रपेषे ॥८९

# **बार्**लविकीडितम्

हत्या चातिचतुष्टणं हरुवरो रत्नत्रयास्त्रश्चिया षश्यन्तेवस्त्रश्चेचनेन युगपत् त्रैकोन्धवस्तुरिचतिम् । भव्यानामभयप्रवाणरितको भूत्वा पुर्नोनष्टितः सिद्धानां सुबसस्पवामभजत स्वानं पर्व शाहबतम् ॥९०

इत्यसगकृते चीवर्डमानचरिते बस्त्रेवसिद्धियमनो नाम

#### बशमः सर्गः ।

इस प्रकार बसम कविकास वीराईमान चरित में अध्येत के मोस गमन का वर्षन करते बसमा दशनों सर्म समाप्त हुंगा ।

# एकादश्वः सर्गः पुल्पतामा

वा नरकभवे विविश्वदुःकं विरमनुभूय विनिर्भतः कर्यवित् ।
पुनरिह मरते रथाञ्चयाणिः प्रविपुरु सिहिणिरी वभूव सिहः ॥१
प्राविषित्रमानसो निसर्गात्रधमकषायकषायरण्यनेन ।
यम इव कृपितो विना निसिश्चं समवगजानवधीरक्षुषा विहीनः ॥२
प्रतिरवपरिपूरिताप्रिरन्त्रं करिकलभा ध्वनितं निशम्य तस्य ।
विविश्वद्वयाः प्रियेरकाण्ये समअसुभिःसुविनरासिरे स्वयूषेः ॥३
पृवक्कुलमपहाय तं नगेन्त्रं सकलमगावपरं वनं विवाधम् ।
करिरिपुनककोटिलुमशेषं वजित सवा निरुपद्रवं हि सर्वः ॥४
विवरतदुरिताशयानुबन्धाद्विगतदयो निजजीवितव्यपाये ।
पुनरिष गरकं जगाम सिहो प्रथममसरफलमेतदेव जन्तोः ॥५
नरकगितमुपागतो हरियाः स हि मृगनाथ भवानिति प्रतीहि ।
अव नरकभवे यद्यप्रदुःसं शृणु तनुमानसमुपैति तस्त्रवक्षये ॥६

## ग्यारहवाँ सर्ग

इसके अनन्तर चक्रवर्ती का जीव नरक के पर्याय में चिरकाल तक नाना प्रकार का दु.ल भोग कर किसी तरह वहाँ से निकला और निकल कर फिर से इसी मरत-क्षेत्र के बहुत बड़े सिह्गिरि नामक पर्वंत पर सिंह हुआ ।।१।। उसका मन स्वमाव से ही अधान्त रहता था। अनन्तानुबन्धी कथा क्षी रङ्ग से रंगा हुआ होने के कारण वह निमित्त के बिना ही यमराज के समान कुफ्ति रहता था और मूख से रहित होने पर मदमाते हाथियों का वध करता था।। २।। प्रतिध्विन से पर्वंत की गुफाओं को पूर्ण करनेवाली उसकी गर्जना को सुनकर जिनके हृदय विदीण हो। गये वे ऐसे हाथियों के बज्ये असमय में ही प्रिय प्राणों के साथ अपने झुण्डों से पृथक् किये जाते थे। भावार्थ—उसकी गर्जना सुन हाथियों के कितने ही बच्चे भय से मर जाते थे और कितने ही अपने झुण्ड से विखुद कर यहाँ-वहाँ माग जाते थे।। ३।। उस सिंह के नखों के अग्रभाग से लुस होने से शेष रहा मृगों का समस्त समूह उस पर्वंत को छोड़कर अन्य निर्वाध वन में चला गया सो ठीक ही है क्योंकि सब लोग उपदवरहित स्थान पर जाते हैं।। ४।। वह दयाहीन सिंह निरन्तर पापपूर्ण व्यामप्राय के संस्कार से अपना बीवन समाप्त होने पर फिर से प्रथम नरक गया सो ठीक ही है क्योंकि जीव के असकमं का फल यही है।। ५।। मुनिराज ने सिंह से कहा—हे मृगराज । जो खिह नरक गित को प्राप्त हुआ था बहु आप ही हैं ऐसा निश्चय करो। यह जीव नरक पर्याय में विश्व तीव दु: अ को प्राप्त होता है उसे अब सुनो में कहता हूँ।। ६।।

१. सुमहत्ति म० । २. मसुभिक्च निरासिरे म० ।

. समवि बयुरसाम्ब हुन्यसंस्यं कृतिसूक्तवास्त्रचितं च पृतिगतिय । प्राति दुष्यमायकानेदात्रश्रास्त्रस्थानेत्रास्तः स् वच्चवाह्ये ।।७ वतिविद्यतिविवाहेतिहरतो भवतरमं प्रविकोक्य गारकीयः। वह यब विश्वक्षोदक्षान मानशिक्षानिति वर्ति करोत्वरं तथैव ॥८ वसिरियमञ्जूभावा च का वा द्वरिक्तमकारि मदा पुरा विमुचन् । बहुमिंद क इति सर्व विक्रिय सब्दु क्रिम्सून्यकान वेशि सर्वन् ॥९ हुतभुक्ति परिताययन्ति भग्ना युक्तमब्दार्थं भ पावयन्ति ग्रुमन् । बहुवियमम् पीलयन्ति यन्त्रेश्यदिति परिस्कृदितास्थियोररायम् ॥१० विरुपति करवं कुतार्तेतावः करवानिवेजितकातकक्षप्रशिः। वृक्तिवहविसुप्यमानवेही क्रवति विचेतमसमनेकवारम् ॥११ तटपविसिकताविभिन्नपादः सहजत्या परिघुष्णतालुकण्डः । करिनकरकरासिकाञ्चितोऽपि प्रकित्तति वैतरणी विवास्य पातुम् ॥१२ उभयतदनिविष्टनारकोषैर्युद्धच्यक्ष्य स तत्र प्राष्ट्रमानः । कथमपि समवाप्य रन्ध्रमातों विरिमधिरोहति बख्यबाबदीप्तम् ॥१३ हरिकरिक्षपुपुण्डरीकककुप्रभृतिभिरेख विकृप्यमानवेहः। भृद्यमसुक्रमबाप्य तत्र बित्रं तच्यक्ष्मं प्रतियाति विश्वसार्यम् ॥१४

वह नारको सीध्र ही हुण्डक संस्थान से युक्त, कीड़ों के समृह से व्याप्त तथा दुर्गीव्यत करीर को प्राप्त कर दु:लमय उपपाद क्षम्या वाण के समान अधोमुख होता हुआ नीचे बच्चानिक पर पहला है ॥ ७ ॥ नामा प्रकार के तीक्ण शस्त्र जिनके हाथ में बे ऐसे नारकियों का समृह अब से बञ्चल उस नारकी को देख, इसे जला दो, पका दो, मार डालो, और ऊपर बाँव दो, इस प्रकार के वचन कहता है और वैसा ही शोध करने लगता है।। ८।। यह अशुम की देनेबाकी गति कीन है? पूर्वभव में मैंने कीन-सा भयंकर पाप किया था, और मैं भी कीन हैं? इस प्रकार क्रब-मर विचार करने के बाद वह विभक्षाविष ज्ञान को प्राप्त कर सब कुछ जान छेता है। १९॥ अत्यन्त कोघी नारकी उस नवीन नारकी को अग्नि में संतप्त करते हैं, मुख फाड़ कर घुएँ का वान कराते हैं और उसके बाद यन्त्रों द्वारा उसे पेरते हैं, पैरते समय उसकी हहिइयाँ टूट कर चट-बट का भयंकर शब्द करती हैं।। १० ।। जिसके नखों में बज्जमय पैनी सूइयां चुमाई गई है ऐसा वह नारकी बातंनाद करता हुना करण विस्नाप करता है तथा मेड़ियों के समूह के द्वारा विस्ना बारीर कुस किया जा रहा है ऐसा वह नारकी बनेक बार मूर्जिछत हो जाता है।। ११॥ जन्म के साब ही उत्पन्न प्यास से जिसका तालू और कण्ठ सूख गया है ऐसा वह नारकी विषमय जल पीने के लिये वैतरणी में प्रवेश करता है। उस वैतरणों के तट पर वो वज्जमयो बाल रहती है उससे उसके पैर विद्योर्ण हो वाते हैं और हाबियों तथा गंगरों के सूंब क्यो तलवार से उसके सम्ब-सम्ब हो आवे हैं।। १२॥

दीनों तटों पर बैठे हुए नारकियों के अनूह उसे बार-बार रोक कर उसी बैतरणी में हुआ देते हैं। वह दुःसी नारकी किसी तरह किसे पाकर निकलता है सो अजसय दावानकारे प्रकारित वहिषयिकितास्त्रपत्रमोद्येस्तर्यमेवहः प्रविदास्ति तदङ्गम् ।
वणकातिवहास्ति वक्षान्ति भ्रमरेनवैः सह बुष्टचन्डकोद्यः ॥१५
वात्तप्रवर्षः यृति तुवन्तो वहनिक्षस्त्रविष्ठक्ष्यप्रमासस्म् ।
असित्तविष्ठमुकः समिति तुन्दैः कुक्तिस्त्रमधैनंधनहयं तदीयम् ॥१६
विद्यात्तितवदनं 'तमुष्ट्रिकान्तेवृत्तविष्वारिषये निवेश्य केचित् ।
धनिक्षत्रसमुद्रगरमहारैरखरववेन पण्डाता पूर्णयन्तः ॥१७
वह्नविष्यरिवर्तनिक्षयामिः स्चपुद्रशिकासु निपास्य पूर्णयन्ति ।
प्रतितनु करवज्ञकेण यन्त्रे सहिति निषाय विद्यारयन्ति केचित् ॥१८
धनवहनपरीतवस्त्रमूषान्धुत्तपरित्तममयौरसं प्रपाय ।
विग्रातितरसनौ विभिन्नतास्तु स्मरति स्व मांसरतेः कसानि तत्र ॥१९
सरभसपरिरम्भवेन भन्नो धनमुरसि स्तनवस्त्रमुद्रगराप्रैः ।
प्रवक्रवनकस्त्रयोक्षिरङ्गनाविध्रं वस्तवप्रमुद्रगराप्रैः ।

पर्वत पर चढ़ता है।। १३।। उस पर्वत पर सिंह, हाथी, अजगर, व्याघ्य तथा कङ्क आदि जन्तु आकर उसके शरीर को लुप्त करते हैं। इस तरह वह नाना प्रकार का तीन दुःख पाकर विश्वाम के लिये गहन वृक्षों वाले वन की ओर जाता है।।१४॥ वहां, नाना प्रकार के तीक्ष्य शस्त्र रूपी पत्तों की छोदनेवाले वृक्षों के समृह से उसका बारीर विदीण हो जाता है। सैकडों घावों के समृह से व्यास उसके उस शरीर को दुष्ट तीक्ण कीड़े भ्रमर समूह के साथ काटते हैं ॥ १५ ॥ अत्यन्त कठोर शब्दों से कानों को पीड़ा पहुँचानेवाले काले कीए अपनी वष्प्रमय चोंबों के द्वारा, अग्निज्वासाओं के समृह से जिसकी विरूनियाँ जरू गई थीं ऐसे उसके दोनों नेत्रों को खोदते हैं।। १६ ।। जिसका मुख बाला हुआ है ऐसे उस नारकी को विषयय जल है भरे हुए कड़ाहे में डालकर कितने ही नारकी बहुत भारी और तीक्ष्ण मुखवाले मुद्गरों के प्रहार से चूर्ण करते हुए उसे बहुत तेज अन्नि से पकाते हैं ।। १७ ॥ घुमाना-फिराना, उछालना आदि की कियाओं से उसे ऊँची-नीची शिलाओं पर पहाड़ कर कितने ही नारकी उसको च्र-च्र कर डाछते हैं और कोई बहुत बड़े यन्त्र में रखकर बारान्त बारीक करोंत (बारा) के द्वारा उसे विदीण कर देते हैं ॥१८॥ कितने ही नारकी उसे प्रचण्ड अग्नि से अग्रास बजानय सांचे से निरे हुए संतप्त कोहरस को पिलाते हैं, उससे उसकी जीभ बाहर निकल बाती है तथा तालु विदीर्ण हो जाता है। इन सब क्रियाओं से वह वहाँ मांस-भक्षण की प्रीति के फूछ का स्मरण करता है। भावार्थ-उसे स्मरण बाता है कि पूर्वभव में मैंने बो मांस खाया था उसी का यह फल है।। १९ ॥ स्तन के बाकार के वज्यय मुद्गरों के अग्रभाग से जिसके बक्तःस्यल पर भारी चोट दी गई है ऐसा वह नारको प्रकालित बरिनमय स्त्रियों के सवेग आलिक्न से जानता है कि निश्चित ही यह मेरे काम-सम्बन्धो दोषों का फल है। भावार्य-उस नरक में लौह की बकती हुई पुतिकियों का उसे बाकिक्गन कराया जाता है तथा वक्षःस्थल पर वक्षमय सुद्गरों के अग्रभाग से चोट पहुँचायो वातो है। इस सब बातों से वह नारकी बानता है कि पूर्वमद में मैंने

रै. तम्बिकाम्सेवृति व० । २. मदारते: व० ।

मानिवर्तिमानवेनपुत्रमुक्तामां वृत्योदं सहस्वपुत्रमानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्तानेमुक्ताने

जो अन्य स्त्रियों का आखिङ्गन किया है तथा उनके स्थूल स्तर्नों के आधात से अपने वक्ष:स्थंत की युक्त किया है यह उसी का फल है ॥ २० ॥

क्रोच से जिसके नेच लाल-लाल हो रहे हैं ऐसा वह नारकी बद्यपि चकावट से विवस ही जाता है तोभी चीघ्र ही नेड़, मेंसा, नल हाथी और मुर्गा का सरीर रखकर ऐसे ही अन्य मेड़ मादि के साथ मतुर कुमारों के आगे भारी युद्ध करता है ॥ २१ ॥ अध्यावरीय देवों के मायायई हाथ की तर्जनियों के अग्रनान की डांट से जिसका हृदय दु:श्री हो रहा है ऐसा वह नारकी क्यांक हाथ और चरणों के युगल से रहित होता है तीभी भव से बीझ ही सेंबर के वृक्ष पर बढ़ता है। भावार्थ - अभ्यायरीय जाति के बसुर जुमार उसके हाथ-पैर तोड़ वेते हैं ऊपर से विक्रिया निर्मित हाथों की तर्जनी बज़ू किया दिसाकर ससे कांटेवार सेमर के वृक्ष पर चढ़ने के किये बाध्य करते हैं जिससे शक्ति न रहते हुए भी वह उनके बय से , सेनर के बूझ पर बढ़ता है ॥ २२ ॥ 'यह सूक्त पहुँचाने बाका है' ऐसा अपनी युद्धि से विचार कर वह जिस-जिस कार्य को करता है वही-जही कार्य निश्चय से शीझ हो। उसे बहुत भाषी दुःस उत्पन्न करने स्थाता है सो ठीक ही है स्प्रोंकि नारिकयों को युख का लेश भी नहीं होता है।। २३ ॥ इस तरह विवित्र दु:सों से युक्त नर्कमव से बाकर तुम यहाँ फिर लिंह हुए हो सो क्षेक ही है क्योंकि तीन मिन्नादृष्टि सीव निरुत्तन से चिरकास तक कुयोनियों के नष्य निकास करता ही है ॥ २४ ॥ है सुगराव । इस प्रकार किरतार से तुम्हारी मनावशी-पूर्वभवों की सन्तरि कही वह है। वाति-स्वरण के कारण इस सदावशी को तू बानता भी है। अब देशे बात्मा का हिद्य क्या है? बहु मैं स्पष्ट क्य से शहैवा सो उसे निर्मक बुकि से सुन ॥ २५॥

यह बात्मा निरम्तर विष्यावर्शन, अविरक्ति, कवाय, योग और प्रमाद के क्षेत्र क्य वृद्धिक मन करता है, वृक्षी परिचन्नत से इसके क्ष्य होता है ॥ २९ ॥ क्ष्य के दोप से यह बीवः एक विद 'यसिषु मिरियुपैसि बम्बरोवाश्त्रयसि शर्तवंतुरिन्त्रयानि सस्मात् ।
मनु विवयरसिविवाशय सैन्यो विवयरसेः पुनरेव सर्वदेश्यः ॥२७
भवसिक्तविवी पुनःपुन्त्र क्रमण्यविवः पुरवस्य वायतेत्र्यम् ।
इति परिकायसो विमेरनाविव्यंवरिहान्यपसंबुद्धोऽस्य बन्यः ॥२८
व्ययनय ननसः कथायसेवान्यस्यस्यस्य व काववानुबन्यम् ॥२९
स्वसह्ज्ञानवगम्य सर्वसस्यान् कहिहि ववाभिरीतं त्रिगुप्तिग्राः ।
जनयति स कर्य परोपतार्य अ वमववक्रभिवज्ञनारमनो यः ॥३०
विवयसयवन्यकारणं स्वं स्वपरंतर्य विवयं सदा सवाधम् ।
हरिवर समयप्रिविद्यपैयंत्युक्तम्यगण्ड तवेव वुःवसुप्रम् ॥३१
नवविवरसमन्तितं निसर्गावश्चि सदार्तवश्चुक्रसंस्वन्यत् ।
विविध्यसस्यूतं अयि जिव्योवं विविधिहाराविस्वालकेन नद्धम् ॥३२

से दूसरी गित को प्राप्त होता है। गित से शरीर, शरीर से इन्त्रियों तथा इन्त्रियों से विषयों की प्रीित को प्राप्त होता है और उस विषय-सम्बन्धी प्रीित से पुनः सब दोषों को प्राप्त होता है।। २०।। जीव की यह भ्रमण-विषि संसार रूप सागर में बार-बार होती रहती है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान् ने बीब के इस बन्ध का कथन किया है। जीव का यह बन्ध अनादि, अनन्त और अनादिसान्त होता है। भावायं—आभव्य जीव का यह कर्मबन्ध अनादि, अनन्त और मञ्चजीव का अनादि सान्त होता है।। २८।। हे मृगेन्द्र ! तुम मन से कषाय-सम्बन्धी दोषों को दूर करो और सब प्रकार से शान्त स्वभाव में लीन होओ। मिथ्या मार्ग का संस्कार छोड़कर जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा प्राप्त-पादित मन में भीति करो।। २९।। सब जीवों को अपने समान जानकर तुम मनोगृप्ति, चलनगृप्ति और कायगृप्ति इन तीनगृप्तियों से सुरक्षित होते हुए हिंसा की प्रीित को छोड़ो। जो अपने आपके बु.स को जानता है वह निध्चत ही दूसरे को संताप कैसे उत्पन्न कर सकता है ?।। ३०।। हे मृगराज ! इन्द्रिय-सम्बन्धी सुस अनियत है—एक रूप महों है, बन्ध का कारण है, जारमातिरिक पदार्थों से उत्पन्न होता है, विषम है तथा सदा बाधाओं से युक्त है। बास्तव में इन्द्रियों से जो सुस प्राप्त होता है उसे तुम भयंकर दृश्य हो जानो।। ३१।। ओ स्वभाव से ही भी इन्द्रियों से जो सुस प्राप्त होता है उसे तुम भयंकर दृश्य हो जानो।। ३१।। ओ स्वभाव से ही भी

१. जो सलु संसारत्यो जीवो तक्तो दु होदि परिणामो । परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ।। १२९ ।। गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जागते । तेहि दु विदयम्बहर्ण तक्तो रामो व दोवो वा ।। १३० ।। जायदि जीवस्सैर्वमानो संसारवक्तवाकश्य । इदि जिजवरिह अधिवो संजादिणियनो तिजिवजो वा ।। १३० ।। प्रश्लास्तिकाये ।

२, सपरं वाधासित्तं विश्विष्णं वंधकारणं विषयम् । वृद्धवि चोरवतारं संसारं नोहसंख्याः ॥ ८६ ॥ प्रवचनतार ।

६. ३१--३७ श्लोकाः व प्रश्नी केवकजनायात् अवटा १ति प्रतीयते ।

निकानुतर्वमंतर्भपूर्वं अञ्चलिक्तेत्रसङ्ख्यासगेहम् । इनिकुत्तिविद्यं च पुलियम्बि विचरक्रिकारिकारक्रिकारक्रमकरपम् ॥३३ कृतिकपरितानकेतुम्सं वपुरिकारिकार्यस्यवेत्य तस्कात् । वपनय नितरां समस्ववृद्धि क्ष्यमवयक्ष विक्षे सति विचते ॥३४

(जियलम् )

तिवसुवासपुनर्भवं विकायं निवस्त्रसारसम्बं निरमानायुम् ।

यदि तव मतिरस्ति सन्युमारे स्थव कवं वाद्यमवान्तरं च सङ्गम् ॥३५
गृहणनवपुराविकः समरो अवति स बाद्यपरिग्रहो दुरन्तः ।
बहुनियमय रामकोमकोपप्रभृतिसवानसरसङ्ग्रनित्यवहिः ॥३६
इति कुव मनसि स्वयस्त्रयभीरवस्त्रसम्बन्धानसम्बद्धाः ॥३७
सन् पुनरितरे च सर्वभावा विविद्यसमागमसम्बद्धाः ॥३७
सवि निवसिस संयमोन्नतात्रौ प्रविमकदृष्टिगुहोवरे परिचनन् ।
वपद्मननवरः कवायनार्यास्त्रमसि तवा सन्धु सिह मन्यासिहः ॥३८
हिततरिमह नास्ति किञ्चवन्यविद्यनवन्ताविति विद्य निश्चयेन ।
बहुनिययनकर्मपाद्ममोको भवति वतः पुरुवस्य तेन सर्वः ॥३९

छिद्रों से सहित है, रब और बीय से उत्पन्न होने के कारण अपवित्र रहता है, नाना प्रकार के मल से सहित है, क्षय रूप है-विनासी है, बात, पित्त, रूफ इन तीमों दोषों से युक्त है, सामा नसों के समूह से बैंघा है, अपने अत्यन्त सूक्ष्म चर्म रूपी कवच से दका है, नाना प्रकार के हुआरों रोगों का निवास गृह है, कीड़ों के समूह से ब्यास है, दुगैन्व युक्त है, सुद्ध तथा विशास हिंद्दगीं के द्वारा निर्मित यन्त्र के समान है तथा बहुत प्रकार के संताप का कारण है, ऐसा यह सरीर है, इस प्रकार जानकर उस गरीर से ममस्य बुद्धि की विसंकुछ दूर करो। तुम जानते हुए भी निज स्वरूप में वृद्धि क्यों नहीं कमाते ? ॥ ३२-३४ ॥ अपूनर्जन्म का कारण, बाधारहित, उपमारहित, आत्मोत्पन्न और अतीन्त्रिय मोक्ष सुस को प्राप्त करने की गवि तुन्हारी इच्छा है तो हे मृगराज ! तुम बाह्य और बाभ्यन्तर परिग्रह का निष्वय से त्याम करी ॥ ३५ ॥ घर, धन, वारीर कादिक वो समस्त पदार्थ हैं वह माना प्रकार के पु:सदायक बाह्य परिषद् है इसके सिवाय को राम, क्लोब, कोष कारिक हैं वह बाज्यन्तर परिवह हैं ऐसा बानो ।। ३६ ।। तुम मन में ऐसा विचार करो कि मैं बिनासी रुक्सी से सहित, ज्ञान वर्जन सक्षण नाका आत्मा हैं, प्रसिद्ध संयोग रुक्षण वासे वो अन्य मान हैं वे सब मुझ से जिला हैं। ३७ ॥ यदि तू उपकाम जाव रूपी नखों के द्वारा कवार रूपी हाथियों को वह करता हुआ सम्यव्दर्शन रूपी बुझ के मध्य से सहित संयम रूपी सन्तर पर्वत पर निवास करता है तो है सिंह ! तू सच्युक ही खेड मध्य है ॥ ३८ ॥ इस संसार में जिले-नत्र अगवान के वचनों के सिवान निवनन से और बोई पवार्य अस्यन्त हिराकारी वहीं है ऐसा

1

१. सर्वेहि मः।

स्क्रीम सासरोक्षणां वाला वंसणकवसको ।
 सेसा में वाहिए। भावा सक्षी संजोदसकाः । — निमायसारः

विभवनात्रसायमं दूरावं मृतियुक्तान्नाकिना निर्योगनान्। विवयविम्तृवार्गपास्य दूरं कमिह करोत्यवारामरं न मध्यम् ॥४० ज्ञाक्त्य सस् मार्गवेन मार्ग हरिवर कोक्निय समावलेन । प्रतिसमययपार्ववेन मार्ग हरिवर कोक्निय समावलेन । प्रतिसमययपार्ववेन मार्था प्रश्नमथ शौचनलेन छोक्तविह्नम् ॥४१ ज्ञामरसहृदयः परेरज्ञय्याद्यदि न विभेषि परीवहप्रप्रकात् । धवलयित तवा त्ववीयशौर्म त्रिभुवनमेक्पवे मशौमहिम्ना ॥४२ अनुसमुक्तिसिक्तिनुत्तं गुक्यु सद्य कुर पञ्चसु प्रणामम् । भवसिललियेः सुदुस्तरस्य प्लब इति तं इत्वबुद्धयो ववन्ति ॥४३ अपनय नितरां त्रिज्ञस्यवोधान्त्रस्य परिरक्ष सद्य व्रतानि पञ्च । स्यज वर्षाव परां ममत्वबुद्धं कुर कर्वणार्वमनारतं स्वविद्यम् ॥४४ अवगमनमपाकरोत्यविद्यां अपयित कर्म तपो यमो क्वदि । समुवितमपवर्गहेतुभूतं जित्यभिति प्रतियाहि दर्गनेन ॥४५ तव भवति यथा परा विजुद्धिमैनसि तथा नितरां कुर प्रयानम् । अध विवितहितैकमासमात्रं स्कृदमवगच्छ निजायुद्धः स्थिति च ॥४६

जानो । नाना प्रकार के सुदृढ़ कर्में रूपी पाश से छुटकारा जिससे होता है वही आत्मा के लिये सब कुछ है ।। ३९ ॥ कर्णयुगल रूपी अञ्जलों के द्वारा पिया गया यह दुलंभ जिन बचन रूपी रहावन, विषय रूपी विष से जिनत तृथा को दूर हटाकर इस संसार में किस भव्यजीव को अजर और अमर नहीं कर देता है ? ॥ ४० ॥

है श्रेष्ठ सिंह ! तुम क्षमा के बल से क्रोष को नष्ट करो, मार्द्व के द्वारा मान को खण्ड-सण्ड करो, प्रत्येक समय आर्जव वर्म के द्वारा माया और शीच वर्म कपी जल के द्वारा लोभ कपी अगिन को जान्त करो ।। ४१ ।। जिसका हृदय प्रधाम गुण में लीन हो रहा है ऐसे तुम यदि दूसरों के द्वारा अश्रेय परीवहों के समूह से भयभीत नहीं होते हो तो तुम्हारो शूर-वीरता एक ही साथ यद्य की महिमा से तीनों लोकों को सफेद कर सकती है। भावार्थ—तुम्हारा यद्य तीनों लोकों में ब्याप्त हो जावेगा ।। ४२ ।। तुम पञ्च परमेष्ठियों के लिये सदा प्रणाम करो क्योंकि वह प्रणाम अनुपम सुख की प्राप्ति का कारण है तथा अत्यन्त दुस्तर संसार कपी समुद्र से पार होने के लिये नीका है ऐसा विद्वज्वन कहते हैं ।। ४३ ।। माया मिण्यास्त्र और निदान इन तीन शस्यों को सर्वया हटाओ, पांच कतों की सदा रक्षा करो, खरीर में अत्यविक ममत्त्व बुद्धि का स्थान करो और अपने चित्त को निरम्यद करणा से आर्द्र करो ।। ४४ ।। सम्यग्जान अविचा को दूर करता है, तप कमों का क्षव करता है, चारित्र कमों का संवर करता है इस प्रकार सम्यग्वर्णन के साथ मिले हुए यह तीनों मोक्षमार्ग के हेतुभूत हैं ऐसी प्रतीति करो—दुष्ठ अद्धा करो ।। ४५ ।। तुम्हारे मन में जिस प्रकार परम विद्यु-बता हो उस प्रकार तुम अच्छी तरह प्रयस्त करो । हे आस्महित के ज्ञाता मृगराज ! जब तुम्हारी

जिणवसणसीसहिमणं विसयसुहिविरेयणं अमिदभूयं । जरमरणवाहिहरणं खबकरणं सम्बद्धनलागं ।। १७ ।।—दर्शनप्राभतः

२. मेक्पदं ब०।

त्रिवारकविकास रक्षांस्थीयं सम्बद्धानीक्षा सुपेन्त याववायुः। अनवनगुपसञ्चकोचिकामी विशव समाचित्रभावि विषर्व ॥४७ गतमय बराने समाद्ववेजनारयनिष्ठ अविश्वास आरते जिनेनाः। इति गरिकवितं जिनेविता नः सवस्तिनं क्रमशावरेण नास्ना ॥४८ व्यमागता भक्तां बाक् परिकोधवितं तबीववाववात् । ननु मुनिहृदयं सुनिःस्पृहं व स्पृहृद्वति अव्यवनप्रवोधनाय ॥४९ इति चिरमनुशिष्य तरचमार्गं मुनियबगानुगमनाय निश्चितार्थम्। स्वयरणविनतं स्पृशस्त्राराषैः जिरसि मुहुर्गुहरावरेण सिहस्।।५० चिरमिभरिषुषा निरीक्ष्यमानौ प्रनयश्रमाध्यक्षप्राचित्रेक्षचेत् । जक्षव रपवर्गी समाववेदां प्रतिपवर्गी समनाव बारजी तौ ॥५१ अब जुनियुनके व्यतीत्व तस्मिन्यवन्ययेथ वसे स्वहष्टिमार्थम् । भृत्रमरतिमियाय राजसिहो जनयति सद्विरहो न कस्य वाधिम् ॥५२ युनिविरहशुचा समं स्वचित्तावनतिचिरेण निरस्य सर्वसञ्जन् । तदमरुवरणाकुपावनायामनशनकास्त मृगाविपः शिकायाम् ॥५३ 'विमिहितमपुरेकपाइवंबुस्पा दृववि बचास न वण्डवन्मृगेन्द्रः। वतिगुजगणभावनासु सक्तः प्रतिसमयं च वभूव शुद्धलेदयः ॥५४

जायु की स्थिति मात्र एक बाह की रह गई है बह समझ को ॥४६॥ हे मुनेन्द्र ! तुन्हें बोधि-श्राश्मजान की प्राप्ति हो चुकी है इसकिये मन बचन काय की विधि से अपने समस्त पाय योग को दूर
कर जब तक आयु है तब तक निर्मंक समाधि प्राप्ति के किये बनकान तप करो । मावार्थ-वीवन
पर्यन्त के किये उपवास करो इसी से तुम्हारा समाधिमरण निर्दोच हो सकेगा ॥ ४७ ॥ हे निर्भय !
इस मब से दशवें भव में तुम इसी भरत बोत में तीर्यंकर होओंगे । यह सब समाचार कमकाबर
नामक तीर्थंकर ने हम सब से कहा है ॥ ४८ ॥ हे वामरत ! निरुच्य से हम कोग उन्हों तीर्थंकर के
कहने से वापको सम्बोधने के किये आये हैं सो ठीक ही है क्योंकि मुनियों का हृदय यद्यपि अत्यन्त
निःस्पृह रहता है तो भी वह अव्यवनों के संबोधने की इच्छा रखता है ॥ ४९ ॥ जो अपने चरचों
में नश्रीभूत सिंह का उसके शिर पर आवर पूर्वंक वार-बार हाथ फरते हुए स्पर्श कर रहे थे ऐसे
वे मुनि उसके किये निर्णीत तत्वमार्ग का उपवेश देकर आकाश मार्ग से चले गये ॥ ५० ॥ सिंह,
स्नेह से उत्पन्त बांसुओं के कम से मिलन नेत्र के हारा जिन्हें चिरकाक तक देखता रहा ऐसे वे
दोनों चारण ऋदिधारी मुनिराज अपने इह स्थान पर बाने के किये आकाश में चले गये ॥ ५१ ॥

तदनन्तर जब दोनों मुनिराच अपने दृष्टि मार्च को उत्तर प्रवन के समान तीज देग है जहें गये तब वह सिंह अरविक दु:च को जास हुआ सो ठीक ही है क्योंकि सरपुरुषों का वियोग किसे मानसिक पीड़ा उत्पन्त नहीं करता है ? ॥ ५२ ॥ किन्तु सीछ ही वह सिंह मुनि वियोग से होने वाले शोक के साथ समस्य व्हिराह को अपने मन है दूर हटाकर उन मुनिराज के बरण विद्वा से पवित्र शिका पर उपनास का नियम सेकर देंड गया ॥ ५३ ॥ विसने उस शिका पर एक कर-

१. निहित्तवपु स० ।

सरतरपवनाभिधातरकां रविकिरचोत्नुकतापतः समन्तात् ।
स्युद्धितमिष वपुवर्धयां न कके सनित हरेः कतु ताहको हि धीरः ॥५५
वविभिधुस्नवंशमिककोचैमँसकस्वैरिप समैतु प्रवष्टः ।
सममृत समसंवरानुराणं द्विपुणतरं मनसा व्ययेतकस्यः ॥५६
मृतमृगपतिवाद्भया मवान्यः करिपतिभिः प्रविकृतकेशरोऽपि ।
सक्तत स हृवये परां तितिकां तवक्यतेनंतु सत्कतं मुमुक्षोः ॥५७
सणमिष विवसत्त्वा भूषा वा द्विरवरिपुनं बम्य मुक्तदेहः ।
'धृतिकविकत्वीरमानसस्य प्रसमरतिनं पुषायते किमेका ॥५८
प्रतिविवसमयात्तनुत्वमङ्गः सह बहिरन्तरवित्यतेः कवायैः ।
हृवि निहित्विनेन्द्रभक्तिजारस्विव नितरां शिविकीकृतप्रभावः ॥५९
रजनिषु हिममाक्तो सवाचे समिववरोवरवितनं न चन्दः ।
निरुप्तवन्तर्वरस्य शीतं न हि विवधाति तनीयसीं च पीडाम् ॥६०
सरनक्षवगतेः शिवाशृगालेमूंतकिया पर्भिक्ततो निशासु ।
सपमिष न कहो परं समाधि न हि विधुरे परिमुह्यते समावान् ॥६१

बट से अपना शरीर रख छोड़ा था ऐसा वह सिंह दण्ड के समान चलायमान नहीं होता था। वह प्रत्येक समय मुनिराज के गुण समूह की भावना में लीन रहता था, क्षण-क्षण में उसकी लेक्याएँ विश्वय होती जाती थीं ॥ ५४ ॥ उसका शरीर यद्यपि तीक्ष्ण वायु के आधात से रूक्ष हो गया था और सुर्यं की किरण रूप उल्मुक के ताप से सब ओर फट गया था तो भी सिंह के मन में पीड़ा उत्पन्न नहीं कर रहा या सो ठीक ही है क्योंकि सचमुच बीर प्राणी वैसे ही होते हैं।। ५५ ॥ दावानल के समान मुख बाले डांस और मिक्सयों के समृह तथा मच्छरों के निचय यद्यपि उसे मर्म स्थानों में काटते ये तो भी वह मन से निर्भय रहता हुआ प्रशम और संवर में दूना अनुराग बारण करता था ॥ ५६ ॥ 'यह मरा हुआ सिंह है' इस शंका से मदान्ध हाथी यद्यपि उसके गढ़ेंन के बालों को सींचते ये तो भी वह हृदय में उस्कृष्ट क्षमा को धारण करता या सो ठीक ही है क्योंकि मोक्षाभिकाषी जीव के सम्यग्ज्ञान का यही बास्तविक फल है ॥ ५७ ॥ शरीर से स्तेह का स्याग करने वाला वह सिंह अगभर के लिये भी मूख और प्यास से विवश नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि जिसका घीर यन वैर्यक्षी कवच से युक्त है उसके लिये क्या एक प्रशमगुण की प्रीति ही अमृत के समान आचरण नहीं करती है? ॥ ५८ ॥ हृदय में स्थित जिनेन्द्र मक्ति के भार से ही मानी जिसका प्रमाद अत्यन्त शिथिल हो गया था ऐसा वह सिंह, भीतर स्थित रहने वासी कवायों के साथ बाहर शरीर से प्रतिदिन इसता को प्राप्त होता जाता था। भावार्थ-उसके कवाय और शरीर दोनों ही प्रतिविम सीण होते जाते वे ॥ ५९ ॥ शान्ति रूपी गृहा के भीतर रहने बाले उस सिंह को रात्रि के समय अत्यन्त तीक्ष्ण ठण्डी बायु पोडिल नहीं करती थी सी कीक ही है क्योंकि अनुपम और सान्त्र ओढ़नी से सहित मनुष्य को ठण्ड थोड़ा भी कष्ट नहीं पहुँचासी है।। ६०।। रात्रियों में पैने नस जोर बांतों वाले श्वालाली जीर श्वाल उसे मृत समझ वसाप

१. षुत मा । २. विषुरेजीय विमुद्धाति मा ।

विनकरकरकाळतापयोग्यत्रक्षितिकां हिमपिय्यवन्तर्शयांन्। शशिकरकाको विकीयतेका द्वित्वरिद्धः प्रतामे निकाय चित्रम् ॥६२

### वायमितिः

इति मासमेकमणसङ्ख्या समुखेखितो अवभवानुस्थितः । जिनकासमानुगतबीविकार्तुं पुरितौः स दूरमञ्जूभिक्य हरिः ॥६३

## वसन्त विस्कृत्यं

सौवर्गक्षयमय धर्माह्मेन सत्ता सत्तो समोहरामग्रुः स मनोहरेऽभूत ।
वेवी हरिष्यम इति प्रविक्षो निमाने सम्मन्तकपुद्धिरध्या न सुसाय केवाम् ॥६४ प्रत्युत्तिको जय वयेति वद्द्भिष्यकौरानन्तवाककुत्रसौः अरिवारवेवैः ।
विक्याञ्चनानिरिभमञ्जलवारिगीनिः कोऽहं निमेतिविति चिन्तयति स्म धीरः ॥६५ जात्या भणावविता सक्तं स्ववृत्तं तस्मास्मतम्युनियुगं सह तैः समेत्य ।
अम्यक्षं हेर्यकमलेक्य मुद्दः प्रधानिरित्यक्वीत् प्रमवनिर्मरिक्तम्बृत्तः ॥६६
योऽम्युद्धती वृरितक्षयमनतो भवद्भिवंष्या सनं हितकयोशवरितकानिः ।
सोऽहं हरिः सुरवरोऽस्मि सुरेन्द्रकावयः कस्योग्नति न कुत्ते भृवि साध्वावयम् ॥६७

चारों ओर से चींबते ये तो भी वह सण भर के लिये औं उत्कृष्ट समाधि को नहीं छोड़ता या सो ठीक ही है क्योंकि क्षमावान मनुष्य कृष्ट के समय भी विमूद नहीं होता है—भूछ नहीं करता है।। ६१।। जिस प्रकार सूर्यकिरणों के संताप से बफ्त का पिष्ट प्रतिदित विकीम होता जाता है— पिघलता जाता है उसी प्रकार कन्द्रमा के समान सफेद बहु बड़ा भारी सिंह प्रश्नमगुण में अपना चित्त लगा कर प्रतिदिन विकीम होता जाता था—श्रीण होता जाता था।। ६२।।

इस प्रकार अचल रहकर जिसने एक बाह तक उपवास किया या, जो संसार के अब से आकुल था, तथा जिनवर्ग में जिसकी बृद्धि छग रही वी ऐसा वह सिंह पाप और प्राचों के हारा दूर छोड़ दिवा गया। भावार्थ—उसका वरण हो गया। ६३ ॥ तहनम्बर धर्म के फल से बीध्य हो सीधर्म स्वगं को प्राप्त कर मनोहर विमान में मनोहर हारीर का बारक हरिष्णक बाम से प्रसिद्ध देव हुआ सो ठीक ही है वर्गींक सम्मन्तव की शुद्धि किन के सुख के लिये नहीं होती? ॥ ६४ ॥ 'खय हो जय हो' इस प्रकार ओर से उण्चारण करने वाले तथा हुई के बाजे बजाने में कुशक परिवार के देवों और मञ्जल हम्मों को घारण करने वालो सेवासूनाओं ने बिसकी अनवानी की बी ऐसा वह भीर वीर देव विचार करने कना कि में छोन हूं और यह' बया है ॥ ६५ ॥ अन्य अर में सम्बन्धितान से अपना सब सवाचार जान कर बहु उम विद्वार के देवों के बाथ सस स्वगं से अक-कर पूर्वोक्त दोनों मुनिराओं के समीप यया और स्वर्ण कमलों तथा प्रणामों के हारा बाएजार अनको पूजा कर हुई-विकोर होता हुआ इस प्रकार को का ॥ ६६ ॥

आप कोगों ने हित कवा कपी सज़बुद रहिन्द्रयों है जिले सब्छी तरह बोधकर पाप कपी

१. हैमक्सपीरम मा ।

#### उपजातिः

अनाप्तपूर्वं भवतां प्रसादात्तम्यक्तवमासास यथाववेतत् । त्रेकोक्यसूदामणिशेसरत्वं प्रयातकान्तंत्रति निर्वृतोऽस्मि ॥ ६८

#### विस्तिश्णी

बराबीबीअङ्गो बननसिक्को मृत्युवकरो महासोहाबर्ती गदनिवहफेनैः शबक्तिः।

मया संसारान्धिभैवदमकवाक्यप्रवस्ता

समुत्तीणः किञ्चित्रमवनतटीशेषमणिरात् ॥६९

### वसन्ततिस्कम्

इत्थं निगस्त विबुधः स पुनः पुनश्च संपूज्य तौ यतिवृषौ प्रययौ स्वधाम । बिन्यस्य भूषंनि चिराय तदङ्घ्रधूलि रक्षाथं मूर्तिमिव संसृतियातुषान्याः ॥७०

### मालिनी

शरबु दृपतिरिश्मश्रीभुवा हारयष्ट्या सह हृदयविभागे बद्धसम्यक्त्वसम्यत् । अभिमतसुरशोक्यं निर्वशस्त्रप्रमत्तो जिनपतिपवपूजां तत्र कुर्वन्नुवास ॥७१ इत्यसगकृते श्रीवर्द्धमानचरिते सिंहप्रायोप गमनो नामै-

एकाबद्धाः सर्गः ॥ ११ ॥

कीचड़ से निकाला था बही मैं सिंह इन्द्र के समान श्रेक्ट देव हुआ हूँ सो ठीक ही है क्योंकि सायुजनों के बचन पृथ्विश्वी में किसकी उन्नित नहीं करते हैं? ॥ ६७॥ आपके प्रसाद से अप्राप्तपूर्व
सम्यक्त को यथार्थक्प से प्राप्त कर इस समय में इतना सुखी हुआ हूँ मानो तीन लोक की चूड़ामणि का सेहरा ही मुझे प्राप्त हुआ हो ॥६८॥ आपके निमंल बचनकपी माद को घारण करने वाले
मैंने उस संसार क्पी सागर को चीझ ही पार कर लिया है जिसमें वृद्धावस्थारूप लहरें उठती
रहती हैं, जन्म क्प पानी भरा है, मृत्युक्प मगर रहते हैं, मोहरूप बड़े-बड़े भैंवर उठा करते हैं
तथा जो रोगसमूह कप केनों से बिजित है। कुछ मवरूप तट ही उसके होष रहा है॥ ६९॥
इस प्रकार कह कर और बार-बार उन दोनों मृनिराजों को पूजा कर वह देव अपने स्थान पर
चला गया। जाते समय वह संसार क्पी राक्षसी से रक्षा करने वाली भस्म के समान उनकी चरण
रज्ञ को चिरकाल तक अपने मस्तक पर घारण कर गया था॥ ७०॥ शरद ऋनु के चन्द्रमा की
किरखों की खोमा को अपहरण करने वाली हारयण्टि के साथ जिसने अपने हृदय माग में सम्यक्तकपी संपत्ति को घारण किया था तथा जो प्रमावरहित होकर जिनेन्द्रमगवान के चरणों की पूजा
करता था ऐसा वह देव वहां मनोवाञ्चित देवों के सुख का उपमोग करता हुआ निवास करने
समा। ७१॥

इस प्रकार असन कविकृत श्री वर्डमानचरित में सिंह के संस्थास का वर्णन करने वाळा ग्यारहवां सर्व समाप्त हुआ।

१. मूर्णि सुचिराय म०। २. गमनं म०

शायकः सर्गः

# शान्यः सर्वः जन्मक्रि

वयास्ति चन्द्रप्रिययः प्रतीतो होने द्वितीये कुष्यूनियस्यः ।
प्राच्यां विति प्रत्यतुरस्त्रवस्य कीरत्यनोष्यत्ययानस्यः ॥१
रोच्यो निरिस्तत्र नवश्यरका काम स्वव्यन्ति विविद्यान्यर्गेसः ।
पञ्चाधिया विश्वतिकवृत्यं सामान्यतं च विविद्यान्यर्गेसः ।
यः काश्रमुत्रीः शिवारेरवजेरचंकमार्गितृत्वतीय वाक्य्य् ।
यानोचरातीतपुक्ष्यसम्बद्धिकाचरावात्तिविवात्वातिकाः ॥३
यत्रास्योगासिमपूक्षरेक्षाय्यानावितावेषकारीरक्षोभाः ।
इतस्ततो पालप्रभिसारिकाः वे विका तिनवा इय वृत्तिवायः ॥४
कालोऽपि पत्वृत्यत्यो निकामं न सेव्यते विव्यववृत्यनेन ।
अननासाम्यानवकोवय काम्ति विद्यावरीवावदिक्रिकातेन ॥५
विद्यानुभावेन परेष 'केल्यां तिरोहिराङ्गीरिच वश्र रामाः ।
स्वासानिकामोवद्भृता स्वनावानमुकुत्वको कुष्यति प्रमृदान् ॥६
न होयते यत्र सरोवराणां विकाससम्पत्कुपुक्षेत्वरेख ।
तीरस्यमुक्तोपकसान्ववीतिक्योस्सम्पर्कुपुक्षेत्वरेख ।

## बारदवीं सरी

जयान तर दिलीय जातकी कार द्वीप में मेर वर्णत की पूर्व दिशा में सीता नदी के उत्तर तर से कमा हुआ कुर भूमि के समान करका नाम का प्रसिद्ध देख है। १।। वहां क्यानी बीसि से जन्म वर्णतें को जीतने वाला, विवासरों का निकास भूत विजयार्थ वर्णत है। वह पर्वंत करे योजव से पञ्चीस योजन लंगा और सी योजन जीवा है। २।। वश्नामां कर सीन्त्रम सम्मित से पुक्त विवासरों के निवास से गर्ज को प्राप्त हुआ जो पर्वंत काम के समान सफेर नगन कुम्मी बड़ी-मझी शिकारों से ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं की हुँसी ही कर रहा हो।। ३।। जहां सहज की हुई जज्जवल तजवार की किरवों की रेसा से जिनके चरीर की समस्त सोभा कालों पड़ यई है ऐसी अभिसारिकाएं दिन के समय आकाश में जहां-दाहां पूनती रहती हैं। वे अभिसारिकाएं ऐसी वास पड़ती हैं मानों शरीरवारिको राजियां ही हों।। ४।। विस्त पर्वंत के कूटों का तर क्यान अस्त्रम सुन्दर या तो भी वेवाञ्चनाएं उसकी सेवा नहीं करती की—वहां सही जाती की। उसका कारण मह शा कि वहां विद्याचरियों को मसावारण कान्त्र देखकर देखाञ्चनाएं सरमत्त्र की काली की।। ५।। विस्त पर्वंत पर विद्या के जल्कर प्रवास ही सिव्यां मक्ति कोल को विद्या की साथ सम्मा की स्वया कार्य की स्वया की साथ सम्मा की साथ स्वरा की साथ सम्मा की स्वया की साथ स्वरा की साथ सम्मा की स्वया की स्वया की विद्या की स्वया की साथ स्वरा की साथ साथ सी सीमा की स्वया वीसि कपी चांत्री से सदा नगास रहता है, क्यकिये कह दिन में भी विकास की सीमा की स्वया की साथ सी सीमा की

१. कियासिरंशिहताकी यः ।

स्वधानिकः कुन्दबलाबबातैस्त्रसारयन्यः परितस्तिमसाम् । सृजिन्नवाभाति सितेतरासु ज्योत्स्नामपूर्वामिष सर्वेरीषु ॥८ भेज्यामपाच्यामम तत्र हैमप्राकारहर्म्यादृतिराजितत्वात् । सम्बर्धनामास्ति पुरं पुराजां स्त्राममं हेमपुरं पुराजम् ॥९ विसर्गवीमस्यपुर्वेषु धत्मिन् रत्नोपलेक्वेत्र परं सरस्वम् । संस्वयतेक्तमंक्रिनत्विमन्दोः कलावतां पत्नवतां स मध्ये ॥१० स्वावान्वितो यत्र सदा विक्यः परं बुधानां कुरुमप्रमाणम् । भवत्यनिक्यो वित्वेत्र सोगक्रियासु बकाः परलोक्तभीतः ॥११

नहीं छोड़ता है। भावार्य—यद्यपि कुमुदों का समूह रात्रि को विकसित होता है तो भी तट पर छने हुए मोतियों की सक्त कान्ति रूपी वांदनी से वह सदा व्याप्त रहता है इसलिये दिन के समय भी विकसित के समान जान पड़ता है॥ ७॥ कुन्द की किछयों के समान अपनी सफेद कान्ति से अधेरी रात को वारों बोर से दूर हटाता हुआ जो पर्वंत ऐसा जान पड़ता है मानो काली रात्रियों में अपूर्व वांदनी की ही रचना कर रहा हो॥ ८॥

तदनन्तर उस विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी में नगरों का आमूषण स्वरूप हेमपुर नाम का एक प्राचीन नगर है जो सुवर्णमय कोट, महल तबा अट्टालिकाओं से सुशोभित होने के कारण सार्यंक नाम बाला है !। ९ ।। जहां स्वभाव से निर्मेल गुण बालों में यदि अत्यिविक तीक्ष्णता थी तो रक्षमय पाषाण में [ही थी वहां के मनुष्यों में नहीं थी। इसी प्रकार कलावान और पक्षवान बस्तुओं के मध्य यदि अन्तरक्त में मिलनता थी ती चन्द्रवा में ही थी वहां के मनुष्यों में नहीं थी। भावार्य-स्वाभाविक निर्मेखता को बारण करने वाले पदार्थों के मध्य यदि किसी में अत्यन्त तीक्ष्णता-स्पर्ध की कठोरता थी तो रत्नोत्कक-मणियों में ही थी, स्वामाविक निर्मलता-परिणामों की उज्ज्वलता को घारण करने वासे मनुष्यों में अस्यन्त तोक्यता-अस्यधिक निर्देवता नहीं भी । इसी प्रकार कलावान्—सोसह कलाओं से मुक्त और पक्षवान्—शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष से सहित वदावीं के मध्य यदि अन्तरक्त में मिलिनता-कालापन या तो बन्द्रमा में ही था, वहां के कलावान-चौंसठ कलाओं से सहित तथा पक्षवान्-सहायकों से युक्त मनुष्यों में अन्तरंग की मिलनता-कल्-विसता नहीं वी ॥ १० ॥ जहां त्याग से सहित मनुष्य ही सदा विरूप-रूपरहित-शरोर रहित होता या अर्थात् त्याग के त्रत्राव से मुक्ति प्राप्त कर रूपरहित होता या अथवा 'विशिष्टं रूप यस्य सः' इस समास के अनुसार त्यांची मनुष्य ही विशिष्ट रूप से मुक्त होता था वहां का अन्य मनुष्य विरूप-कुरूप नहीं था। जहाँ किसी का कुछ यदि अत्यविक अप्रमाण या तो बुधों--बुव प्रहों का कुछ ही अप्रवाण था, वहाँ के बुधों-विद्वानों का कूल अप्रमाण नहीं था। [ ज्योतिय शास्त्र के अनुसार प्रसिद्धि है कि अन्त्र ने गुरु-परनी के साथ समागम किया था उससे बुध प्रह की उत्पत्ति हुई थी इसिवये बुचों-- बुचपहों का कुल ही बप्रमाण वा बुचों--विद्वानों का नहीं] जहाँ कोई अनिष्ट या---स्मी-पूत्र वादि संस्ट ननों से रहित था हो बति-मुनि ही था, वहाँ कीई मनूच्य अनिष्ठ--विजिय नहीं था। इसी प्रकार नहीं यंदि कोई परलोक भीर-नरक बांदि परलोक से डरने वाका था तो योगिकिया में दक्ष-ध्यान में समर्थ मनुष्य ही था वहाँ का कोई ऐसा मनुष्य जो कि योग क्रिया-

यकानुष्वानां वाकाश्यित्वे निवधंत्रकोत्वेतं वारंगु वासितं क्ष्यान्त्रकार्यं वास्त्रकोत्वेतं वारंगु वासितं क्ष्यान्त्रकार्यं वास्त्रके स्वाद्यान्त्रकार्यं कर्मात् वाक्ष्यां वास्त्रकार्यं वास्त्रकारं वा

नवीन राजाओं के संयोग जुटाने में समर्थ का, वरलोक मीत- ग्रामु कमें से डरने वाला नहीं या ॥ ११ ॥ जहाँ दिनयों के मुकारिकन्द पर दवासोच्छ्वास के कोल से पड़ता हुआ मदोन्मता मीरा यद्यपि हाथ के द्वारा शिड़क दिया जाता था परन्तु वह हाथ को औ काल कमल सबस कर फिर से लीट जाता था ॥ १२॥

उस नगर की रक्षा करनेवाला क्रमकाश नामक राजा था। वह राजा जत्यन्त विनीस था, प्रजापालन के द्वारा करित को प्राप्त करनेवाला था, बीर था और नीसि के जाता तथा सरपुर्वों में अपसर प्रधान था।। १३।। सरद ऋतु के बाकाश के समान ब्वामल कान्ति बाले जिसके अपूर्व वह प्रसिद्ध विजय लक्ष्मी इस मय से ही मानो निक्चल क्षित भी कि इसकी थारों और चलती हुई पेनी थारा कहीं मुझे भी विदीण न कर दे।। १४।। बूरता का प्राप्ता र त्वक्ष्म यह राजा युद्ध में मय से मुरलाये हुए पुरुषों के मुखों को नहीं देखता है ऐसा नाम कर ही मानो जिसका प्रदाप शत्रुओं को सामने से दूर हटा देता था।। १५।। को राजा धूर्य के समाय था क्योंकि जिस प्रकार पूर्व नित्योदय—नित्य उदय को प्राप्त होता है जसी प्रकार नह राजा भी नित्योदय था—निरन्तर सम्युद्ध वैभव की प्राप्त होता था जिस प्रकार चूर्य कृतिमृद्ध न्यंदों के विखरों पर वित्यक्त पाव होता है—अपनी किरणें स्वापित करता है उसी प्रकार वह राजा भी मूमिभृत् अन्य राजाओं के मस्तकों पर वित्यक्त पाव था—पैर रखने बाला था, जिस प्रकार सूर्य क्रान्तकनान—कमलों का बहितीय स्वामी है उसी प्रकार वह राजा भी कमलेकनाव—कमलों का बहितीय स्वामी है उसी प्रकार वह राजा भी कमलेकनाव—कमलों का बहितीय स्वामी है उसी प्रकार वह राजा भी कमलेकनाव—कमला वर्षात कदनी का बहितीय स्वामी है उसी प्रकार सूर्य के समाय होकर भी अतिश्र करों —अतीव्य किरली से (पंक्ष में साधारक करों से) पृथ्वित को बाह्मावित करता था।। १६॥।

उस रावा की उत्कृष्ट कील क्यी आमुक्त से विम्नुवित, बुन्दरता की विश्राय भूमि राया असिंद वंश बाकी कनकसाका नाम की रानी औं ॥ १७ ॥ सिंह का कीव हरिस्कत नाम का देव, सीवर्य स्वर्ग से अवसीर्ण हीकर उन दोनों माता-विद्या के हुवें को बारन करता हुवा बहुत भारी

१. मुकारित: अ०

तीयकंकरपावकतिर्वं पुत्रः क्लिस्तियोः संगवनावकातः । जन्नवकात्तिवृतिसरवपुत्तते हरिक्ववोऽभूरकनकष्वजास्यः ॥१८ ज्ञंबरवण्यार्थविनाविपानामनारसं वर्भगतोऽपि मातुः । यो दीवृदायांसप्रेच पूर्वा सम्यवस्त्रवृद्धि प्रवयन्तिव स्वाम् ॥१९ यस्मिन्त्रपूते ववृत्रे कुल्कीत्रवन्तीयये प्रत्यहमम्बुराष्ठेः । वैक्रेय पूराप्रमुख्यस्तरपुष्याकरस्त्रेय च संनिवाने ॥२० विमाह्ममाना युगपण्यतको नरेन्द्रविक्ताः सहसा विरेखः । विशुद्धया सस्य विया निसर्गाहिशोऽपि कीर्त्या कमनीयमूर्तेः ॥२१ यो योवनवीनिक्रयेकप्रयोऽप्यनूनवर्षः स्ववशं निनाय । करातिवक्वर्यमनन्यसाम्यं विद्यागनं च प्रवितप्रभावः ॥२२ यहण्यया वास्तपुरविषय पौराः सुनिश्वलाका इति यं प्रवप्यः । कि पृतिकानेव स चित्रकम्मा कि रूपकान्तरविष्टित्रलोक्याः ॥२३ निषस्य यस्मिन्दुरसुन्दरीणामिन्दोवरथीरिवरा सतृष्णा । कटाक्रसम्बन्न चवाक मन्ना सुद्वंता गौरिव बक्तमन्ते ॥२४

कान्ति, दीति और पराक्रम से सहित कनकथ्यक नाम का पुत्र हुआ।। १८।। गर्भ स्थित होने पर भी जसका बालक ने दोहला सम्बन्धी कष्ट के बहाने माता से निरन्तर जिनेन्द्र भगवान की मुन्दर पूजा कराई की जिससे ऐसा जान पड़ता का मानो वह अपनी सम्यवस्य की शुद्धि को ही प्रकट कर रहा हो ॥ १९ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा का उदय होने पर समुद्र की बेला और वसन्त ऋत का सन्तियान प्राप्त होने पर बाज दक्ष की पुष्प रूप संपत्ति प्रति-दिन बढ़ने रुगती है उसी प्रकार उस पुत्र के उत्पन्त होने पर माता-पिता की कुल-लक्ष्मी-वंश परम्परागत संपत्ति प्रति-दिन बढ़ने लगी ॥ २०॥ सुन्दरता की मूर्तिस्वरूप उस पुत्र की स्वभाव से ही शुद्ध बुद्धि के द्वारा एक साय अवगाहन को प्राप्त हुई, आन्दीक्षिकी त्रयी वार्ता और दण्ड नीति नामक चारों राजविद्याएँ तथा कीर्ति के द्वारा अवगाहन को प्राप्त हुई, पूर्व जादि चारों दिशाएँ शोध हो सुशोभित होने लगी। भावार्य- उसकी बुद्धि इतनी निर्मल थी कि वह एक ही साथ चारों रात्रविद्याओं में निपृण हो गया तथा चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैल गई।। २१।। जो यौवन रूपी लक्ष्मी के रहने के लिये बद्वितीय कमल था, वो उत्क्रह भैर्य का धारक था, तथा जिसका प्रभाव अत्यन्त प्रसिद्ध था ऐसे उस कनकथ्यक ने दूसरे के द्वारा असाध्य काम, कोघ, लोभ, मोह, मद और मात्सयं इन छह अन्तरङ्ग शत्रुओं के समृद्ध को तथा अनेक विद्याओं के गण को अपने अधीन कर लिया था ॥२२॥ स्वेष्छा से जाते हुए उस पुत्र को देख कर नगरवासी छोग अत्यन्त निश्वल नेत्र होकर ऐसा विचार करने लगते थे कि क्या यह वही कामदेव है अथवा तीन लोक की सुन्दरता की चरम सीमा है ? ॥ २३ ॥ जिस प्रकार सस्यन्त दुवँक गाय की वड़ में मन्त हो अन्यत्र नहीं जाती है उसी प्रकार नगरनिवासी स्त्रियों की नील कमल की लक्ष्मी के समान सुन्दर तथा सत्दण-नुष्णा से सहित ( गाय के पक्ष में प्यास से सहित ) कटाक्षा संपत्ति उस कनकथ्यका में निमान हो अन्यत्र नहीं जाती थी। मावार्थ-वह इतना सुन्दर था कि नगर की स्त्रियाँ उसे सतृष्य नेत्रों से देखती ही

रहती थी। १४॥ जिस प्रकार चुम्बक लोहे को खींच लेता है उसी प्रकार अपने शरीर की विशे-जता से सुशोभित रहने नाला वह प्रसिद्ध कनकष्णक उनमें आवरयुक्त न होने पर भी विद्याधर कन्याओं के नन को सीचने लगा था। आवार्य—अग्रापि यह विद्याधर कन्याओं को कहीं चाहता था तो भी इसकी सुन्दरता के कारण उनका नन इसकी कोर आकृष्ट होता रहता था। २५॥

जिस प्रकार सिध पाकर कोई अद्वितीय कोर वर्ष रावि के समय अच्छी तरह बासते हुए धनिक के पास उरता-उरता जाता है उसी त्रकार अपरिक्त कारकीय गुण से युक्त उस कारका-ध्यक के समीप दूर ते ही धनुष चढ़ाये हुए कामदेव उरता-उरता आधा था। भावायं-व्यह इतना गम्भीर था कि उसे काम की बाधा सहसा प्रकट नहीं हुई थी। २६।। प्रजाशों के संताप को हरते वाला कारका्यक, विता की बाजा से देवीप्यमान प्रभा की घारक करकप्रमा का योग पाकर विजकी से संयुक्त बूतन मेव के तमान सुधोमित होने लगा।। २७।। उस वधू वरों ने अपनी कालित के द्वारा परस्पर एक दूसरे को अतिशय क्य से अपने कथा किया का सो ठीक ही है क्योंकि प्रिय और प्रियाओं के बीच परस्पर प्रेम रस जो प्रवाहित होता है वही सुरदरता का फल है।। २८।। देला को समूद्र के समान, अस्पितक सौन्धर्य विशेष क्य कथ्यों को घारक करने वाले वे दोनों परस्पर इतने विद्यतस्त के समान, अस्पितक सौन्धर्य विशेष क्य कथ्यों को घारक करने वाले वे दोनों परस्पर इतने विद्यतस्त के किय समर्थ नहीं वे ॥ २९।। यह वन्दन्तन के निधुक्तों में प्रवास निर्मित कथ्या पर स्थान कर, क्रोब से विसने करवट वचल को यी जिसका अवसी बद्ध उसने साप वमन सम्बन्ध वेग से मेवों को सौनने वाले विमान से जाकर कैर पर्वत को शिवार पर स्थान करना या।। ३०।। कभी बद्ध उसने साथ वमन सम्बन्ध वेग से मेवों को सौनने वाले विमान से जाकर कैर पर्वत को शिवार पर स्थान करना या।। ३१।।

१. कंक्किनियों सन् ४

अधेकदा संप्रतिपासधीसस्ताने स राज्यं कनकष्यकाय । जनाव राचा नुवातः समीवे बसाह हीशां विजितासप्तिः ॥३२ अनवास्थ्यामपि राष्ट्रकस्थीमदान्य नौजन्यमवाप धीरः। शयाहि कोके महतां विभूतिमंहीयसी नामि विकारहेतुः ॥३३ धन्त्रांसुशुक्रेरपि स प्रकासु सराजुरावं स्वयुक्तेस्वकारः। निरत्वयं प्रत्यहचुनितयोरचिनवरूपा महतां हि वृत्तिः ॥३४ स बन्दमस्यासकबस्युक्षाय प्रीत्योत्युक्षानामभवन्तिकामम्। बुरस्थितोऽपि प्रवदाष्ट्र कामून तपे विवत्यानिय सप्रतापः ॥३५ प्रवानुरामं विनलेव कीतिः सुयोबिता नीति रिवेप्सितार्मम् । तस्वार्वकोयं विवजेय सुबुमजीजनद्वेमर्थं त्रियासी ॥३६ इत्वं स सांसारिकसीस्यसारं पञ्चेन्द्रियेष्टं भृवि निविवेश । त्रियाञ्चनोत् ञ्चनयोषराग्न प्रमृष्टकक्षः स्वरुचन्दनभीः ॥३७ अयान्यवा मत्तवकोरनेत्रां कान्तां स्वहस्तापितवारुभूवाम् । मादाय विद्याधरराजसिंहः सुदर्शनोद्याननियाम रन्तुम् ॥३८ तस्येकवेशस्थितवास पिण्डीहमस्य मूस्रे विपुराश्मपट्टे । बास्रातपथीमुवि रागमस्त्रं निपात्व तस्योपरि वा निषण्णम् ॥३९

विषानस्तर एक समय संसार निवास से अयभीत, जितेन्द्रिय राजा कनकाभ ने कनकावक के लिये राज्य देकर सुमित मुनिराज के समीप दीक्षा ग्रहण कर ली ॥ ३२ ॥ धीर-वीर कनकावक अन्यजन दुलंग लक्ष्मी को पाकर भी गर्व को प्राप्त नहीं हुआ सो ठीक ही है क्योंकि लोक में वड़ी से बड़ी विभूति भी महापुरुषों के विकार का कारण नहीं होती ॥ ३३ ॥ अत्यधिक लक्ष्मी को बारण करने वाले उस कनकावका ने चन्द्रमा की किरणों के समान शुक्ल होने पर भी अपने गुणों से प्रजा में सदा स्थापी अनुराग-लालरक (पक्ष में प्रीति) उत्पन्न किया था सो ठीक हो है क्योंकि महापुरुषों की कृति अचित्रय कप होती है ॥ ३४ ॥ वह प्रीति से सन्मुख मनुष्यों के लिये चन्द्रन के तिलक के समान मातिशय सुख का कारण हुआ था तथा ग्रोष्म ऋतु के प्रतापी सूर्य के समान दूरवर्सी रह कर भी शत्रुओं को संतप्त करता था ॥ ३५ ॥

जिस प्रकार निर्मेल कीर्ति प्रजा के अनुराग को, अच्छी तरह प्रयोग में लाई हुई नीति अभिलिषत अर्थ को और बृद्धि अर्थज्ञान को उत्पन्न करती है उसी प्रकार राजा कनकञ्चल की प्रिया ने हैमरच नामक पुत्र को उत्पन्न किया । ३६ ॥ इस प्रकार प्रिय स्त्रियों के उन्नत स्त्राने के अन्नताम से जिसके वक्षास्त्रल पर लगे हुए चन्दन को बोभा पुछ गई थी ऐसा कनकञ्चल पृथिबी पर पञ्चेन्द्रियों के स्थि इष्ट सांसारिक श्रेष्ठ सुन्न का उपमोग करता था ॥ ३७ ॥

सवनन्तर किसी समय विद्याघरों का श्रेष्ठ राजा कनकथ्यक, मराचकोर के समान नेत्रीं बाकी तथा अपने हाथ से पहिनाये हुए सुन्दर आमूचणों से युक्त कान्ता की लेकर रमण करने के किये सुदर्शन मेर के उद्यान में गया ॥ ३८॥ वहाँ उसने उद्यान के एक देश में स्थित छीटे हैं। असीक बुक्ष के नीचे बालासप की शोभा का अपहरण करने वाले विसास शिला-पट्ट पर विराज- Ī

हुवां निवासुंद्रहर्षं अपितः स्वाधं आक्षाकेन्द्रति कावानः । परेक्तुम्बानकं वद्यावं कावानंद्रवे काव्यक्तिकान्यः ।।४० मृतस्य सारापंत्रिकासस्य स्व प्रमां सुवासं काव्यक्तिकान्यः ।।४१ [ पुरुक्त् ] निवासकार्यः वदा वदिति काव्यक्तिकान्यः काव्यत् । यति तमार्यका सुवा सराक्षे विक्रिक्तवास्त्राक्तिकारे काव्य ।।४२ उपस्य हृष्टासुन्द्रहेः समन्तासः सुवितास्तः वदेषानुरावः । पर्वस्त बृद्धार्यकाः समन्तासः सुवितास्तः वदेषानुरावः । पर्वस्त बृद्धार्यकाः समन्तासः सुवितास्तः वदेषानुरावः । स्वित्ववास्तास्त्रस्य सुक्तदे विद्यावदेन्ते हि निव्यक्ताकाः ।।४३ स्वित्वासतस्तरम् सुक्तद्वरे विद्यावदेन्ते विश्वकान्याः ।।४५ स्वावासतस्तरम् सुक्तद्वरे विद्यावदेन्ते विश्वकान्याः ।।४५ पृष्टो पुनिस्तेन स द्वत्वाव वेदो वदो व्यक्तविकारवर्णम् । सिक्यावृद्यां विक्तविव प्रसद्धाः सञ्जावकन्त्रां निवित्वाकाम् ॥४६

मान सुन्नत नाम के मुनिराज को बड़े जावर के बाज देखा ! काल का के खिला-पट्ट पर जिराज-मान वे मुनिराज ऐसे जान पड़ते थे मानो राज करी मक्क को पछाड़ कर उसी के कपर बैठे हों ! वे अपने घारीर से हुआ थे, तप से अकृत थे, शान्ति के स्थान थे, अमा के अदितीय पत्ति थे, परी-पहों के विजेता थे, इन्द्रियों को वश करने वाले थे, सुन्दर चारिज क्यों अध्मी के निवास कमल थे, शास्त्र के मानो मूर्तिवारी श्रेष्ठ अर्थ थे, तथा के मानो सामुबाद थे तथा उत्तम वर्तों से सिहत थे !! ३९-४१ । वह उस समय मुनिराज को वेस कर, जाना प्राप्त कर वरिद्र के समान अववा नेत्र युगल के लाम से जन्मान्त्र मनुष्य की तरह अपने घारीर में भी न समा सकने वाले हुंचे से विवश हो गया !! ४२ !! सब बोर से प्रकट हुए रोमाञ्चों के हारा जिसका हार्विक अमुराज सूर्वित हो रहा था तथा जिसके दोनों हाय कुंडल के आकार मैं---जिसने हाय जोड़ रक्की ये ऐसे उस राजा ने पास में जाकर लटकरी हुए चूडामंजि से युक्त मस्तक से उन मुनिराज को नमस्तार किया !! ४३ !! उन मुनिराज ने पाय को मष्ट करने वाले साम्त अवलोकन तथा 'कमों का श्रम हो' इस प्रकार के आशीर्वादारमक बचन से उस पर बहुत भारी अनुषह किया सो ठोक हो है क्योंकि मुमुख़ मनुष्यों की बुद्धि मक्स के विवय में निःस्पुह नहीं होती है क्योंक खाला विद्यावारों का राजा समीप हो उन मुनिराज के थाने खान हो गया को बारण करने वाला विद्यावारों का राजा समीप हो जन मुनिराज के थाने खान हो गया और विवय सहित हाल बोड़ आयरपूर्वक सरहा वक्त के खारक दन मुनिराज के बान स्वत्र प्रकार करके स्वार वाल के सार स्वत्र प्रवास के खान स्वत्र प्रवास की कार स्वत्र हो हो हो हो से वाल वाल स्वत्र प्रवास समीप हो

उनके द्वारा पूछे गने सुनिशान, वर्तन मोह से सुक निश्ना दृष्टि की वो की भी विश्व की सक-

वर्षो जिनेत्रीः सक्ताववोचेदकः परी जीवववेशमुखः । स्वर्गावसमीयस्थास्य हेतः स श्वित्रकारी भवति प्रतीतः ॥४७ सामरिकोऽन्यतमेवतिम्बङनावारिकः क्वालमहाव्रतक्ष । आक्षो गृहस्यैः वरिकासमीयः वरं वरः संविगिर्धाविवासैः ॥४८ भद्रानवोर्नुकमुदाहरन्ति सहसंगं सर्वविदो जिनेन्द्राः । सरवेषु सास्यपि निस्थयेन बद्धानमेकं सविति प्रतीहि ॥४९ हिंसानृतस्तेय वनु व्यवायपरित्रहेच्यो विरतिर्यतीनाम् । सर्वात्मना तद्वातनिरस्त्रीर्थं स्थला निवृत्तिम् हमेघिनाञ्च ॥५० समाविसांसारिक वित्र दुःसप्रवेकदायानकसंक्षयाय । मान्योऽस्त्युवायो नितरायमुक्तावकोऽत्र बत्नः पुरुवेण कार्यः ॥५१ सिच्यात्मयोगाविरतिप्रमावैः कवायबोवैश्य बहुप्रकारैः। बध्नाति कर्नाष्ट्रविधं सदारमा संसार वश्सस्य हि कर्न हेतुः ॥५२ सद्दृष्टिसम्बानसपद्यरिजेक्स्युल्यते कर्मवनं सपुलान् । तेषु स्थितं मुक्तिवयुः युगांसं समुत्युकेव स्वयसम्पुर्वेति ॥५३ बज्ञानमुद्रः स्वपरोपतापानपीन्त्रियार्चान सुसमित्यूपास्ते । युदुः इतान्स्वात्वविद्यमुपेतुं विभेति तागृहहिविवानिवाहीन् ॥५४

कहने करो ॥ ४६ ॥ सबंज जिनेन्द्र ने जीव दयाम्छक, तथा स्वर्ग और मोक्ष सम्बन्धी विपुल सुख के कारण भूत जिस संकृष्ट धर्म का कथन किया है वह वो प्रकार का प्रसिद्ध है।। ४७॥ अणुष्रती के मैद से यक्त पहला सागारिक धर्म है जो कि गृहस्थों के द्वारा पालन करने योग्य है और दूसरा प्रसिद्ध महावतों से युक्त अध्यन्त उत्कृष्ट अनागारिक वर्ग है जो कि पवित्र मुनियों के द्वारा धारण करने योग्य है।। ४८।। हे भद्र ! इन दांनों घर्मों का मूल कारण सम्यग्दर्शन है ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। तथा सातों तस्वों का निश्चय से बद्वितीय श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है ऐसी प्रतीति करो ॥ ४९ ॥ हिंसा, क्रूठ, कोरो, कुशील और परिप्रह इन पाँच पापों से मुनियों की जो सर्वथा निवत्ति है वह वत कहा गया है। गृहस्थों की इन पापों से स्यूल निवत्ति होती है ॥ ५० ॥ बनादि संसार सम्बन्धी नाना दुः सममूहरूपी दावानल का अच्छी तरह क्षय करने के लिये इस वर्म से बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है इसलिये पुरुष को इसमें यहन करना चाहिये॥ ५१ ॥ यह जीव संदा मिध्यास्व, योग, बविरति, प्रमाद और बहुत प्रकार के कवाय सम्बन्धी दोवों से आठ प्रकार का कर्म बौचता रहता है सो ठीक ही है क्योंकि कर्म हो संसार वास का कारण है।। ५२ ॥ सम्य-ग्दर्शन सम्बद्धान सम्बन्तप और सम्बन्धारित के द्वारा कर्म कपी वन जब सहित उलाह दिया जाता है। उन सम्यक्तरांनादि में स्थित रहने काले पूरव को मुक्ति रूपी स्त्री उस्कव्छित की तरह स्वयं ही प्राप्त हो जाती है ॥ ५३ ॥ इन्द्रियों के विषय यद्यपि निज और पर को संताप देने वाले हैं तथा बत्यधिक पाप के कारण हैं तो भी अज्ञान से मोह को प्राप्त हुआ पुरुष 'ये सुक है' ऐसा मांत कर उनकी उपासना करता है परन्तु स्वारमकानी बीव उन्हें खहिविव सांप वैसा मान कर

रा जारमगीतवानेरमस्सि पूर्वा बंदीरियां मुखुसमं पर्व प १ कष्टं निकार्त करवोञ्चकर्व सर्वकेति सन्तिः स्वाहिते कवानी ११५५ वराविकार्त समारोजवाक्यो प्रियोगियार्थ संकताः प्रयासाः । जीवस्य जीवर नमु बुद्धस्तरस्य 'सोकर्गकर्मस्त्राकायोवात् ११५६ अनेपनारे कम मुतरे म कालो न बोडिएस वैश्वः सक्तरे निकोने । सर्वेडपि मात्रा बहुतोऽगुनुसा बोकेस क्रमेरियसबोडप्यनेपाः ॥५७ चिराय कार्यामिति सर्वतको न रक्यते काम विद्युक्षपृष्टिः। विमुखसमून्तापसा समुस्रपुरमूत्व कर्मानुस्थाति सिद्धिम् ॥५८ इतीरवित्या वयमं अवस्त्री हिताब संस्थियरराम सायुः । विद्यांपति साम्ब स्पेति नेपै प्रस्केति कावो हि जुनुशुवापयम् ॥५९ सांसारिकी वृत्तिमकेष कटा निकर्त किसं विद्यामिकाचात् । तपी विवातुं विविधायकाक्षा मृतस्य सार्थ हि सवैय पुंसः ॥६० जाडोंसरीयां नयनान्युसेबेरपास्य कानां सह राज्यस्थ्या । सद्यस्तवनो स तवीवनोडयुक्त काळ हानिर्वहलां हिलार्चे ॥६१ प्रावतंतालस्यमपास्य दूरसायस्यकासु अकटकियासु । गुरोरनुज्ञानविचन्य भेने समोसराम्बामुगुमा मक्कान ॥६२

उनके पास जाने में भवशीत होता है।। ५४।। जीवों को जन्म से बढ़कर दूसरा दृःस नहीं है। मृत्यु के समान भय नहीं है और वृद्धावस्था के अहुक्य अधिक कद्ट वहीं है ऐसा जान कर सुरक् रुव आत्मिहित में यतन करते हैं।। ५५ ॥ यह जीव बनावि काल से संसार रूपी सागर में असव करता हुआ जो कर्म और कर्म को प्रहुण कर रहा है इस्रलिये निश्चय से सभी जीव और पूद्यक इसके प्रिय और अप्रियपन को प्राप्त हो चुके हैं ॥ ५६ ॥ समस्त दीनों को को में वह स्थान वहीं है जहां यह जीव अनेक बार न मरा हो न उत्पन्न हुआ हो। इस जीव ने बनेक बार समस्त भावों और समस्त कमें स्थितियों का भी चिरकाल तक अनुभव किया है ऐसा जानता हुआ आनी जीव सर्वे प्रकार के परिग्रह में राग नहीं करता है किन्तु जबका त्यागी होता हुआ तप से कमों को समृत उखाइ कर सिद्धि को प्राप्त होता है।। ५७-५८॥ प्रशस्त वचन बोलने वाले मुनि, उसके हिस के लिये इस प्रकार के वचन कह कर चुप हो रहे और राजा कनकष्यक ने उन वचनों को 'तथास्खि' कह कर स्वीकृत किया सो ठीक हो है नवींकि जन्म प्राणी मृतुसुजनों के वननों की श्रद्धा करता ही है।। ५९॥ इस प्रकार संसार की वृत्ति को बु:स रूप जान कर तथा विषयों की अभिरूपका से बित्त को निवृत्त कर उसने विविधूर्वक सप करने की इच्छा की सो ठीक ही है क्योंकि बतुक्य के शास्त्र ज्ञान का फल वहीं है।। ६० ॥ बध्य क्ष के सेंबन से निसका उत्तरीय वस्त्र गीका हो गया का ऐसी स्त्री को राज्य शक्सी के साथ कोड़ कर वह उन्हों मुनिराब के समीप शीध हो हापीक्षत हो गया-मुनि बोक्सा केकर तप करने कमा को ठीक ही है क्योंकि महापुरुषों के द्वितकार्य में विक्रम्ब नहीं होता है ॥ ६१ ॥ वह बाक्स्य की दूर कीए कर समता, वन्यना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाच्याव भीर कावोस्सर्ग इत छह गायक्यक कियाओं है करने में प्रवृत्त हुआ सवा युद की आजा

प्रोधने महोध्यापुरुशंचेत्तरने मृत्ने कमस्याचित्रयो प्रशंकोः ।
वागातपत्रेव निवारित्रोच्यः कराव्यतिष्ठश्यतिनीयमोतः ११६६
इरम्मवोद्यापित्रियसवादैर्यारानिया त्राः स्विताष्टविषकः ।
विद्युवृद्धा आवृत्व वीद्यमाणी कनावनेरास्त स वृत्यमुले ॥६४
प्रात्ययात्रकात्रवाद्यव्ये नाचे समाने विहेरेकपादवंत् ।
वायामिनीरप्यनवित्यामा बक्तेन वीरो वृतिकम्बलस्य ॥६५
पहोपवाद्यान्विव्यवावद्येवाराज्युवंतस्तस्य मयोस्त्रमावंत् ।
यवी तत्रुत्वं वनुरेत वाद्यं न वर्यनीवार्यस्वित्यस्य ॥६६
समुद्धरिव्यामि क्यं विद्यानमार्यम्बलस्य ॥६६
समुद्धरिव्यामि क्यं विद्यानमार्यम्बलस्य प्रवेशकात्रात्वः ॥६७
व्ययेतवाद्यो पुविरस्तवाद्यका वृरोक्षतात्वा विविवित्सया च ।
सम्यक्तवद्याद्वि निरवक्षभावः स भावयामास यभोस्त्रमार्थे ॥६८
नानं च तस्य क्रिव्या निकानं यशेस्त्रमा प्रत्यहमावृतात्मा ।
वारित्रमन्यारमवलानुक्यं विवद्यस्वारं च तपोऽन्वतिष्ठत् ॥६९

प्राप्त कर सदा साधु के समस्त उत्तर गुणों की उपासना करने लगा ॥ ६२ ॥ जिसमें तीव गर्मी से समस्त प्राणी आकुल रहते हैं ऐसी प्रीष्म ऋतु में बह बर्वत की शिखर पर सूर्य के सन्मुख प्रशम-भाव करी अन के द्वारा उष्णता का निवारण करता हुना प्रतिमा नामक विशाल योग लेकर सदा स्थित रहता था ।।६३ ।। बका को उगलने वाले, अधंकर गर्जना से सहित तथा घाराओं के निपात से बाठों दिशाओं को आच्छादित करने वाले मैच बिजली रूपी दृष्टि के द्वारा जिसे देखा करते थे ऐसा वह तपस्वी वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे बैठा करता था।। ६४।। वह घीर बोर, घेर्य रूपी कम्बल के वल से हिमपात के कारण जब कमलों का समूह तस्ट हो जाता है ऐसे माथ के महीने में बाहर एक करवट से सोता हुआ बड़ी-बड़ी रात्रियों की व्यतीत करता था ॥ ६५ ॥ नाना प्रकार के समस्त बड़े-बड़े उपवासों को विधिपूर्वक करने बास्रे उन महत्त्वधाली मूनि का घरीर हो अत्यन्त कुशता को प्राप्त हुआ या धेर्य नहीं ॥ ६६ ॥ प्रीतिपूर्वक घारण किये हुए प्रतिमादि योगों के द्वारा जिनने अपनी इन्द्रियों को वस कर लिया था ऐसे वे मुनि डूबे हुए अपने आपको में इस संसार रूप कीवड़ से किस प्रकार निकल्गा ऐसा विचार करते हुए प्रमाद को प्राप्त नहीं होते वे ॥ ६७ ॥ जिनको राक्का नष्ट हो गई यो, आकाङ्का अस्स हो गई थी, विचिकित्सा-गळानि से जिनको आत्मा दूर रहती थी तथा जो यथोक मार्ग में निर्दोच माव रसते थे ऐसे वे मुनि सदा सम्यक्त शुद्धि की भावना रसते थे। भावार्थ--निःशास्त्रत, निःकाङ्क्षित, निर्विविकित्सित और अमृदद्धि अङ्ग को घारण करते हुए वे सदा इस बात का ब्यान रखते वे कि हमारा सम्यग्दर्शन शुद्ध रहे—उसमें शक्का, काङ्का आदि दोष न लगें।। ६८।। वे प्रतिदिन आदरपूर्वक ज्ञानानुरूप शस्त्रीक क्रिया के द्वारा ज्ञान की अच्छी तरह आराचना करते थे, चारित्र का भी पालन करते थे, और अपने बल के बनुरूप बारह प्रकार का तप करते वे ॥ ६६ ॥

इ. विपाते:स्विगताष्ट्रिकाः म० । २. आवासिनी व० । ३. दुष्ट्योवैः व० । ४. गार्मे व० ।

## वसन्दर्शस्त्रक्ष

इत्यं पुरं विषुरविताचितामृत्या पृत्या चिरं शमकतां विषयोगितालो । सस्तेसमां विभिन्नेत्य मृतोऽय पूत्या कावित्रमान्य स सुन्ने शुशुने विमाने ॥७०

#### मन्दाकान्वा

वेगानम्बं निकतगुरुषां संपना तामु तन्तम् वेगानम्बं वणवनुपमं नाम धानवर्गनत्वम् । धाने रागं नयनसुभगस्तम् विष्याञ्चनानां धानेऽरागं विमानिय दृषि द्वावद्यानियमसमुः ॥७१ इत्यसगद्धते वर्द्यमानवरिते कनकञ्चककाविष्ठयमनो नाम द्वावद्याः सर्गः ।

## त्रयोदनः सर्गः

#### स्वागता

भीमतामध सतामधिवासी भारतेऽत्र विततोऽस्ति बनान्तः । नाककोक इव मानवपुष्यैगी यतः स्वयमवल्यभिवानः ॥१ यत्र साररहिता न घरित्री पाककान्तिरहितं न च सस्यम् । पाकसम्पद्दि नास्ति पुरुक्ता सर्वकारूरमणीयविशेषात् ॥२

इस प्रकार पापरहित मनोवृत्ति से जिरकाल तक मुनियों का आर बारण कर—मुनियत का पालन कर वे अपनी आयु के अन्त में विधिपूर्वक सल्लेखना को प्राप्त हुए और मर कर कापिष्ठ स्वर्ग के शुप्त विभान में विभूति से सुशोभित होने लगे।। ७०।। इस प्रकार अपने करोर की कान्ति रूपी संपदा के द्वारा जो देवों के आनन्द को अच्छी तरह विस्तृत कर रहा था, जो 'देवानंद' इस सार्थक नाम को धारण करता था, तथा बारह सागर प्रमाण जिसको आयु वो ऐसा वह नयम सुभग—नेत्रों को प्रिय लगने वाला देव, वहाँ देवाजूनाओं के हृदय में राग उत्पन्न करता था और अपने हृदय में वीतराग जिनेन्द्र को धारण करता था।। ७१।।

इस प्रकार असमकाबहुत वर्डमानचरित में कनकृष्यज के कापिष्ठ स्वर्ग में आने का वर्णन करने वाला बारहवां सर्ग समाप्त हुआ।।

## तेरहवाँ सर्भः

अधानन्तर इस घरत क्षेत्र में प्रश्नस्त कीमानों का निकासस्वरू एक अवन्ती नाम का बहुत बड़ा देश है जो ऐसा जान पड़ता है मानो मनुष्यों के पुष्प से पृथिवी पर आया हुआ स्वर्म ही हो ॥ १ ॥ जिस देश में ऐसी पृथिवी नहीं बी जो सार रहित हो, ऐसा घान्य नहीं था जो भूरिसारधनवान्यविद्वीणे व्यक्ति कविविष यत्र मनुष्यः ।

क्रमसम्पन्नुमृद्धमृत्येत्व क्षेत्रक्रमा प्रमाणिविर्व निकासन् ॥३
वानसाविष्ठित्वः न पुरिक्रक्षां वसायि सुभवाविद्वीना ।
यत्र नास्ति सुमनत्वमन्नीकं शीकमध्यविद्वां न वरिष्याम् ॥४
निजंका व सरिवस्ति वकं व स्वानुहीननहिनं न व यत्र ।
पतितोयमृवितैः विकासमस्तुतं न कव् शक्त समृहेः ॥५
पुण्यकान्तिरहित्वोऽस्ति न वृत्तः पुण्यस्म्यवुक्रसीरमहोनम् ।
यत्र सीरभापि भगराकीरकार्व वस्तियुं न नितासस् ॥६
विस्ता स्वि पुरी निवकास्त्वा विज्ञिताच्यपुरविभ्यसंयत् ॥७
या सुवाधविक्तिवंरसौवेरास्वितोक्त्यक्तिव्यव्यवस्यसंयत् ॥७
या सुवाधविक्तिवंरसौवेरास्वितोक्त्यक्तिव्यवस्यसंयत् ॥८
हेमक्षालक्षवितानकरस्त्रक्योतिवानिव विता सत्रवित्वैः ॥८
हेमक्षालक्षवितानकरस्त्रक्योतिवानिव विता प्रतित्वैः ॥८

पाक की कान्ति से रहिस हो और ऐसी पाक सम्पत्ति भी नहीं थो जो तुच्छ हो क्योंकि ये सभी वस्तुएँ सदा अत्यन्त सुन्दर रहती थीं ॥ २ ॥ जहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो बहुत भारी श्रेष्ठ धन-धान्य से रहिस हो तथा ऐसा द्रव्य भी नहीं था जो प्रेमी-जनों के द्वारा इच्छानुसार प्राप्त कर अच्छी तरह भोगा न आता हो ॥ ३ ॥ जहाँ ऐसी स्त्री नहीं थी जो सुन्दरता से रहित हो, ऐसा सीमाग्य भी नहीं था जो घोल से रहित हो और ऐसा शील भी नहीं था जो पृथिवी पर प्रसिद्ध न हो ॥ ४ ॥ जहाँ ऐसी नदी नहीं थी जो जल रहित हो, और ऐसा जल भी नहीं था जो स्वाद रहित महिमा बाला हो तथा जल पीकर प्रसन्न हुए पिकों के समूह जिसकी प्रशंसा न करते हों ॥ ५ ॥ जहाँ ऐसा बृक्ष नहीं था जो फूलों की कान्ति से रहित हो, ऐसा फूल नहीं था जो अनुपम सुगन्ध से रहित हो, और ऐसी सुगन्ध भी नहीं थो जो अमरावली को अत्यधिक वश करने में समर्थ न हो ॥ ६ ॥

उस अवन्ती देश में उज्जयिनी नाम की नगरी थी। वह नगरी समस्त उज्ज्वल वर्णों से सिहत थी, ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीरधारिणी लक्ष्मी ही हो, पृथिवी में प्रसिद्ध थी तथा अपनी कान्ति से अन्य नगरों की शोमारूप सम्पत्ति को जीतने वाली थी।। ७ ॥ जूना से सफेद तथा मीतर स्थित उज्ज्वल आभूषणों वाली स्त्रियों से युक्त उत्कृष्ट भवनों से जो ऐसी सुशोभित होती है जैसी विजली से सिहत शरद ऋतु के सफेद मेघों से व्याप्त मेचसरिण (आकाश) सुशो-भित होती है।। ८ ॥ जहाँ ब्वजाओं के वस्त्रों से आच्छादित सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो सुवर्ण-मय प्राकार में संख्यन निर्मल मणियों की किरणों के समूह ने उसे जीत खिया हो और इसीलिए

१. जितास तडिल्हैः (?) म० । २. जितः म० ।

माहतीर्जि बृहुरसकराजैनींक्यांति धुरतः अनवस्ताम् ।
यत्र व जियतनो विहितामाः वयसस्तैरभवसम् वर्शान्तः ॥१०
सम्पर्व वनवतेरस्यानां ' हेक्यांत विनको मृत्रि सस्याम् ।
यावितः स्वयनुपेता समन्तान्युद्धमान्वरस्तवस्त्रहः ॥११
वास्त्रवनस्तिव मृत्रज्ञेनींद्वितावि नितरां राववीयाः ।
या तवा विवुववृत्रसमेता राजते सुरपुरीय पुरेजीः ॥१२
वद्यस्तित्वर्थः भृति राजा वद्यहेतिरिव वः पुरिवद्यम् ।
वद्यसारतनुरम्यवस्तां वद्यसेन इति विवृत्तमाना ॥१३
वस्ति विवयुत्रीस्य निवन्यमानने व ससतं वृत्रवेवीम् ।
यता कुन्यवित्रावा कुपितेव विन्यता व निर्याति वीर्तिः ॥१४
वृत्तो विननिताविकसानुं स्वप्रतापविसरं विनिनन्य ।
यः कवाविवपि युद्धमपन्यन्युद्धविह्नंबत्नीकृतवेताः ॥१५

उसकी जातप ( जाम ) की लोमा अस्यन्त जिरल हो गई हो ११ ९ ११ जहाँ अपराध करने वाला जियपित और हवास की सुगन्य के वस हुआ मौरा हाथ के असमाम से बार-बार लाडित होने पर भी हिनयों के जागे से दूर नहीं हटता है ११ १० ११ जिस नगरी में पृथिवी पर व्यक्तिक कोन, यावकों के द्वारा स्वयं जाकर जारों जोर से बहुज किये जाने वाले रतनों के समृह से कुबेर की दान रहित सम्पदा को लिजत करते रहते हैं । भावायं—वहाँ के घनिकों की सम्पदाएँ यावकों को बिना मिन प्राप्त हो जाती हैं जब कि कुबेर की सम्पदा भौगने पर भी प्राप्त नहीं होती इसिलए यावकों के द्वारा स्वयं ग्रहण किये जाने वाले रतनों के द्वारा वहाँ के घनिक कौय मानी कुबेर की सम्पत्ति को काजिजत ही करते रहते हैं ॥ ११ ॥ जिस प्रकार जन्दन को छोटो कता मुजक्कों—सर्वों से वैद्यत होने पर भी अधिक रमणीय होती है उसी प्रकार वह नगरी भी भुजक्कों—कामी-जनों से वैद्यत होने पर भी अधिक रमणीय थी। नगरों की कथनी स्वरूप जो सज्जविनी विद्युच कृत्व समेता—विद्यानों के समृह से ( पक्ष में देवों के समृह से ) सहित होने के कारण स्वयंपुरी के समान स्वरा सुक्षोजित होती है ॥ १२ ॥

जिसका हाथ वक्त —हीरा से भूषित था, जो पृष्टिकी पर वक्षहिति—वक्षायुष—इन्द्र के समान था, जिसका शरीर वक्र के समान सुदृढ़ था तथा 'बंक्षसेन' इस प्रकार जिसका लाम प्रसिद्ध था ऐसा राजा उस देहीप्यमान नगरी में निवास करता था।। १३।। बक्ष:स्वरु पर निरन्तर बैठी हुई कहमी और मुख में सदा विद्यमान रहने वाली सरस्वती को वेखकर जिसकी कुन्द के समान उज्यवल कीर्ति कुपित होकर ही मानो दिशाओं में 'बली गई थी और ऐसी बली गई थी कि आब तक लौटकर नहीं आई।। १४।। जिसका वित्त मुद्ध की अभिलाबा के बशीभूत था पर जिसे कभी भी युद्ध देखने का अवसर नहीं मिला, ऐसा वह राजा दूर से ही समस्त शत्रुओं को नमीमूत करने बाले बपने प्रताप के सगर्त करता रहता था। भावार्य — उसके प्रताप के कारण शत्रु

१. अपनर्तं वानं बस्यास्तां दानरहितामिति यावत् ।

तस्य निर्मकश्वरस्य युक्तीका नाम नाम महिषी कमनीया ।
भूपतरभवद्य्यतिरिक्ता कौमुदीव कुमुदाकरवन्योः ॥१६
तौ विरेखतुरनम्यसमानौ दम्यती मृवि वरस्यरमान्य ।
सर्वकोकनवनोस्तवहेत् कान्तियौजनगुनानिय मृतौ ॥१७
स्वर्यसौक्यमनुभूय स देवः श्रीमतोर्थ तयीस्तनयोऽभूत् ।
आक्यवा मृथि सतां हरिषेणो धीरशीरश्वियतिः सुमनोजः ॥१८
यं ककाधरिनवाभिनवोत्यं संस्पृत्रभरपतिः सह देव्या ।
बीव्य सम्मदिनयाय निकानं प्रीतये भृषि न कस्य सुपुत्रः ॥१९
कोकजीवनकरस्थितियुक्तं भूरिसारगुजवारिभिनेकम् ।
यं समीयुरवनोवदरविद्याः सिन्धवः स्वयमनिन्दितसस्यम् ॥२०

ूर से ही ६ शीभृत हो जाते वे इसल्यि युद्ध की इच्छा रखने पर भी उसे युद्ध का अवसर नहीं मिलता था॥ १५॥

जिस प्रकार निर्मल कर—उज्जवल किरणों वाले कुमुदाकरबन्धु-चन्द्रमा की चाँदनी होती है तथा वह उससे अपृथक् रहतो है उसी प्रकार निर्मलकर-निर्दोष हाथ अथवा निर्दोष टेक्स से युक्त उस राजा बक्तसेन के स्पष्ट ही सुशीला नाम की सुन्दर रानी थी।। १६॥ जो किसी अन्य के समान नहीं थे तथा समस्त मनुष्यों के नेत्रों के हर्ष के कारण थे ऐसे वे दोनों दम्पती परस्पर एक दूसरे को प्राप्त कर इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो मूर्तिधारी कान्ति और यौवन नामक गुण ही हों।। १७॥

भयानन्तर राजा कनकव्यक का जीव 'देवानन्द' नामको घारण करने वाला वह देव, स्वर्ग सुन का उपमोग कर उन दोनों दम्पतियों के पृथिवी पर हरिषेण नाम से प्रसिद्ध, सण्यनों का शिरोमणि, गम्भीर बुद्धि दाला अत्यन्त सुन्दर पुत्र हुआ ॥ १८ ॥ नूतन उदित चन्द्रमा के समान जिस पुत्र को देखकर तथा रानी के साथ जिसका स्पर्श करता हुआ राजा, अत्यन्त जानन्द को प्राप्त हुआ था सो ठोक ही है क्योंकि पृथिवी पर सुपुत्र किसकी प्रीति के लिये नहीं होता है? अर्थात् समी की प्रोति के लिये होता है ॥ १९ ॥ जो लोक जीवन को करने वाली स्थिति से युक्त था, जो बहुत भारी श्रेष्ठ गुणों का अदितीय सागर था, तथा प्रशंसनीय सस्व-यराक्रम से सहित था ऐसे उस पुत्र को राजविद्या रूपी निदयाँ स्वयं ही प्राप्त हुई थीं। भावार्य-वह पुत्र समुद्र के समान था क्योंकि जिस प्रकार समुद्र लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली मर्यादा से सहित होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली मान-मर्यादाओं से सहित था, बिस प्रकार समुद्र बारि-बल को धारण करता है उसी प्रकार वह पुत्र भी बहुत भारी गुण रूपी कल को धारण करता था, जिस प्रकार समुद्र एक-अद्वितीय होता है उसी प्रकार वह पुत्र भी एक अद्भितीय अथवा मुख्य या और जिस प्रकार समुद्र अनिन्दितसस्य-उत्तम जन्तुओं से सहित होता है उसी प्रकार वह पुत्र भो वनिन्दित सस्व-प्रशंसनीय पराक्रम से सहित या इस प्रकार समुद्र की उपमा वारण करने वाले उस पुत्र के समीप राजविद्या रूपी नदियाँ स्वयं ही आ पहुँची थों ॥ २०॥

एकवाच ससुतीः कुविनुकाद्ध्वजीकृत्ववेच निकासः।
भूपतिः भृतपयोगिविनास्ते निःस्पृतः समभविष्यमेषु ॥२१
तं निमुख्य वरणीतकमारे पुत्रमञ्जूकिकानुकनिकन्।
संवतोऽजनि गृषः स तवन्ते संपृतिमृति विभेति हि भव्यः ॥२२
पूर्वजन्मनि स माविससम्बद्धांवेन विभक्तीहर्ताचतः।
भावकततमग्रीचमुवाह चीक्तामनिकायो हि सुदूरः ॥२३
स्पृत्रपति स दुरितेन न राज्ये संस्थितोऽपि सञ्च पापनिमित्ते।
'तञ्जूर्यांवतग्रुचित्रहर्तित्वारपद्मचत्तराति वञ्चकवेन ॥२४
शासतोऽपि चतुरम्बुचिवेकामेबाकां वस्नुकताँ मतिरस्य।
चित्रमेतवनुवासरमासीन्निःस्पृहेति विवयेऽपि समस्ते ॥२५
विभक्तापि नवयौवनकम्माँ शास्तता न सस् तेन निरासे।
स प्रशास्त्रति न कि तवनोऽपि खेयसे कगति यस्य हि बुद्धिः ॥२६
मन्त्रिभः परिवृतः स तु योगस्थानविद्धिरपि नाभवदुपः।
चन्तनः किनु बहाति हिम्तनं सर्पवस्त्रविवचिद्वपुतोऽपि ॥२७

तदनन्तर एक समय पुत्र सहित राजा बज्जसेन ने भूतसागर नामक मुनिराज से एकजिल हो कर धर्म का व्याख्यान सुना जिसने वह विषयों में उदासीन हो गया ॥ २१ ॥ जिसके नेत्र अश्र-कणों से व्यास वे ऐसे पूत्र हरियेज को पृथिवीतस्त्र का भार धारण करने में नियुक्त कर राजा वज्रसेन उन्हीं मुनिराज के समीप साधु हो गया सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवी पर भव्यजीव संसार से डरता ही है।। २२॥ पूर्वजन्म में अभ्यस्त सम्यग्दर्शन से जिसका चित्त निर्मंक हो गया या ऐसे हरिखेज ने आवक के समस्त बत बारण किये सो ठीक ही है नयोंकि श्रीमन्तों से अबिन्य बहुत दूर रहता है।। २३।। जिस प्रकार सङ्गरहित उच्च्चल प्रकृति होने से कमल, तालाब में रहने पर भी की बड़ के कण से स्पृष्ट नहीं होता है उसी प्रकार वह राजा सङ्गरहित-आसिक रहित निर्मेल स्वभाव होने से पाप के निमित्तभूत राज्य में स्थित हो कर भी पाप से स्पृष्ट नहीं हुआ था ॥ २४ ॥ यद्यपि वह चतुःसमुद्रान्त पृथिवो का शासन करता या तो भी उसकी वृद्धि विन प्रतिदिन समस्त विवयों में निःस्पृह होती जाती थी यह आहचर्य की बात थी।। २५।। वश्यपि वह नवयौवन रूपी लक्ष्मी की धारण करता था तो भी उसने निश्चय से शान्तभाव को नहीं छोडा था सो ठीक ही है क्योंकि जगत् में जिसकी बुद्धि कल्याम के लिये प्रयस्नशीक है वह क्या तरण होने पर भी अत्यन्त शान्त नहीं होता ? ॥ २६ ॥ वह यद्यपि थोग स्थानों के जानकार मिन्त्रयों से विरा रहता वा तो भी उम्र नहीं का कटुक स्वभाव नहीं वा सो ठीक ही हैं क्योंकि सपंमुख की विवारिम से सहित होने पर भी क्या अन्दन शीतकता की छोड़ देता है ? अर्थात नहीं छोड वेता है ॥ २७

१. सङ्गर्भाजत मः ।

अदवानिरनि नग्नवक्तो नी बनुव नवनार्वनदीकाः । बस्य रक्वति मनो व करूवे सत्यपि स्मरमये स हि चीरः ॥२८ स जिकालमभिपुरुष बिनेम्बं गन्धमास्पर्यासमुपवितानैः । भक्तिशुद्धव्येन वक्ते तत्करुं हि गृहवासरतानाम् ॥२९ बाबभी गभिस सन्त्रपताका पायवर्णनुषयानुविकिता । तेन कारितजिनास्ययङ्क्तः पुष्यसम्यदिव तस्य समृतिः ॥३० सक्तियम्य धनमारमयुषौर्वेविद्विवोऽपि नववित्सह सिन्नैः। राज्यमित्वमकरोज्यिरकाकं सर्वदा प्रधानभूचितचेताः ॥३१ एकवा शमितभूतकतार्थं तत्प्रतापमभिनीक्ष्य भूतीक्ष्मम् । लज्जयेव निबदुर्णयवृत्तेः १ संबहार रविरातपलक्ष्मीम् ॥३२ तप्रमेव हि मया जगदेतद्रदिमभिस्ततदवानसक्त्यैः। कष्टमित्वनुजयादिव भास्यांस्तरकणं भूजमधोवदनोऽभूत् ॥३३ मण्डलं विनकरस्य विनान्ते कुकुमधृति निकासमराजत्। संहुतात्मकरसंहतिनीताम्भोजिनोहृदयरागमयं वा ।।३४ बारजीरतमुदीक्य पराङ्गं बारपन्निब तदा दिवसोऽपि । त्तरसमीपमगमद्भ निवार्यं कस्य वोत्पचमनो भूवि मित्रम् ॥३५

नीतिमार्ग में निपुण रहने बाला हरिषेण, विवाहित होने पर भी काम के वशीभूत नहीं हुआ था सो ठीक ही हैं क्योंकि कामाकुलित स्त्री के रहने पर भी जिसका मन राग नहीं करता है कही भीर कहलाता है।। २८।। वह तीनों काल चन्दन, माला, नैवेद्य तथा भूप आदि के समूह से जिनेन्द्र भगवान् की पूजा कर मिक से शुद्ध हुदय के द्वारा उनकी वन्दना करता था सो ठीक ही है क्योंकि गृहवास में लीन मनुष्यों का यही फल है।। २९।। जिस पर लगी पताकाएँ आकाश में कहराती रहती थीं तथा जो सुन्दर वर्ण वाले चूना के द्वारा बार-बार पोती जाती थीं ऐसी उसके द्वारा निर्मापित जिनमन्दिरों की पिक्ति उसकी मूर्तिभारिणी पुण्य सम्पत्ति के समान सुक्षोभित होती थी।। ३०।। इस प्रकार जिसका चित्त सदा शान्ति से विभूषित रहता था ऐसा नीतिज्ञ हरिकेन, अपने गुणों के समूह से सन्धुओं को अच्छी तरह वश कर मित्रों के साथ चिरकाल तक राज्य करता रहा।। ३१।।

एक समय पृथिवीतल के संताप को चान्त करने बाले उसके बहुत भारी प्रताप को देख कर सूर्य ने अपनी अनीति पूर्ण वृक्ति की लग्जा से ही मानो आतप की शोमा को संकोजित कर लिया। ३२ ।। बढ़े कष्ट की बात है कि मैंने जब तक विस्तृत दावानल के समान किरणों के द्वारा इस जबत को संतप्त ही किया है इस पश्चात्ताप के कारण ही मानो सूर्य उस समय जत्यन्त अधोमुख हो गया था।। ३३ ।। दिनान्त काल में केशर के समान कान्ति को घारण करने वाला सूर्य का विस्व ऐसा अत्यधिक सुशोभित हो रहा था मानो वह संकोजित अपनी किरणों के समूह के द्वारा लाये हुए कर्मालनी के हृदय सम्बन्धी राग से ही तन्मय हो रहा तो।। ३४ ।। उस समय दिन भी,

१. वृत्तैः ४० । २. घोत्पयमतो म० ।

भारमनो धनमिथीय विवासुः वयसि कार्यन पुनर्यहुनाय । स्वितियु निश्यो परितार्स बाल्याक्रीमयुनेयु विवस्तान् ॥३६ यान्तामस्त्रमयहाय विनेशं वीतिर्गिः स्थितिरकारि गृहान्ते । जाकमार्गपतितार्थिरकाशं रत्यवीययुक्यादुनिकेश्चम् ॥३७ वानतो मुकुकितापकरचीर्थानुसान्यहुक्षरान्ययास्मा । सावरं प्रिय इव क्लयनानो हुस्यते स्थ रमगीर्थिरभीक्षम् ॥३८ पूर्वसूतिरहितस्य कथं वा बायते वृगति सम्मतिरस्मिन् । स्यं रविवंपुरितीय विवस्त्यागेययहित्यपुरस्तनयान्ते ॥३९ वाश्च संगतविहज्ञनिगवैः श्वासिनः स्थवित्यानतकाताः । प्रोवितोऽयमिन हत्यमुतेषुः वं न सायवित मित्रविवीगः ॥४०

वारुणीरत-मदिरापान में तत्पर (पक्ष मैं पश्चिम विशा में स्थित ) सूर्य को रोकता हवा ही मानो उसके समीप नहीं गया था सो ठोक ही है क्योंकि पृथिवी पर कुमार्गगामी मित्र किसके रोकने थोग्य नहीं है ? ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार कहीं जाने की इच्छुक कोई मनुष्य किर से वापिस लेने के लिये अपना श्रेष्ठ धन अपने प्रिय-जनों के पास रख जाता है उसी प्रकार अस्तोन्मुख सूर्य भी अपना संताप अपने प्रिय मित्र चकवा-चक्रवों के युगल में रख गया था । भावार्च-सूर्यास्त होनें पर चकवा-चकवी परस्पर विखुड जाने से संताप की प्राप्त हो गये ॥ ३६ ॥ अस्तीनमुख सूर्य की छोड़कर झरोखे के मार्ग से भीतर पढ़ती हुई किरणों ने वर के भीतर स्थिति की, उससे ऐसा जान पढ़ता था मानी वे विविनाक्षी देदीप्यमान रत्नदीप को ही प्राप्त करना चाहती थीं। भावार्य - जिस प्रकार कुलटा स्त्री विपलिग्रस्त पति को छोड़ कर अन्य पति के पास चली वाती है उसी प्रकार सूर्य की किरणें बस्तोन्मुस सूर्य को छोड़ कर रत्नमय दीपक को प्राप्त करने के लिये ही मानी झरीसों के मार्ग से घर के मीतर पहुँच गई भीं ॥ ३७ ॥ जो पश्चिम विशा की ओर ढला हमा या ( पक्ष में चरणों में नमस्कार करने के लिये नम्रोम्त या ), जिसके जागे की किरणों की कदमी संकोचित हो गई थी ( पक्ष में जो हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ था ) और जिसका शरीर अत्यक्षिक कारू हो रहा था ( पक्ष में जिसकी बात्मा तीव प्रेम से परिपूर्ण थी ) ऐसे सूर्य की स्थियों ने निरन्तर शिथिकमान पति के समान बढ़े आदर से देखा था। आबार्य-उस समय सूर्य उस पति के समान जान पडता था जो अपना मान छोड़ राग से विद्वल होता हुआ हाय बोड़ कर तथा मस्तक शुकाकर अपनी प्रिया के सामने खड़ा हो ॥ ३८ ॥ पहले की सम्पत्ति से रहित मनुष्य का इस संसार में सम्मान कैसे हो सकता है ? यह विचार कर ही यानी विवस-निर्धन ( पक्ष में किरण रहित ) सर्व ने अपने शरीर को बस्ताचल के बन्त में छिपा रक्सा था। माबार्थ-विसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है ऐसा मसूच्य जिस प्रकार रूपका के कारण अपने जापको किया कर रखता है जसी प्रकार किरण रहित सूर्य ने भी विचार किया कि अब तक मैं अपनी पूर्व विमृति की-पिछली संपत्ति को प्राप्त नहीं कर हैता तब तक जगत में मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती-ऐसा विचार कर ही मानो वह बस्ताचल की बोट में छिप गया । यहाँ वसु शब्द किरण और एन इन दो वर्षों का नायक है ॥ ३९ ॥ जिनकी शासाएँ स्वयं ही शक गई थीं ऐसे वसा. सीघा ही बाकर बैठे हुए पिक्समों के शब्दों से ऐसे बाल पहले है

उज्यातः सस्तु वरस्परमाति बङ्गवाकिमयुनस्य हुरन्ताम् ।
इष्टुन्यसमिविव निर्मात प्रमुख्युरिषकं निर्मित्रीले ॥४१
'प्रोक्यय वह्नविस्ताप्यमधेवं कृत्वता विपरिवृत्तमुखेन ।
व्यव्यक्तिम्बुनेन निर्तान्तं भूष्णंता विजयदे दिवसान्ते ॥४२
वावमी नवजपारणकान्तिः पाद्यावकततेः पदचीव ॥४३
भीकितानि कमकान्वपहातुं नेषुरेव मधुपा मधुलेलाः ।
वापवा परिणतं सुकृतकः स्वोपकारिणमपोज्यति को वा ॥४४
सन्व्ययाप्यनुपत्कुनगासि प्रोक्य सस्तणमपूर्वविगन्तम् ।
वल्लभं स्वमपहाय सुरस्ता सस्तिमेति न चिराय परिस्तिन् ॥४५
गोखुरोत्वितरजोभिररोवि व्यस्त रासभतन् वृह्मून्नैः ।
कोकवाहिमवनान्तिसमुद्धात्मान्त्रभूक्षपदलैरिव इत्स्नम् ॥४६

मानो 'यह सूर्य प्रवास पर चला गया है' इसका संताप ही कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि मित्रसूर्य (पक्ष में इच्ट जन ) का वियोग किसे नहीं संतप्त करता है ? ।। ४० ।। निश्चय से परस्पर एक
दूसरे को छोड़ते हुए चक्रवाक युगल की बहुत भारी पोड़ा को देखने के लिये असमर्थ होकर ही
मानो कमिलनी ने अपना कमल रूपी नेत्र अस्यिषक रूप से बन्द कर लिया था । भावार्थ—सूर्यास्त
होने पर कमल बन्द हो जाते हैं यह नैसिंगिक वात है । इस नैसिंगिक वात का किव ने उत्प्रेक्षालंकार से वर्णन करते हुए कहा है कि मानो कमिलनी परस्पर के वियोग से दुखी होने वाले चक्रवाचक्रवी की भारी पीड़ा को देखने के लिये असमर्थ थी इसीलिये उसने अपना कमल रूपी नेत्र बन्द
कर लिया था ।। ४१ ।।

जो मुख में दबाये हुए मृणाल के टुकड़े को सम्पूर्णरूप से छोड़ कर चिल्ला रहा था, जिसका मुख फिर गया था तथा जो अत्यधिक मूज्छित हो रहा था ऐसा चकवा-चकवियों का युगल दिवसान्तकाल में बिछुड़ गया था।। ४२।। उस समय पिष्टिम दिशा में ज्यास, जासीन के फूल के समान लाल-लाल कान्ति वाली सन्ध्या ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सूर्य के पीछे-पीछे चलने वाली हीप्ति रूपी स्त्रियों के पैरों के महाबर को पदवी ही हो।। ४३।। मधु के लोभी भ्रमरों ने निमीलित कमलों को छोड़ने की बिलकुल ही इच्छा नहीं की थी सो ठीक ही है क्योंकि आपित में पड़े हुए अपने उपकारी को कौन कृतज्ञ छोड़ता है? अर्थात् कोई नहीं।। ४४।। पिष्टिम दिशा के अन्त को तत्काल छोड़ कर सन्ध्या भी सूर्य के पीछे चली गई सो ठीक ही है क्योंकि युरका-अत्यन्त लाल (पक्ष में तीव्र अनुराग से सहित) स्त्री अपने प्रिय पित को छोड़कर किसी अन्य पुरुष में चिरकाल तक सिक्त-लगन को प्राप्त नहीं होती है।। ४५।। जो गघे के रोमों के समान मटमैले वर्ण की थी, तथा चकवा-चकवी को भस्म करने वाली कामाग्नि के उठते हुए सचन घुम्रपटल के

संबष्ट विसमुत्युच्य वक्रव्यन्त म मूच्छता ।
 परिवृत्तमुखाब्जेन तूर्ण विज्ञष्टे तथा ॥३॥ —जीवन्यरचम्मू स्नम्भ ६

२. कमळान्युपहात्ं म०।

, ,

वाववी सर्पवि साराविनिक्रमिक्यायुक्कसीतकगरधः ।
अन्ययमधूष्परेः सह वस्यं गानिनीएपि विनास्यवायुः ॥४७
संप्रतीववानमाशु सर्पवं कीक्या प्रमितमप्रुपक्यंम् ।
सूतपस्क्यमिकानमाशु सर्पवं कीक्या प्रमितमप्रुपक्यंम् ।
सूतपस्क्यमिकानमाशि विज्ञमासमृता वानवतीनाम् ॥४८
यस्पर्भाऽद्वि विनगस्भयेन क्याभृतां पृष्णुताषु निकीतम् ।
तेन तविनमतो विज्ञकुन्ने रन्ध्रमेत्य मकिन्तो हि वकीयान् ॥४९
अन्यकारपद्वेन यमेन व्यामरोविष्यभवक्यमधामम् ।
सर्वतो विवक्तिस्यमभासा न विवे हि तमसा सह क्षेमः ॥५०
भारवतामविवयो मकिनात्मा द्विभाव्यमतिविक्तितसीना ।
अन्यकारविभवोऽभृत वृत्ति दुर्जनस्य सुसमीकृतसर्वः ॥५१

समान जान पड़ती थी ऐसी गायों के खुरों से उठी धूलि के द्वारा समस्त बाकाश अवस्त हो गया था।। ४६।। अत्यधिक विकसित मालती के मुकुलों की शोतल गम्ध से युक्त, सम्ध्या काल का वायुं, भ्रमरों के साथ मानवती स्त्रियों को भी बन्दा करता हुआ शीझ ही मन्द-मन्द बहुने लगा।। ४७॥ लोलापूर्वक कानों के समीप पहुँचाये हुए द्तियों के रागपूर्ण वचन, शीझ हो जाम के पल्लब के समान मानवती स्त्रियों के मुख की शोभा को विस्तृत करने लगे।। भावार्थ—मानवती स्त्रियों को मनाने के लिये द्तियों उनके कानों के पास लग कर रागपूर्ण वचन कहने लगीं।। ४८॥

जो अन्वकार दिन में सूर्य के अय से पर्वतों की बड़ी-बड़ी गुफाओं में छिपा था बहु सब सूर्य के अस्त होने से विस्तार को प्राप्त हो गया सो ठीक ही है बयोंकि मिलन मनुष्य छिद्र पाकर अस्तिएय बलवान हो जाता है।। ४९।। मिदित अञ्जन के समान कान्तिवाले सबन अन्वकार के द्वारा सब ओर से व्याप्त हुआ यह संसार श्यामवर्ण हो गया सो ठीक हो है बयोंकि अन्वकार के साथ संयोग शोमा के लिये नहीं होता है।। ५०।। जो देदोप्यमान पदाओं का विषय नहीं था अर्थात् उनके सामने स्थिर नहीं रह सकता था, जो मिलनात्मा-मिलन स्वस्त्य था, जिसकी गित दुर्विमाण्य थी-कठिनता से जानी जाती थी, जिसने सीमा को छोड़ दिया था तथा असने सबको एक समान कर दिया था ऐसा अन्वकार का वैभव दुर्जन की वृत्तिको घारण कर रहा था। माकार्य-अन्वकार और दुर्जन की वृत्ति एक समान थी क्योंकि जिस प्रकार दुर्जन भास्यत्—ते अस्ती मनुष्यों के सामने नहीं आता उसी प्रकार अन्वकार भास्वत्—पाप से कलुषित होतो है उसी प्रकार अन्वकार की कात्मा सीमा जिस प्रकार दुर्जन की वृत्ति-विधि सरलता से नहीं जानी वाती, जिस प्रकार दुर्जन की वृत्ति-विधि सरलता से नहीं जानी वाती सकी प्रकार कर वेता है उसी प्रकार वर्णन की कात्मा कर समकार मी सीमा-अवधि को छोड़ वेता है उसी प्रकार कर बता है सीमा-मान-सम्यादा को छोड़ वेता है उसी प्रकार करवता से नहीं करा प्रकार दुर्जन की कोड़ वेता है उसी प्रकार करवता है उसी प्रकार करवता है उसी है इसी विस्त प्रकार दुर्जन की कात्मा करार हुर्जन की कात्मा कर समको एक वरावर कर वेता है उसी

१. विशिक्षे श्रव १

द्वरतोऽम्बत्तमसं भवनेम्यो रत्नवीपनिवही नुवित स्म ।
भानुना निक्कराङ्कुरवण्डः प्रेषितस्तम इव प्रणिहन्तुम् ॥५२
रक्तरागविवनीकृतिक्ताः सर्वतोऽपि कुलटा ययुराञ्च ।
यातुषान्य इव संमवतोऽभिप्रेतवासमनिक्षितस्याः ॥५३
पाण्डुतामध्य भसं मुखमेन्त्री सम्बमानितिमरात्मकपूहे ।
विग्वभारविनतेव विकान्ता निर्यविन्दुकिरवाङ्करलेशेः ॥५४
उद्यतः सम्भानो मृतुपावानुद्वहन्तुवयभूभृवराजत् ।
उन्नतस्य विवधाति हि शोभां प्रभवः प्रविमले क्रियमाणः ॥५५
रिमकालमुवयान्तरितस्य प्राग्विधोस्तिमरमाञ्च विभेव ।
उद्यतः स्वसमये विजिगीवोरप्रगामिवलवत्प्रतिपक्षम् ॥५६
प्राप्तकला हिमक्वेववयाव्रेविद्यम् वृतिवर्वञ्च ततोऽद्यं ।
उद्यतौ तवनु विम्वमदेश्वं कः क्रमाद्य न याति हि वृद्धिम् ॥५७
सन्धकारञ्चरेण गृहोतां भामिनीं समवलोक्य निष्केष्टाम् ।
कोपपूरितवियेव नवोत्यो लोहितो हिमकरो भूशमासीत् ॥५८

प्रकार अन्यकार भी सक्को एक बराबर कर देता है ॥ ५१ ॥ जो अन्यकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के द्वारा भेजे हुए अपने किरण रूप अङ्कुरों के दण्ड के समान जान पढ़ता था ऐसे रत्नमय दीपकों के समूह ने गाढ़ अन्यकार को भवनों से दूर हटा दिया था ॥ ५२ ॥ जिनका चित्त प्रेमी के राग से विवश कर दिया गया था तथा अन्यकार के कारण जिनका रूप दिखाई नहीं देता था ऐसी राक्षसियों के समान कुलटा स्त्रियों सभी और हर्षपूर्वंक शोध्र ही अपने प्रेमी-जनों के घर जाने लगीं ॥ ५३ ॥

जिस प्रकार विधवा स्त्री विखरे हुए काले-काले वालों से युक्त पाण्ड्वणं मुझ को धारण करती है उसी प्रकार पूर्व दिशा निकलते हुए चन्द्रमा की किरण रूपी अक्ट्ररों के लेश से सफेदी को प्राप्त तथा लटकते हुए चन्द्रमा के कोमल पादों—किरणों (पक्ष में चरणों) को समझता हूँ ॥ ५४ ॥ उदित होते हुए चन्द्रमा के कोमल पादों—किरणों (पक्ष में चरणों) को घारण करता हुआ जदयाचल अत्यधिक सुशोभित हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि अत्यन्त निमंल पदार्थ के विषय में किया हुआ उत्कृष्ट मनुष्य का विनय शोभा को उत्पन्न करता ही है ॥५५॥ जिस प्रकार अपने सिद्धान्त के विषय में उद्यक्षशील मनुष्य अर्थात् अपने धर्म का पूर्णकाता मनुष्य, विजयाभिलाषी मनुष्य के अग्रगामी सबल प्रतिपक्ष को शीध्र ही सण्ड-सण्ड कर देता है ससी प्रकार उदयाचल से तिरोहित चन्द्रमा की किरणों के समूह ने अन्वकार को पहले ही शीध्रता से खण्ड-सण्ड कर दिया था ॥ ५६ ॥ पहले मूंगा के समान कास्त-काल कान्द्रियाकी चन्द्रमा की एक कला उदयाचल से उदित हुई। उसके पश्चात् स्तर्थ को तोर किरणों को विखेरने वाला अद्यिम्ब उदित हुआ उसके पश्चात् पूर्ण चन्द्रिवम्ब उदित हुआ सो ठीक हो है क्योंकि क्रम से कौन मनुष्य नृद्धि को प्राप्त नहीं होता है ? ॥ ५७॥ नवोदित चन्द्रमा अपनी प्रिय स्त्री रात्र को अन्वकार नृद्धि को प्राप्त नहीं होता है ? ॥ ५७॥ नवोदित चन्द्रमा अपनी प्रिय स्त्री रात्र को अन्वकार

रागिणः सातु न तिरुवति कार्यं निर्वाणकार्यानारां पुरवस्य । इत्यमेत्य पुष्टिनांसुरियो महाहानमम्बत्यसं विविहानुम् ॥५९ ववेतभानुरकृतासु विनासं संहतस्य तबसोऽपि निकानम् । सान्त्रपन्यनसम्बातिबन्यः कि न सावस्ति मण्डससुद्धः ॥६० प्राप्य वावहतिमध्यसरांसो रामतः कुमुविनी हसति स्म । सन्यसस्य हि सुसाय ग किंवा वेदितं वियतमस्य बधूनाम् ॥६१ व्योत्स्नया सरस्यन्यन्यकृष्ट्ययमा सग्वराजत पूर्णम् । कृत्स्नमधात्वस्तिस्यम्या वेस्यय सस्युन्ययोगेः ॥६२ शीतस्य वस्यु तवनीव्यवियोगे प्राणिनां भवति यस्यमवाय ॥६३ इन्युरिक्मिरगाधतयान्तर्वोद्धतोत्किकमम्बु क्योथेः । क्षोभमुत्वणमनीयत दूरं वानिनीकममनश्च निकानम् ॥६४

रूपी भील के द्वारा गृहीत देख कोप से पूरित बुद्धि होने के कारण ही मानी अध्यधिक लाल-लाल हो गया था ॥ ५८ ॥ 'रागी मनुष्य का कोई भी इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता है' यह जानकर ही मानो चन्द्रमा ने गाढ़ अन्धकार को नष्ट करने के लिये राग (पक्ष में लालिमा) को छोड़ दिया या ॥ ५९ ॥ अन्यकार यद्यपि संक्य को प्राप्त या तो भी गाढ चन्दन के समान कान्तिवाले विस्व से यक्त चन्द्रमा ने उसका शीध्र नाश कर दिवा या सो ठीक ही है क्योंकि शुद्ध मण्डलवाला कीन-सा कार्य सिद्ध नहीं करता है ? भावार्य-मण्डल शब्द के दो अर्थ हैं। पहला चेरा और दूसरा देश। जिसका मण्डल-देश बाद होता है-अपने अधीन होता है वह बड़े से बड़े संगठित शत्र को नष्ट कर देता है इसी प्रकार जिसका मण्डल-वेरा शुद्ध है-देवीप्यमान है ऐसा बन्द्रविम्ब बादि भी संचित जन्धकार के समूह को नष्ट कर देता है।। ६०॥ कुमुदिनी चन्द्रमा की पादहति-चरणीं के आवात को ( पक्ष में किरणों के प्रहार को ) प्राप्त करके भी राग वश हँसती रही सो ठीक ही है क्योंकि सन्मुख स्थित पति की कौन-सी चेष्टा स्त्रियों के सुस के लिये नहीं होती ? अर्थात् सभी चेष्टा सुख के लिये होतो है। भावार्थ-यहाँ चन्द्रमा और कुमुदिनी में नायक-नायिका की कल्पना कर उक्त बात कही गई है अर्थात् जिस प्रकार संमोग के लिये सम्मुख स्थित पति की प्रत्येक नेष्टा को स्त्रो प्रसन्नतापूर्वक सहन करती है उसी प्रकार कुमुदिनों ने भी सम्मुख स्थित-आकाश में सामने विद्यमान चन्द्रमा के पाद प्रहार-चरण-प्रहार (किरण-प्रहार ) को भी सुझ से सहन किया था ॥ ६१ ॥ सरस चन्दन-वक्क--विसे हुए ताजे चन्दन के समान कान्तिवाकी चरिनी से व्याप्त हुआ समस्त संसार इस प्रकार सुशोभित होने छना मानो अक्षण्ड कल की स्थिति से सुशोधित चटचळ झीरसमूद्र की बेला की तरह ही सुशोशित हो रहा हो ॥ ६२ ॥ चन्द्रमा की किएमें यद्यपि शावल भीं तो भी उनसे न कमिक्सी सुख को प्राप्त हुई और व चकवा भी, सो ठोक ही है क्योंकि बह बस्तु बहीं है जो इष्ट वियोग में प्राणियों के सुबा के किए होती हों।। ६३ ।।

बनाया की किरवों के द्वारा बगावता-गहराई के कारण (पक्ष में वेर्व के कारण)

१. रिबीजन्सप्राग-म॰ ।

नित्रमेत्य सक्तेम्बुमनञ्जानेऽप्याशु स्रोक्तमिक्तं च विकित्ये ।
त्रामुनमि वा जयलक्नीरम्युपैति समये नुसहायम् ॥६५
विकित्यन्तुमुवकेसररेण्यान्त्रभ्यस्मिद्धिमोऽपि वसूव ।
बुःसहः प्रियविमुक्तवणूनां मन्मचानल्ल्वानिव वायुः ॥६६
बुरमप्यमिमतस्य निवासं सेवहीनमनयन्मविराक्षीम् ।
सागंवेज्ञनविधावतिवक्षा चित्रका प्रियस्तिव मनोज्ञा ॥६७
यत्नतोऽपि रचितापि रमन्या मानसंपविचराव्ञ्रकुटी च ।
यूनि हिल्टपवमीयुवि नच्चे वाससा शिथिलतां सह मेखे ॥६८
काचिवाशु मिवरामवमोहच्छ्याना विहितवोषमपीष्टम् ।
वाच्यवीजतिमयाय सलीषु प्रेम कस्य न करोति हि मायाम् ॥६९
वत्स्त्रभं समवलोक्य सदोषं कामिनी प्रकृपितापि पुरंव ।
संभ्रमं न विज्ञहावय काचिछोचितां सस्नु मनो हि निगूवम् ॥७०
धन्यरस्तह्वयापि निकामं वारयोविवनुरागयुतेव ।
कामुकस्य धनिनोऽजनि वक्ष्या कस्य वस्तु न वज्ञीकरणाय ॥७१

जिसके मीतर उत्किलिकाओं—तर क्लों की (पक्ष में उत्किण्ठाओं की) वृद्धि हो रही थी ऐसा समुद्र का जिल और मानवती स्त्री का मन बहुत दूर तक अत्यिधिक क्षोभ को प्राप्त कराया गया था। मानार्थ —वन्त्रमा के उदय होने से समुद्र के जरू में लहर उठने लगों और रूसी हुई मानवती स्त्रियों का मन पित से मिलने के लिये उत्किण्ठित होने लगा।। ६४।। काम ने भी पूर्ण , जन्द्रमा रूपी मित्र को प्राप्त कर समस्त संसार को जीत लिया सो ठोक ही है क्योंकि समय पर अच्छे सहायक को प्राप्त कर निकंल मनुष्य भी निश्चय ही विजयलक्ष्मी को प्राप्त होता है।। ६५।। कुमुदों की केशर के कणों को विखेरने वाला वायु यद्यपि स्वन चन्द्रन के समान उच्छा था तो भी वह पितरहित स्त्रियों के लिये ऐसा दु:सह हो रहा था औसे मानों कामान्ति के कणों को ही विखेर रहा हो।। ६६।। इष्ट पित का घर यद्यपि दूर था तो भी मार्ग के दिखाने में अत्यन्त चतुर सनोहर बाँदनी प्रिय सखी के समान मादक नेत्रोंवाली स्त्री को खेद के बिना वहाँ तक ले गयी थी।। ६७।। यत्नपूर्वक रची गई भी स्त्री को मान-संपदा और अकुटो नस्नोभूत युवा पित के दृष्टिगोचर होते ही वस्त्र के साथ शोझ ही शिथिलता को प्राप्त हो गई।। ६८।।

कोई स्त्री सिखयों के सामने मदिरा के मद से उत्पन्न मोह के छल से अपराधी पित के पास भी नुपवाप छोछ हो चली गयी थो सो ठीक हो है क्योंकि किसका प्रेम माया नहीं करता है? अर्थात सभी का करता है।। ६९।। कोई स्त्री यद्यपि पहले से कुपित थी तो भी उसने सापराध पित को देख कर संभ्रम को नहीं छोड़ा—उसका आदर-सत्कार करने में कमी नहीं को सी ठीक ही है क्योंकि स्त्रियों का मन निश्चय ही अत्यन्त गूढ़ होता है।। ७०।। कोई वेश्या यद्यपि अन्य पुष्ठ में अनुरक्त हृदय थी तो भी वह अनुराग से युक्त हुई के समान बनी कामी के बधी मूल हो गई थी सो ठीक ही है क्योंकि घन किसके वशीकरण के लिये नहीं है ?।। ७१।।

## वसन्त्रविकान्

इत्वं मनोजयवारीकृतकारियुक्षः सार्वे विनिध्रकृतुसकरविर्मकथीः । राजा दासाकृतरिर्मकरत्व्यकृत्यें कान्सासकः क्षणसिक क्षणकायनैकीत् ।१७२

माकिज्ञयस्यम विश्वं सविति प्रतीमी

गरवा सनेहरतस्वरेः प्रविकोसता राम् ।

किञ्जिनिमीस्य कुमुदेसमधासु दूरं

सा मामिनी प्रकुपितेय ममी विवर्तिम् ॥७३

अष्यास्य वासभवनाजिरमानतारि वैद्योविकास्तमय वीवयितुं क्षपान्ते ।

इत्युक्जवलाः **जुतिसुक्तरमरमसाताङ्ग**ाः पेदः सवा प्रतिनिमानितसी**यकुक्षाः** ॥७४

कंवर्पेतप्तमनसामिह बन्यतीनां वैर्येत्रयाविद्यहितानि विवेधितानि । होतेव वीक्य रजनी रजनीकरास्यं क्वाप्यानमध्य विमुखी सुमुख<sup>र</sup> प्रयाति ॥७५

इस प्रकार विकसित कुमुद वन के समान निर्मल शोधा से सम्पन्न स्त्री से युक्त राजा ने काम के वशीभूत जन्य दम्पतियों के साथ चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मल मनोहर भवन में रात्रि को क्षण को तरह व्यतीत किया। भावार्ष—स्त्री सहित राजा की विद्याल रात्रि एक क्षण के समान पूर्ण हो गयी।। ७२।। तदनन्तर भीरे से जाकर जब चन्द्रमा फैलाये हुए किरण क्य हाथों से चन्न्यल दाराओं—नक्षत्रों (पक्ष में नेत्र की पुत्रलियों) से युक्त पहिचन विद्या क्यों स्त्री का बालिकुन करने लगा तब रात्रि कुपित होकर ही मानो सोझ ही कुमुद क्यों नेत्र को कुछ निमीलित कर विद्यता को प्राप्त हो गयी। मावार्य—कोरे-बोरे चन्द्रमा परिचम विद्या के समीप पहुँचा और रावि समास होने के सम्मुख हुई॥ ७३।।

सवनन्तर जो उज्ज्वक वेष-मूचा ते मुक्त थे, व्यविकशास्त्र वे और प्रतिध्वित से जो भवन के निकुञ्जों को सदा सब्दायमान किया करते के ऐसे स्तुतिपाठक कोग प्रातःकाल के समय निवास-गृष्टें के वाँगन में कड़े होंकर उस शिलक्षत्र रावा को जगाने के लिये मृति-सुक्षव स्वर में इस प्रकार पढ़ने को ॥ ७४ ॥ हे सुसुख । वहां काम से वंदात हुच्य वाले क्यो-पुरावों की वेर्य मीर काम से राहत चेक्षाओं को वेस कर राधि गामो स्रव्जित हो गई इसीकिये वह कन्द्रमा कवी युक्त

१. अविकाससम् वर १- सुम्बा वर

प्रारेयविन्युभिरमी नवनीवितकानैः कीर्या विभाग्ति तरवः पतितैर्गमस्तः । शीतत्वयो मृदुकरस्य रसाहितानां स्वेदाम्भसामुरकर्गेरिव तारकाणाम् ॥७६ क्षिप्रं विहाय कुमुदानि विकासकक्षम्या त्यक्तानि नाथ मधुपा मधुपानकोकाः। यान्त्युक्कृवसत्कमकसौरभवासितार्श पब्साकरं ननु सगन्वमुपैति सर्वः ॥७७ यावन्न पक्षयुगर्स विषुनीति कोकः भान्तो निशाविरहजागरिकन्नयापि । तावन्मुदा न समगामि न जक्रवाच्या स्त्रिहात्यहो युवतिरेव विराव पुंसः ॥७८ सद्यो विनिद्रकमलेकाणयातिरक्तः पूर्वं प्रसारितकरः शनकैनिवृत्य । वालिक्ष्मचते दिनकरो दिवसिषयायं प्रात्यु वेव रिप्रुमानद मानवत्या ॥७९ इत्यं वचोभिरचिराय स मागधानां नित्रां विहाय शयनावुवगान्नरेन्द्रः। कष्ठापितं मदनपाशमिवातिकृष्ण्या---बुन्मोषयनमुजकताहितयं प्रियायाः ॥८०

को मुकाकर विमुख होती हुई कहीं जा रही है।। ७५।। नवीन मोतियों के समान आभावाली, आकाश से पड़ी जोस को बूँदों से ज्यास ये वृक्ष ऐसे मुशोमित हो रहे हैं मानो कोमल किरणों से युक्त चन्द्रमा के रस से आई ताराओं के स्वेद जल के बड़े-बड़े कणों से हो ज्यास हो रहे हों।। ७६।। हे नाथ! मघुपान के लोभी भ्रमर, विद्यास को लक्ष्मी से रहित कुमुदों को शीध्र ही छोड़ कर खिलते हुए कमलों की सुगन्य से दिशाओं को युवासित करनेवाले कमल वन की ओर जा रहे हैं सो ठीक ही है क्योंकि निष्यय ही सभी लोग गन्धवाले के पास ही जाते हैं।। ७७।। सेद को प्राप्त हुआ चक्रवा जब तक पङ्कों के युगल को किमात नहीं करता है तब तक राजिमर के बिरह से उत्पन्न जागरण से खेद को प्राप्त हुई चक्रवी हवंपूर्वक बाकर उससे मिल गई सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रो पुरुष से बिरकाल तक स्तेह करतो ही है।। ७८।। हे खन्नों का मान खण्डन करने वाले राजन् ! जिस प्रकार विनिद्र नेत्रोंबालो मानवती स्त्री प्रातःकाल के समय घोरे से करवट बदल कर बनुराय से युक्त तथा बालिज्जन की बाकाङ्का से पहले ही हाथ पसार कर पड़े हुए पति का शीध्र बालिज्जन करती है उसी प्रकार विकतित कमल खप नेत्रोंबालो दिवस लक्ष्मी चीरे से जाकर अत्यन्त लाल वर्ण से युक्त तथा पहले से ही किरणों को फैलानेबाले इस सूर्य का बालिज्जन कर रही है।। ७८।। इस प्रकार स्तुतिपाठकों के वक्षों से खीछा ही निद्रा को छोड़कर वह

### वासमारिकी

इति तस्य मुदा नरेन्त्रसक्ष्मीं दचतः बावकवृत्तिमध्यक्षण्डाम् । नरनाथपतेरनेकसंख्या यपुरब्धाः स्कटिशाशमिर्मिकस्य ॥८१ मुनिपत्तिसक्सीमय सुप्रतिष्ठं प्रसदक्षे स्थितमध्यक्षाः नरेन्द्रः । समजनि स तपोधनस्तपक्षाः प्रश्लमध्तः विवरकासमावचार ॥८२

#### उपवातिः

स बीक्तिन्ते विविवद्विविकः सल्लेखनामेकविया विवाय । जलंबकार कितिमारमकीत्यां यूत्र्यां महाशुक्रमपि प्रतीतः ॥८३

## वसन्ततिसकम्

विष्याङ्गनाञ्चनमनोहरकपसंपत् स त्रीतिवर्णनिवमानमनूननानम् । अध्यास्य चोडशपयोनिविसम्मितायुः श्रीतिकरोऽरमत तत्र विचित्रतौरूपम् ॥८४

इत्यसगकृते श्रीवर्द्धमानवरिते हरिषेणमहाशुक्रगमनी नाम श्रवोबद्धाः सर्गः ॥ १३ ॥

राजा काम-पाश के समान कष्ठ में अपित प्रिया के भुजयुगरू को बड़ी कठिनाई से खुड़ाता हुआ सय्या से उठा ।। ८० ।।

इस प्रकार जो हर्षपूर्वक राज्यलक्ष्मी और अखण्ड—निरितवार शावक की वृत्ति को भी घारण कर रहा था तथा जो स्फटिकमणि के समान निर्मेख था ऐसे उस राजाधिराज हरितेल के अनेक वर्ष व्यतीत हो गये।। ८१।। किसी जन्य समय राजा प्रमदवन में स्थित सुप्रतिष्ठ सुनि को देखकर तपोधन हो गया और प्रशमगुण में रत होता हुआ तपश्चरण करने लगा।। ८२।। आयु के अन्त में विधि के जाननेवाल जन प्रसिद्ध मुनि ने एकाप्र बुद्धि से विधिपूर्वक सल्लेखना कर अपनी कीर्ति से पृथिवो को और शरीर से महाशुक्त स्वर्ग को भी बलंक्नत किया।। ८३।। जिसकी रूप-संपदा देवाजुनताओं के मन को हरण करनेवाली भी तथा जिसकी आयु सोलह सागर प्रमाण भी ऐसा वह प्रीतिकर देव उस महाशुक्त स्वर्ग में बहुत बड़े प्रीतिवर्धन नामक विमान में रहकर नाना प्रकार के सुनों का उपक्रोग करने लगा।। ८४।।

इस प्रकार असन कवि क्रुत श्री वर्द्धमानवरित में हरियेण के महासुक स्वर्ग में जाने का वर्णन करनेवाला तेरहवीं सर्ग समाप्त हुआ।

१. अवागर्शिविषय- ग

# चतुर्दयः सर्गः

#### प्रहर्षिणी

हीयेऽस्मिन्ववर्षरेतरे विवेहे कच्छाक्यामय विक्योऽस्ति निस्परम्यः । सीतायाः सुरसरितस्तटीमुदीकोमु खुद्धस्य प्रकटमयस्थितः स्वकान्त्या ॥१ उद्भिष्ठ क्षितितलमुत्थितोऽहिलोकः कि इष्टुं भुवमृत नाकिनां निवासः । बायातः स्वयमपि यस्य भूरिशोभां पश्यन्तः सणममराश्च विस्मयन्ते ॥२ तत्रास्ति त्रिजपिववैकतामुपेतं क्षेमाविद्युतिमभिषां पुरं कृषानम् । 'सदृक्तप्रकृतियुतं विविक्तवर्णेराकोणं तिलकतिभं वसुन्धरायाः ॥३ तस्यासीवय नृपतिः पुरस्य नायो नीतिको विनतरिपुर्धनस्त्रयाख्यः । येन धीरतिवपलाध्यकारि वश्या विद्यन्ते भृवि महतो न दुःकराणि ॥४ कल्याणी सकलकलासु वक्षवृद्धिः स्मेरास्या स्मरविजयक्षेक्येजयन्ती । लक्ष्माया हविव वभूव तस्य राज्ञी विख्याता ममुजपतेः प्रभावतीति ॥५ सत्स्वप्नैनिगवितचक्रवर्तिलक्ष्मोः प्राप्वेषः सुरनिलयास्तोऽवतीर्यं । पुत्रोऽभूवभृवि स तयोर्यशो महीयो मूर्तं वा प्रियपवपूर्वमित्रनामा ॥६

## चीदहवाँ सर्ग

अथानन्तर इसी अम्बूद्दीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में कच्छा ताम की घारण करने वाला एक नित्य रमणीय देश है जो अपनी कान्ति से सीता नदी के उत्तर तट को विभूषित कर प्रकट रूप से स्थित है।। १।। जिसकी बहुत भारी शोभा को देखते हुए देव, क्षणभर के लिये ऐसा विस्मय करने लगते हैं कि क्या यह पृथिवीतल को मेदकर ऊपर उठा हुआ नागलोक—अरणेन्द्र का निवास है अथवा पृथिवी को देखने के लिये स्वयं आया हुआ स्वर्ग है?।। २।। उस कच्छा देश में हैमद्युति नाम को घारण करनेवाला एक नगर है जो ऐसा जान पढ़ता है मानो एकरूपता को प्राप्त हुआ त्रिमुवन ही है, जो सदाचारी प्रजा से युक्त है, पवित्र आचरण करनेवाले वर्णों से ब्यास है तथा पृथिवी के तिलक के समान है।। ३।।

तवनन्तर नीति का शाता और शत्रुओं को वश में करनेवाला वनक्षय नाम का वह राजा उस नगर का स्त्रामी था जिसने अत्यन्त कक्ष्मल क्षमी को भी वश कर किया था सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवी पर महापुरुषों के लिये युष्कर कोई कार्य नहीं है ॥ ४॥ उस राजा की प्रभावती नाम की प्रसिद्ध रानी थी जो कल्याणकारिणों थी, समस्त कलाओं में कुमक बुद्धिवाली थी, हँसमुख थी, कामदेव की एक विजयपताका थी तथा मानो लक्ष्मा का हुदय ही थी ॥ ५॥ समी-चीन स्वप्नों के द्वारा जिसकी वक्षवर्ती की लक्ष्मी पहले से ही सूचित हो गयी थी ऐसा वह प्रीति-कर नाम का देव उस महाशुक्त स्वर्ग से अवतीण होकर उन दोनों के प्रिथमिन नामका पुत्र हुया।

तं विचाः प्रथमपुषासिरे वयस्ताः व्रत्यमं वितिव्यक्षेत्र कोश्यसानाः । वरवेतुं क्षिति परं समुत्युष्ताकाः साधानविक्ष प्रच वृतिवाः प्रधानाः ॥० सर्वेवायवित स वर्त्यमं पुषानां रत्यनानिक प्रक्षितः सुनिर्वेकानाम् । कावव्यं वयवित पूरि तक्षि विश्वं वावृतं विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या व्यक्तानाम् । सम्यूषों विद्या पुरिक पूरिकपक्षेत्रासास्त्रीत्रीक्ष्यस्तानिक भेषे ॥९ संरेषे समववप्रविक्षेत्रकोत्रीत्रस्यसानविद्यास्त्रीत्रीक्ष्यस्तिक भेषे ॥९ संरेषे समववप्रविक्षिक्षेत्रके त्रस्यसानविद्यास्तिवर्षं पतिष्कः । विश्वाणो अवस्तवयं प्रसूत्रकथ्यी प्रस्वप्राविक्षित्रके पतिष्कः । ११० वन्यस्मिनमृति धमखयो विनेष्ठां स क्षेत्रपुरमुप्तान्य सम्प्रणीतम् । धर्मं च प्रवचनना निक्षम्य सम्यक् संसाराहिरतमितः परं वयुच ॥११ विन्यस्य वियम्भ तत्र पुष्तुक्षये सन्यूके सर्पव स वीक्षितो विरेषे । संसारव्यसनिकरितिनी मुमुक्षोःशोगामै भवति न कस्य वा तपस्या ॥१२

जो सद्वृत्त—सदाचारी था (पक्ष में प्रशस्त गोल था), सकल कलाओं—चौंसठ कलाओं को घारण करने वाला था (पक्ष में सोलह कलाओं का घारक था) और अपने कोमल पाद—घरणों (पक्ष में किरणों) की सेवा करने वालों के जानन्त को विस्तृत करता था ऐसा वह प्रियमित्र नवयीवन के द्वारा पूर्ण चन्द्रमा के समान बहुत भारों रूप की शीभा सामग्रों को प्राप्त हुवा था। भावार्य—नवयौवन से उसका शरीर पूर्ण चन्द्रमा के समान सुशोभित होने लगा॥ ९॥ जिस प्रकार वसन्त ऋतु में नवीन पुष्पलक्ष्मी को घारण करने वाला जाम का प्रमुख वृक्ष, पड़ते हुए असरों के समृह से सुशोमित होता है उसी प्रकार नृतन तारुष्य लक्ष्मी को घारण करने वाला प्रियमित्र जन्म पदार्थों को छोड़कर हर्षपूर्वक पड़ते हुए मदमात्री हिन्नयों के चञ्चल नेत्रों से सुशो- फित हो रहा था।। १०।।

किसी जन्य दिन राजा धनकाय ने क्षेत्रकृष तीर्धंकर के पास जाकर उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म की एकाशिक्त से अच्छो तरह सुना विससे वह संसार से अस्यन्त विरक्तिवत्त हो गया ॥ ११ ॥ सरकन्तर उस मुख्य पुत्र के लिये राज्यकक्षी सौंपकर वह उन्हीं क्षेत्रकृष सोर्थंकर के पादक्क में

रे. चर्वृत्तिमकृतिबुद्धं म∗। २. क्टरणीदाम् **४०**।

कुंग्रायां सकलमृपाधिकावकारणीं व्राव्यापि प्रमद्यमसी तथा म भेके ।

विश्वायः सकलमृत्रातं व्यावस्तन्वस्तं सहजमयोग्यतं च राजा ॥१३
तस्येषुः परमरकोऽपि सम्बर्गिराष्ट्रष्टाः स्वयपुरणस्य किव्यून्तवम् ।

श्वीतांश्वीरय किरणाः सतां गुणीमा विश्वातः विश्वयति कस्य वा न शुप्ताः ॥१४
एकिक्सम विगते सभागृहस्यं विश्वातो गरपतिमम्प्रुपेत्य किवत् ।
संभागतो मितरहितं मुदैवमूचे को विष्टचा भवति समेतनो महत्या ॥१५
शाकायामनगर्या वरायुवानामृत्यमं विनतवरित्रसक्त चक्तम् ।
बुःप्रेक्ष्यं विगवस्कोदिविग्यकस्यं यक्तावामविद्याणेन रक्त्यमाणम् ॥१६
तत्रैय स्प्रुरितमणिप्रभापरीतो व्यवोत्रभृवतिरित्र शारवाम्बरामः ।
प्रस्यकं यश्च द्वव ते मनोऽभिरामं पूर्णेन्द्रवृतिकचित्रं सितातपणम् ॥१७
संसर्पेकरनिचयेन वद्वविक्वरचुकाव्यो मित्रवर्षाव कोशमेहे ।
काकिया सममचिरांशुराविभाता भूपेग्र स्वतिविततेन चर्मणा च ॥१८
माकृष्टाः सुकृतफलेन रत्वभूता द्वारस्याः सचिवपृहेशतकामुख्याः ।
सेनानीकरितुरगावच कत्ययामा काङ्कणित वितिय भवत्कटाक्षणातम् ॥१९

बीझ ही बंक्षित हो सुशोभित होने लगा सो ठीक हो है क्योंकि संसार के कष्ट को दूर करने वाली सपस्या किस मुमुसु की शोभा के लिये नहीं होती? ।। १२ ।। राजा प्रिथमित्र दुलंग साम्राज्य लक्ष्मी को पाकर भी उस प्रकार के हवं को प्राप्त नहीं हुआ या जिस प्रकार कि यथोक समस्त अणुवतों और नैसर्गिक निर्मल सम्यग्दर्शन को घारण करता हुआ हवं को प्राप्त हुआ या। भावार्थ—उसने राजलक्ष्मी को पाते ही पूर्व संस्कारवद्य निर्मल सम्यग्दर्शन और अणुवतों को घारण कर लिया या।। १३ ।। उसके सदाचार से आकृष्ट हुए शत्रु भी स्वयं आकर अत्यधिक किन्द्रश्ता को प्राप्त हुए वे सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्यल सत्युख्यों के गुणों के समूह किसे विश्वास उत्यन्त नहीं करते?।। १४ ।।

तदनन्तर किसी एक दिन राजा समागृह में बैठे हुए थे उसी समय संभ्रम में पड़ा हुआ कोई परिवित मनुष्य आया और नमस्कार किये बिना ही हर्ष से इस प्रकार कहने लगा सो ठीक ही है क्योंकि बहुत भारी भाग्योदय होने पर सचेतन—विचाराविचार की शिवल से सिंहत कीन होता है? ॥ १५ ॥ हे राजाजों के समूह को नम्न करने वाले राजन ! निमंल कान्ति के बारक उत्कृष्ट शस्त्रों की शाला में वह चकरत्न प्रकट हुजा है जिसका देखना भी शक्य नहीं है, जो करोड़ों सूर्य-विम्बों के समान है लया यक्षेन्द्रों का समूह जिसकी रक्षा कर रहा है ॥ १६ ॥ उसी शस्त्र-शाला में देवीध्यमान मणियों की प्रमा से ज्यास दण्ड और शरद ऋतु के आकाश के समान कान्ति-वाला असि रत्न भी प्रकट हुआ है । पूर्व चन्त्रमा के समान कान्ति से सुन्दर वह सखेब छत्र प्रकट हुआ है जो तुम्हारे सामान् यस के समान मन को आनन्त्रित करने वाला है ॥ १७ ॥ हे राज्येन्द्र ! कोश्वाह में विजलियों के समूह के समान कान्त्रिवाली काकिणी और कान्ति से ज्याश वर्षरस्त्र के साथ ऐसा चूड़ामणि रत्न उत्पन्न हुआ है जिसने चारों ओर फैलती हुई किरणों के समूह से सब दिशाओं को ज्यास कर रच्छा है ॥ १८ ॥ हे राजन । पुष्प के प्रक से आहम्बट होकर श्वार पर आहे

प्रवासा नवित्याः पुनिश्वास्ताः पुनिशाः विवासिकाः स्वाहित्युतियः ।

सामानाविति गरावित्याः पुनिश्वास्ताः के व्यक्ति व वर्षात संवर्धः स्विति ।।२०
तेनीकाविति गरावित्यारपूर्वते वं कृतान्ति स्व विकास्य वक्तपूरितः ।

पुनिशो कन इव वित्तर्यं न नेवे सामानां विश्वितः कृतुतृत्वस्य हेतुः ।।२१

प्रत्यसं विनयतिमान्युनेत्य समस्या प्रान्तवं सह सक्तिय राज्येन ।

संपूष्य प्रवासमानी वचोक्तनंतिनार्वासम्बद्धः विकासम्बद्धाः ।।२१

सद्यायां ' वर्तिपयवासर्गरमूनेरावीनं कृष्यायारित्यं वेतेः ।

वालेव स्ववत्तमकारि तेन इत्तरं दुःसाव्यं न हि मुक्ति सूरियुव्यक्ताकाम् ॥२३

हावित्रात्वस्त्रमन्तरावित्यह्तवित्रकारितः कानतिकाः परिकरितो रराज सम्बाह् ॥२४

तेसर्वः समस्य पाण्युपिक्तकार्यां कालेव विवित्तवकारोण्य सृरिकालः ।

राष्ट्राक्यो निविद्यि प्रयमानवास्त्रां कालेव विकि नवकत्र्यं सर्वरतः ॥२५

प्रात्तावान्त्रव् स्वयानि सोपवानान्यस्योप्रमुखवरासनप्रममान् ।

नेसर्वो वितर्ति सस्तर्तं वनेत्रयः पर्यक्काव्यविव्यक्तातिपृक्तकार्यः ॥२६

हुए सचिव, गृहपति, स्थपित, सेनापित, गजराज कौर अस्वरत्न, कन्या एत के साथ जापके कटाय-पात की इच्छा कर रहे हैं ॥ १९ ॥ जपने वैभव से सदा कुवैर की लक्ष्मी का पराभव करनेवाकी नी निजियों भी उत्पन्न हुई हैं सो ठीक ही है क्योंकि पूर्वजन्म में संजित बहुत भारी पुष्प की शक्षि किन सम्पदाओं को उत्पन्न करने वाली नहीं होती ? ॥ २० ॥ इस प्रकार उस पुत्रव के द्वारा कही हुई, मनुष्यकोक की सारमूल चक्ररत्न की संपदा को उत्पन्न हुई सुनकर भी राजा प्रियमिश्व, साचारण मनुष्य के समान विस्मय को प्राप्त नहीं हुए सो ठीक ही है क्योंकि इस संसार में ऐसी कौन-सी वस्तु है जो विद्वज्यनों के कुत्रहल का कारण है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ २१ ॥ विधि विकास के ज्ञाता राजाविराज प्रियमिश्व ने हुई सिहृत समस्त राजाओं के साथ साक्षात् तीर्यकर के पास बाकर सबसे पहले मिक्कपूर्वक यथोक्त विधि से उतकी पूजा की पश्चात् वक्ष्मरत्न की पूजा की विस्तुत किया ॥ २२ ॥ उसने समस्त मूमिनोश्वरी राजाबों, विद्यापर राजाओं और देवों से व्यास सम्पूर्ण छह खण्ड को चक्ररत्न के द्वारा कुछ ही दिशों में अपने विश्व कर किया सो ठीक ही है क्योंकि बहुत नारी पुष्प से युक्त सनुष्यों को पृथिवी में कठिन कुछ मी नहीं है ॥ २३ ॥ बत्तीत हजार मुकुटबढ़ राजाओं, सोलह हजार प्रसिक्ष देवों और स्थिमानवे हजार सुन्दर स्त्रियों से सहित चक्र-क्यों क्रियक्ति सुक्तिमित्र होने कमा ॥ २४ ॥

सरनन्तर पान्यु और पिञ्जक के साथ नैसर्प, काक के साथ महाकाल, पच और माणव के खाज सङ्क्ष्मित्र राजा तीवीं सर्वरस्य निष्यि ने वो निषयों उत्तर दिशा में स्थित थीं ॥ २५ ॥ नैसर्प निष्य, बतुक्तों के सक्त स्वस्य, महा और सम्बर्धों के सहित विस्तर, आरामकुर्सी वादि उत्तरोसक

रै. बद्याच्डै: य० १ २. पट्टिकांस्य ग० ।

सार्थनां तिरुवन्नवावकोव्रवानां नीहीनां वरवनकविष्यपुकानान् ।
सर्वेदां जनहृद्वानिवाञ्चितानां नेदानामतिषृत्ति यावृत्वः प्रदाता ॥२७
प्रत्युत्तप्रविषुकरत्नराजिरविमधेषीमिः श्रविक्रतसर्वेदिक्षुकानि ।
स्त्रीपुंसं प्रति सदशानि मुक्कानि बीनित्त प्रतिविश्वति पिङ्गको जनेन्यः ॥२८
सर्वेदुंप्रसवफ्कानि सर्वेकारुं विज्ञापि दुन्कतिकासुपीद्भवानि ।
निव्यां विद्यारि वाष्टिकतानि काकः किश्च स्थात्सुकृतफलेन पुष्यभाजाम् ॥२९
सोवर्णं सदनपरिक्वदं विवित्रं तास्त्रीयं विविषसुपस्करं च कौहम् ।
कोकेम्यः समिनमतं ददाति यत्नाशीरकां निषिरिवराय भूरिकालः ॥३०
वाद्यानं ततवनरकानद्वभेदेभिन्नानां भृतिमुखवायिमादमानाम् ।
संघातं सुन्नति समीप्तिताय शङ्को दुःप्रापं न हि जनतां समग्रपुष्येः ॥३१
विज्ञाणि क्षणविश्वक्रक्षपकानित सस्थास्तुं निज्ञमहसा विद्यस्ययित ।
वासांसि स्वतिश्वयरत्नकम्बलविप्रावारैः सह दिश्वतीप्तितानि पद्यः ॥३२
हेतीनां निवहमनेकभेदिनसं दिव्यानामनुगतलक्षणस्थितीनाम् ।
दुर्भेदं कवचित्रारसुवमंत्रातं प्रस्थातं वितरित माणवो जनेन्यः ॥३३

बासनों के समृह, पलक्क और माना प्रकार के पाटे प्रदान करती है।। २६।। साठी चावल, तिल, जी, उड़द, कोदों, सामान्य धान, उत्कृष्ट चना तथा प्रियक्त आदि जिन अनाज के मेदों की मनुष्य अपने इदय में इच्छा करते हैं उन सबको संतोष कारक मात्रा में पाण्डुक निधि देती है।। २७॥ पिंगल निधि मनुष्यों के लिए जड़े हुए बड़े-बड़े रत्नसमूह की किरणावली से जिन्होंने समस्त दिशाओं के अग्रभाग को चित्रित कर दिया है, जो स्त्री-पुरुषों की योग्य अवस्थाओं से सहित हैं तथा जो श्रीशोभा से सम्पन्न हैं ऐसे आभूषण प्रदान करती है।। २८।। कालनिधि सदा निश्छल-कप से बक्ष, लता और झाड़ियों से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के सब ऋतुओं के फूल और फल इच्छानुसार प्रदान करती है सो ठीक ही है क्योंकि पुष्पशाली जीवों के पृष्य-फल से क्या नहीं होता ? ॥ २९ ॥ महानिधि मनुष्यों के लिये उनकी इच्छानुसार सुवर्ण से बने हए, महलों की सजाबट के बिविष सामान, तथा तामे और लोहे के बने हुए नाना प्रकार के बर्तन, यत्नपर्वक निर्दोष रूप से शोध्र हो प्रदान करती है।। ३०।। शक्क्वनिधि, इच्छुक मनुष्यों के लिये तत. बन. रन्ध्र और नद्ध के मेद से नानामेद लिये सुसादायक शब्द से युक्त बाओं के समृह की रचती है सो ठीक ही है क्योंकि सम्पूर्ण पूज्य के द्वारा जीवों के लिये कोई वस्तु दुर्लमं नहीं है।। ३१।। प्रम-निधि अपने तेज से आकाश में स्थित बिजली और इन्द्रधनुष की कान्ति को तिरस्कृत करने बाले नाना प्रकार के मनोवां छित वस्त्र, अत्यन्त श्रेष्ठ रत्नकम्बल आदि ओव्हने के वस्त्रों के साथ प्रदान करती है ।। ३२ ।। माणव निधि, मनुष्यों के लिये अपने-अपने लक्षणों की स्थिति से सहित दिव्य शस्त्रों के विविध समृह तथा कठिनाई से मेदने योग्य प्रसिद्ध कवच और शिर के टोप आदि प्रदान

१. सदृशानि ब॰।

प्रवादां निवातं तुरेश्वकायावयोक्योक्यातिकारितावयोः ।
पुर्वादां व्यवक्रित वंदवरे व्यवक्षे व्यवक्षे व्यवक्षेत्रं व्यवक्षेत्यं व्यवक्षेत्रं व्यवक्षेत्रं व्यवक्षेत्रं व्यवक्षेत्रं व्यवक्षेत्

करती है ।। ३३ ।। सर्वरत्ननिषि, समस्त मनुष्यों के लिये उस सामग्री की उत्पन्न करती है जो परस्पर मिली हुई रत्नों की किरणावली से आकाश में इन्द्रधनुष की लक्ष्मी की उत्पन्न करती है और संपत्ति के द्वारा परिपूर्ण है ॥ ३४ ॥ इस तरह विस प्रकार वर्षाच्छतु सब ओर नृतन बस को छोड़ने वाले नवीन मेशों से मयूरों के समस्त मनोरखों को पूर्ण करती है उसी प्रकार वह चक्रवर्सी निधियों के द्वारा मनुष्यों के समस्त मनोरथों को अतिशयरूप से पूर्ण करता था !। ३५ !। जिस प्रकार समूद्र नदियों द्वारा काये हुए बल के समृद्ध से गर्व को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार बह नी निषयों के द्वारा दिये जाने वाले अपरिमित्त घन से गर्व को प्राप्त नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि बैसव धीर मनुष्यों के विकार का कारण नहीं होता ॥ ३६ ॥ जो नम्नीशृत देव और राजाओं के द्वारा सदा जिरा रहता था ऐसे उस चक्रवर्ती ने इस तरह दशाइना भोगों की भोगते हुए भी अपने मन से धर्म की श्रद्धा को शिथिल नहीं किया था सो ठीक ही है क्योंकि महानुसाव-उत्तम मन्द्रम बैभव के द्वारा नर्व को प्राप्त नहीं होते हैं।। ३७ ।। वह चलवर्ती, कुबेर की लक्ष्मी से अत्यन्त कालिक्नित होने पर भी प्रशम गुण की प्रीति को ही सुख के लिये मानता था सी ठीक ही है क्योंकि बहुत मारी संपत्ति की प्राप्त करने वाले भी सम्यग्दृष्टि जीव की निर्मल वृद्धि कल्याणकारी पदार्थों को नहीं छोड़ती है ॥ ३८ ॥ इस प्रकार जो बिस्तुत बिचय सुख रूपी अमृत के समृद्र में निसम्ब चित्त या तथा जो समस्त मनुष्यों के जानन्य को बिस्सुत करता रहता था ऐसे उस चक्रवर्ती ने तेरासी कास पूर्व व्यक्तीत कर दिये ॥ ३९ ॥

किसी अन्य दिन वह चक्रवर्शी अत्यन्त निर्मेश वर्षण में अपना प्रतिविम्ब देश रहा था, इसी समय उसने अपने कानों के समीप समा हुआ एक सक्रोद बास्ट देशा, वह बास्ट ऐसा जान पहला

१. संपर्व म० । २. समग्रा म० ।

तं इच्ह्या विश्वकुरं विहाय सकी रावेन्द्रविष्य विशेष विश्ववायम् ।

'विद्यविन्यहर्गिय कोऽचरः स्वेताः संसारे विषयविषेषीत्रिक्तारमा ११४१ वीमार्थेः पुरन्यवेष्योगतीतैः साम्राज्ये व ससु मार्गिय बातुरन्यैः । संस्थितः प्रकृतिवरेषु केव वार्ता दुःपूरो अवति तथापि कोअवतः ।१४२ वाष्ट्रश्चे विषयपुर्वेषीऽपि मूर्न संसाराम्य वरिविमेति मूरिदुःसात् । वास्मानं वत कुत्ते दुराधयार्तं मोहान्यो मनु सक्तकोऽपि बीवकोकः ॥४३ ते बन्या जगति विद्यं त एव मुख्याः पर्यामं सुकृतकले च भूरि तेषाम् । वैस्तृत्वाविषकतिका समुकृत्वं प्रोत्मृत्य प्रतिविधमुन्तिता सुदूरम् ॥४४ नो भार्या न च तनयो न बन्यवर्णः संत्रातुं व्यसनमुक्तावलं हि कविचत् । तेष्वात्यां क्रिविकयितुं तत्वापि नेक्केत् विकृत्युवां प्रकृतिनिमां शरीरभाजाम् ॥४५ संतृतिनं च विद्यविनवेष्यमार्थे रसावां भवति पुनस्तृवैव द्योरा । तृष्यातां हित्तमहितं न वेति किञ्चित्रसंसारो व्यसनमयो द्यानात्मनीनः ॥४६ जानाति स्ववमि वोकते भ्युकोति प्रत्यक्षं क्रमनकरामृतिस्वभावम् । संसारं कृतकविविक्तं तथापि भानतारमा प्रदामरतो न जातु वीवः ॥४७

था मानो आगे आने वालो वृद्धावस्वा की सूचना देने के लिये आया हुवा उसका दूत ही हो ॥४०॥ उस बाल को देख कर तथा शीघ्र ही मणिमय दर्पण छोड़ कर चक्रवर्ती चिरकाल तक ऐसा विचार करने कमा कि समस्त ससार में मेरे समान दूसरा कौन प्राणी है जिसकी आत्मा विषयकपी विष के वक्षीमूत हो ॥ ४१ ॥ देव राजा तथा विद्यावरों के द्वारा छाये हुए मनोहर भोगीपभोग के प्रवाचीं से जब साम्राज्य में मुझे भी निश्चय से तृति नहीं है तब प्रजा-जनों की तो बात ही नया है ? फिर मी को मरूपी गड्ढा दु:पुर है -किठनाई से भरने के योग्य है।। ४२।। विषय-सुख से आकृष्ट हुआ विद्वान् भी सममुम बहुत मारी दुःख से युक्त संसार से मयभीत नहीं हीता है। खेद है कि वह दुष्ट तुष्णा से अपने आपको दु:खो करता है सो ठीक ही है क्योंकि निष्कष से सभी संसार मोह से अन्धा हो रहा है।। ४३॥ संसार में वे ही अन्य हैं, वे ही ज्ञानीजनों में मुख्य हैं, और उन्हों को पुष्य का बहुत भारी फल अञ्छो सरह प्राप्त हुआ है जिन्होंने कि सुष्णा रूपी विध-कता के समूलतूक उसाड़ कर प्रत्येक दिशा में बहुत दूर फेंक दी है ॥ ४४ ॥ यश्चिप मृत्यु के मुख से रक्षा करने के लिये न स्त्री समर्थ है, न पुत्र समर्थ है और न कोई बन्धु वर्ग ही समर्थ है तथायि यह प्राणी उनमें आदर बुद्धि को शिषिष्ठ करने की इच्छा नहीं करता सो ठीक ही है बयोंकि प्राणियों की इस मृद बुद्धि की धिक्कार है।। ४५ ॥ अच्छी तरह सेवन किये हुए विषयों से इन्द्रियों की सुप्ति नहीं होती किन्तु अर्थकर तृष्णा ही बढ़ती है। तृष्णा से पीड़ित जीव हित-बहित की कुछ भी नहीं जानता है। बास्तव में दु:खों से मरा हुआ यह संसार आत्मा के लिये हितकारी नहीं है ॥ ४६ ॥ भ्रम में पड़ा हुआ यह जीव यसपि जन्म, जरा और मृत्यु रूप स्वभाव से सहित तथा कुशक से रहित संसार को स्वयं जानता है, देखता है और प्रत्यक्ष सुनता भी है तो भी कभी प्रसम

विश्वस्मादिह मे० । २. रम्ये म० । ३. प्रकृत म० । ४. भ्रान्स्वास्मा म० ।

विकास वास्तुवसम्य वर्षकार्ये ब्रोहाकः युवाक्यक्रियामा विकासम् ।
नो वासस्यवस्त्रये विकासमुद्धां बीतामामहित्यस्तः वरं स्वास्तः ॥४८
संपत्तिस्त्रविक्य बक्ष्यक्षं समग्रः हारकां वृष्णस्वयक्षितिकस्यम् ।
कि नामुर्गकति वर्षे वर्षे साससं विद्यान् विकासम्बद्धारम् स्वास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास

याखिनी

वजनगरममेयं केवसकातमेर्वं चतुरगरिनकार्यः सेवितः प्रास्तकीक्ष्यम् । विगुणितक्षमसंपद्भिक्तमक्कोत्तनप्रदः सक्तगरपतीन्त्रस्तं चक्षम्ये चिनेन्द्रम् ॥५३ इत्यसगङ्कते जीवद्धंभागचरिते प्रियमिक्षकार्धांतसंभवो नाम चतुर्वकाः सर्गः

गुण में लीन नहीं होता ॥ ४७ ॥ इन्त्रियों की अधीनता को प्राप्त होकर यह जीव अस्पतुल प्राप्त करने को इच्छा से पाप कार्य में अस्वन्त आसक हुआ परभव में प्राप्त होने वाले विचित्र दु:क को नहीं देखता है सो ठीक ही है क्योंकि अहित में प्रीति करना ही जीवों का स्वभाव है ॥ ४८ ॥ समस्त संपत्ति विजली के समान चक्चल है, यौवन तुल में लगी हुई दावानल की दीप्ति के समान है, और फूटे वह में रखे हुए पानी के समान मनुष्यों की समस्त आयु क्या पद-पद पर नहीं मक रही है ? अर्थात् अवस्य यल रही है ॥ ४९ ॥ जो पृणित है, स्वमाव से मस्वर है, अर्यन्त हुक्यूर है, नाना प्रकार के रोगों का निवास गृह है और मक-पूत्र तथा स्विर से मरा हुआ जीवं वर्तन है ऐसे सरोर में कीन विद्यान कम्बु को बुद्धि करता है—उसे अन्यु के समान हितकारी मानता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ५७ ॥

इस प्रकार राजा स्वयं हो जरने जिस्स के संसार स्थिति की निन्दा कर सीझ ही सोक्षामार्क की जानने का इस्कृष्ठ हो प्रस्थान के समय तार्कित मृद्यून के अव्यक्ती की पुछाता हुआ जिनेन्द्र भगवान की पर्यान करने के जिने चला।। ५१ ।। त्यूनन्तर उसने उस समयसाय की प्राप्त किया जो असन्त मध्य वीवीं की पिक्क्यों के सहित का, जिनेन्द्र मगवान के खारों बोर स्थित का तथा विशास सामार्थ के स्थान के स्थान की स्थान का तथा विशास सामार्थ के स्थान के स्थान की स्थान का ।। ५२ ।। युगुनी वानिस संप्या जीर अधि के जिसका जिर मजीवृत्य मा, ऐसे चक्रवाही के स्थान

र. भाषांक्षेत्रं म० ३ २. विलेखः म० ३

### ्षञ्चद्दाः सर्गः वाकिनी

पप्रकाश प्रास्तिकंतित्वकः सोकीनायो मोसमार्ग जिनेग्रम् ।
सारवा बोःस्क्यं संसृतेरप्रमेयं स्वयः को वा सिद्धये नोत्सहेत ॥१
सर्वाग्यस्वान्मन्त्रवातीन्विमुक्तेर्यार्ग सव्यान्वोषयन्त्रेवसूचे ।
वार्थ वाष्ट्रामिन्त्रवातीन्विमुक्तेर्यार्ग सव्यान्वोषयन्त्रेवसूचे ।
स्यात्सम्यक्त्यं निर्मेणं ज्ञानमेकं सच्चारित्रं चापरं चक्रपाणे ।
सोक्षस्यैतान्येव मार्गः परोऽवं न व्यस्तानि प्राणिनः संमुमुक्षोः ॥१
तत्वार्थानां तद्धि सम्यक्त्यमुक्तं चद्धानं पन्निष्ट्यमेनाववोषः ।
तेवामेव ज्ञानमेकं यथावत्स्याच्चारित्रं सर्वसङ्गेव्वसङ्गः ॥४
जीवाजीवौ पुष्पपापास्त्रवाद्य प्रोक्ताः सार्वः । संवरो निर्मरा वा।
बन्यो मोक्षश्चेति लोके जिनेग्देरित्याम्यच्यैः सन्नवैते पदार्थाः ॥५
जीवास्तेषु द्विप्रकारेण मिन्नाः संसारस्या निर्मृताक्ष्येति तेवाम् ।
स्यात्सामान्यं स्वक्षणं चोपयोवः सोऽपि इष्टाष्टार्थमेवैविभक्तः ॥६

जिनेन्द्र भगवान् को नमस्कार किया जो जन्मरहित थे, भरणरहित थे, अपरिमेय थे, केवलज्ञान रूपी नेत्र से सहित थे, चतुर्णिकाय के देवों से सेवित थे और श्रेष्ठ मञ्जलियों के द्वारा स्तुति करने के योग्य थे।। ५३।।

इस प्रकार असन कविकृत श्रीवर्द्धमानचरित में प्रियमित्र चक्रवर्ती की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला चौदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ

## पन्द्रहवाँ सर्ग

तदनन्तर भक्ति से नमीभूत राजा प्रियमिश्व ने हाथ जोड़ कर जिनेन्द्र भगवान् से मोक्षमार्ग पूछा सो ठोक ही है क्योंकि संसार के अपरिमित्त दुःस को जान कर कौन भग्यजीव मुक्ति के लिये उत्साहित नहीं होता है? ॥ १ ॥ जो बचनों के स्वामी थे तथा समस्त तस्वों का जिन्होंने निक्षय कर लिया था ऐसे बिनेन्द्र भगवान् मिश्व-भिष्ठ आति के समस्त भग्यजीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाते हुए इस प्रकार के बचन बोले । उस समय भगवान् को दिव्यव्यति से समस्त समय- सरण गूँच रहा था ॥ २ ॥ हे चक्रवर्तिन् ! निमंल सम्यग्दर्शन्, अद्वितीय ज्ञान और उत्कृष्ट सम्य- क्यारिश्व ये तीन मिलकर ही मोक्षाभिकाषो बोव के लिये मोक्ष का उत्कृष्ट मार्ग हैं युवक्-पृथक् वहीं ॥ ३ ॥ तत्वार्थों की श्रद्धा करना सम्यक्त कहा गया है, निक्षय से उनका जातना अद्वितीय ज्ञान है और समस्त परिष्ठों में अनासक रहना यथोक चारिश है ॥ ४ ॥ बोव, अजीब, पृथ्य, प्राप, आस्रव, संवर, निष्ठां, बच्च और मोक्ष ये नी पदार्थ सर्वहितकारी तथा इन्द्रों के द्वास पृथ्य किनेन्द्र भगवान् ने कोक में कहे हैं ॥ ५ ॥ उन पदार्थों में बोव दो प्रकार के हैं—एक संसारी और

१. सावः म॰ ।

नेसंतरणारी रानेपात्रकारा वानावीतिरणानपावातिकोः ।

पात्रे वानावीत्रकारी पुरन्ते कामारांग्वेजनिवातं प्रानातः ।।।

पावातिका वानावीतानकेवान् तीवर्गं वृत्र्यं सर्वश्रीकानोऽनि ।

भावीरिकः कीर्याते वीत्रवातेः प्राणीतीतिः वार्यात्रकारमा विक्रोन्तेः ।।८

मावाः वर्ण्यं वानिकाणसंगः स्पूर्णीकामानुस्तरविक्रमानसर्थाः ।

सेवारीयां हो नवंद्रावद्याति प्रीर्थाः वीक्रा विवासिक्षं प्रावेऽपि ।।९

सम्बार्यं स्वारमण्यित्रं सं वाक्षी प्रेयस्तान्यां काविक्रमानि सार्यम् ।

सार्वात्रका स्वार्यं कोववीर्वे जीवा वार्तं वीवक्रीयाक्षं भीवाः ।।१०

वाक्षात्रक्षि वीक्षि वस्त्रविक्षित्रक्षेत्र संग्रामानि वीव्यावे वर्षनानि ।

सिक्षात्रीस्त्र स्वारमः पञ्च सार्वं सार्वा भेवाः संवस्त संवसाहण ।।११

वाक्षात्रक स्वुः स्वारमस्वनिद्धोऽप्यक्षात्रीते जव्य तुर्वस्य जीवाः ।।१२

दूसरे मुक्त । उन जीवों का सामान्य कक्षण उपयोग है। वह उपयोग मा दो माठ और चार मेदों से विभक्त है। भावार्य - मूल में उपयोग के दो भेद हैं एक झानोपयोग और दूसरा दर्शनो-पयोग । इनमें से ज्ञानोपयोग के मविज्ञान, श्रुतज्ञान, अविज्ञान, मनःपर्ययञ्चान, केवस्त्वान, कुमति, कुमत और कुखविष के भेद से आठ बैद हैं और दर्शनोपयोग के चम्रदर्शन, अच्छुदर्शन, अविध दर्शन और केवल दर्शन के मेद से चार मेद हैं।। ६॥ जो नामा बोनि स्थान सभा नि कादि के मेद से अनेक प्रकार के हैं तथा नाना दुःस रूपी दावानक से परिपूर्ण इस दू:अध्ययक संसार रूपी वन में अमादि काल से भ्रमण कर रहे हैं वे संसारी कीव कहे नये हैं।। भ !! यह जीव, समस्त तीनीं लोकों में इन माबों के द्वारा गति. इन्द्रिय, समस्त स्थानीं-जीव समासों के नेद तुस और द:स को प्राप्त होता है ऐसा कीतराग जिमेन्द्र मणवान स्पष्ट कवन करते हैं ॥ ८॥ शायिक आदि पांच मान जीव के तस्त्र है ऐसा तस्त्र की प्राप्त करने वाले जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। उन तस्वों के दो, नी, अद्यारह, इक्कीस और तीम भेद कई समे हैं। भावार्य---श्रीपश्मिक के दो. शायिक के नी. कायोपश्चिमिक के मठारह, श्रीदियक के इक्कीस और पारिणामिक के तीन मेद हैं ॥ ९ ॥ सम्बन्दर्शन और सम्बन्ध बारित्र यह पहला सेद है अपाद कीपवासिक भाव के सम्यन्दर्शन तथा सम्यक् चारित्र ये दो मेद हैं। इन दोनों के साथ शान, दर्शन, दान काम मांग उपभोग और दीय के निकाने से आविक मांव के नी मेद होते. हैं ॥ १० ॥ उन सम्मादसँन और सम्बक् चारित्र के साथ तीन बद्धान-कूमित, कूजूत, कूबविव, चार सम्यावान-सुपति, सुसूत, सुजविव जीर मनःपर्ययक्षाम, तीम दर्शन-वशुर्वर्शन अवशुर्वर्शन कीर अवस्थि दर्शन, वीच लिक्यमां—दान कास भीय सपमोद और बीर्य तथा संपद्मासंग्रम इन सोसह के निकाने तें कायोपेशिक भाव के बठारह केर कहे वर्ष है।। ११ म बद्धान एक, ग्रीन किन्न-स्की, पुन्न बीर मध्यक किंग, कह सेवंगाएँ—हाका नीज कालीत पीस पदा बीर शुक्क, विध्याकांन, बीर ससंबत, बार क्यान-कीय गांन मादा और कोम तथा असिक्षय ये सब मिलकर औदिवक माय

१. व्यवसामां स्थानसेवेन सेवं मः । २. बीवीं ४० ४

वीवत्वं चाभव्यता भव्यता व सीक्तः चेवः पञ्चवद्य क्रवेऽिष ।
वहावात्यः सवित्रपतोङ्क् वर्वव्यव्यन्भेवांत्तस्य व प्रावृत्तवाः ॥१३
तुत्वाः सर्वे निर्वृताः संप्रकीताः सम्यवस्थानेत्रस्यः स्वयुक्तिते ।
उसीर्याता दुस्तरं वे भवाविवं वैकोनसम् निष्ठिताकाः सिर्वहाम् ॥१४
वर्वावर्गी पृद्यकाकासकाताः सिद्धः प्रोक्ता इत्ववीवास्त्रवर्षते ।
तेताः वध्ये कविवः पुद्यका स्यः काकं पुक्ता तेऽत्तिकायाः सकीवाः ॥१५
वर्ता वीवः वर्तु नात्ये प्रवेशवर्गावर्गविक्तवित तुत्वते ।
वासंवयेषः स्वावनस्थावेशं कोकाकोक्त्रयावकं व्योग नाम ॥१६
वर्गावर्गी प्रावभृत्युक्तानां वानस्थानोपमही कोकमात्रौ ।
वासंवयेषः वर्वनाकस्थावश्य स्थावाकाशं वावकासोपकारि ॥१७
वरस्यतीं वर्णान्यौ रसस्य स्थीर्गं भेदः सौक्त्यसंस्थानकवाः ।
व्यावोक्षीता वात्यक्त्वात्रकारं वन्वोऽन्येते पुद्यकानां गुवाः स्युः ॥१८
स्कत्याः प्रोक्ता इचाक्यनस्यत्वेशैः संयुक्तास्ते स्यावण्याप्रवेशः ।
उत्यवन्ते भेदसंवातकाम्याः स्वन्याः सर्वे वावतिःश्वत्व भेदात् ॥१९

के इक्कीस मेद हैं ॥१२॥ जीवत्व मन्यत्व और समन्यत्व ये तीन पारिणामिक माव के मेद कहें गये हैं। इनके सिवाय छठवाँ सान्निपातिक भाव होता है जो कि इन उपयुंक्त भावों के सन्निपात—पारस्परिक सम्बन्ध से होता है। बावें पुरुष उसके छत्तीस मेद कहते हैं॥ १३॥ जो सम्बक्त आबि जविनाशो समीचीन गुणों से सहित हैं तथा दुस्तर संसार सागर को पार कर तीन छोक के बामाग में प्रतिष्ठा—स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, आरिमक गुणों की अपेक्षा में सब समान कहे नमें हैं॥ १४॥

तवनन्तर सत्पुरुषों ने धमं अधमं पुर्गल आकाश और काल ये पाँच अजीव पदार्थ कहें हैं। अन पाँचों के बीच पुर्गल रूपी हैं और काल को छोड़कर तथा जीव को मिलाकर पाँच अस्तिकाय हैं।। १५ ॥ इन छह उच्यों में एक जीव उच्य कर्ता है अन्य उच्य कर्ता नहीं हैं। वर्म, अवर्म और एक जीवड़क्य असंख्यात प्रदेशों की अपेक्षा तुस्य हैं अर्थात इन तीनों उच्यों में प्रत्येक- इथ्य के असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं। छोक और अलोक में व्यास रहने वाला आकाश उच्य अनन्त प्रदेशों से सहित है। १६ ॥ धर्म और अधर्म उच्य क्रमसे जीव और पुद्गलों के गमन तथा ठहरने में सहायक हैं और छोकाकाश प्रमाण हैं। वर्तनालकाण वाला कालहब्य निरुचय और व्यवहार के मैस से दो प्रकार का है। आकाश उच्य, सब उच्यों के लिये अवकाश देने स्प उपकार से सहित है। १७ ॥ इप, स्पर्ध, वर्ष, गम्ब, रस, स्थीस्य, मेद, सीक्ष्य, संस्थान, शब्द, छाया, उन्होत, बातप, अन्यकार और जन्म से पुद्गलों के गूण हैं। भावार्य—इन मेदों में रूप-वर्ण, रस, गम्ब, और स्पर्ध से पुद्गल के गूण हैं और शेव प्याय हैं।। १८ ॥ पूर्गलड़ब्य के स्कन्स और जणु की अपेक्षा को मेद हैं। जो वो से लेकर अनन्त प्रदेशों से सिहत हैं वें स्कन्य कहे गये हैं और जो अप्रदेश हैं—

रे. पासंक्येयै: व**ा** 

वार्षाकृति स्वार्षाकृतिक्षितः वार्षाकृति वा

हितीयादिक प्रदेशों से रहित है वह अनु कहलाता है। समस्य स्कल्य मेर और संवात से उत्पन्न होते हैं और अनु, भाग मेर से उत्पन्न होता है। १६ ॥ स्कन्य, सैसार सागर में गोता समाने बाले बीब के कर्म, सरीर, मन और बचन की बिबिय केटाएँ, प्राण अपान-स्वास उच्छ्यास, बीक्न मरन, सुन और दु:स को उत्पन्न करते हैं। १० ॥

काम बचन और मन की किया स्प को एक दोन है उसे सर्वक जनवाद ने आसंब बहा है द पुष्प और नान ना साथक होने से आसाव के वो नेद कहे अमे हैं यही सुभासाव और असुआसीक कहरूरि हैं।। रि?।। जिनेन्द्र भगवान् में बास्तर के दी स्वामी कहे हैं एक कवायों से सहित और दूसरा कवार्यों से रहित । कवार सहित स्वामी का आधाव साध्यश्व के सिव और कवार रहिते स्वासी का जासब ईयीपण के लिये हैं। भाषार्थ-वासब के दी जैद है एक साम्बंधिक जासक और दूसरा ईंगिएय जालव । सीपराय वर्षात् संसार जिसका प्रयोजन हैं यह सायरायिक बालक कहलाता है। यह कवाय सहित बीवों के हीता है और बहुते से शेकर दरावें गुण स्थाम तक होता है। जिस वासाय के बाद मात्र प्रकृति वौद प्रदेश बन्ध होते हैं स्मिति कीर बनुत्रास सन्ध गहीं होते जसे देपीयन नावान करते हैं । यह नावान क्याय पहिल कोनों के होता है ज्ञाय महारहनें कुमान्यान है केकर तेरहरें गुणस्थान तक ही होता है।। २३ श कोमाविक सवाय, बन्तियों, मनक स्रोर क्रिया में सापराधिक सामव के भेर विद्वारों के द्वारा कावते योग है। तबके क्रम के बार पांच, पांच और पण्योस प्रमेद होते हैं। यावार्य-सांपराधिक आसत के कवारा, हान्त्रम, सबद कोर किया ये भार मुख सेव हैं। इनमें कारण के कोमाविक भार, इन्हियों के स्वर्धमानि पाँच, अवद के दिखादि योग और किया के सम्बन्धनविभी कार्ति कर्णाम क्यार येथ है।। २३ ।। सीवनान मन्द्रसात, बारामान, बाहारामान, द्रम्य-मध्यमान और इतेष-नीर्य के वास उस अस्ति में विवेशमा बानवा पारिये । जामत में वो बारण है उसे हुना बानवा पाहिये। बानव के बानम क्षा क्षा की की की अपने देश तरह के मेर कार्ट हैं है देश की वाकिए में मासन के संदर्भ

C. distance and we are a supplier to produce the supplier to t

स्वान्तास्त्रतं जान्तरायत्रवोद्यो निष्ठ् त्यानास्त्रवतं जोनगतः । इत्यात्मवीराजनो वेहभावां सानत्योको दर्यनस्याकृतस्य ४२६ दुःचं सोकाकन्यने वेहमावां सापी हिसावेवनं वर्षुपैतन् । एतान्यात्मान्योभयस्याति जासहेवस्याद्यः कारणान्यास्यस्य ॥२७ इसने भूते जामुक्तम्यः वत्तवचे वार्यं सार्वं सामुरानाविना च । वीनः शान्तिः सौजनित्वेवसाविः सहेवस्याप्याक्यस्य भयेवाः ॥२८ संवो वर्मः केवसी च भूतं यस्तर्वद्वोत्तं नाकिनस्थाप्यकीयाम् । सार्वंक्तोऽवर्णवादो यसीन्त्रेहेंतुर्वन्तोवृद्धिमोहाक्यस्य ॥२९

#### उपसातिः

तीवः परं यः परिणानभेदो भवेरकवायोवयतः स बाहम् । चारित्रमोहास्वहेतुएको जीवस्य जीवाविपदार्थविदिनः ॥३० उत्पादनं स्वस्य परस्य चातेः कवायजातं यतिदूवणं वा । संविक्षष्टकिङ्गन्ततवारवादिः कवायवैद्यास्वकारमं स्थात् ॥३१

विक तथा क्रोबादि कथायों के कारण एक सौ बाठ भेद हैं तथा अजीवाविकरण आसव निर्वर्तना बादि केदों से युक्त कहा यथा है। भावार्थ—संरम्भ सनारम्म बारम्म, मन वचन काय योग, इत कारिस बनुमोदना और क्रोभ मान माया लोग इनका प्रस्पर गुणा करने से २×३ = ९×३ = २७×४ = १०८ साम्परायिक आसव के एक सौ बाठ मेद होते हैं और मूलगुणनिर्वर्सना तथा उत्तर गुण निर्वर्तना के भेद से वो प्रकार को निर्वर्तना, अप्रमृष्टनिक्षेप, दु:प्रमृष्टनिक्षेप, सहसानिक्षेप और बनाभोग निक्षेप के भेद से चार प्रकार का निक्षेप, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग के भेद से चार प्रकार का निक्षेप, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग के भेद से तीन प्रकार का निक्षण इस तरह ग्यारह प्रकार का बजीवाधिकरण आसव है।। २५।।

मात्सर्यं, अन्तराय, प्रवोध, निह्नुव, आसादन और उपवात, इस प्रकार आत्मक्ष आवायों ने प्राणियों के लिये ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण का आस्त्रद कहा है।। २६ ॥ दुःख, सोक, अध्यन्यम, ताप, हिंसा और परिदेवन, ये अपने विषय में हों, दूसरे के विषय में हों अयवा दोनों के विषय में हों, प्राणियों के लिये असातावेदनीय के आस्त्रद कहे गये हैं।। २७ ॥ समस्त प्राणियों तथा प्रमुख रूप से अतीजनों पर अनुकम्पा, दान सरायसंयमादि योग, शान्ति और शौच इत्यादि कार्य साता-वेदनीय कर्म के आस्त्रद के प्रभेद हैं।। २८ ॥ सङ्क, धर्म केवली, सर्वश्रप्रणीत धास्त्र और देव, इनका अवर्णवाद—मिथ्यादोष कवन, सर्वहितकारी आचार्यों के द्वारा जीवों के लिये दर्शन मोह कर्म का आस्त्रद कहा गया है।। २९ ॥ क्याय के उदय से जीव का जो तीज या मन्द परिणाम होता है उसे जीवादि पदार्थों को जानने वासे आचार्यों ने अच्छी तरह वारिज मोह कर्म का आसद कहा है।। ३० ॥ निज और पर की पीड़ा उत्पन्न करना, कवाय उत्पन्न होना, मुनियों को दोष छगाना, तथा संक्लेश बढ़ाने वाले लिड्न और वर्तों का आरण करना यह सब कवाय वेदनीय

वीसारिक्सो बहुविकाकाकः वस्त्रकारीकरकानुकारित विराम् । वर्षोनक्स्मिकानपुरस्याः बुद्धस्यवेकाकानकारियानि ॥३२ क्रीवायु विकासु व शासरात्रं क्षीकेक्यकारिकारिय प्रतेषु । उद्यक्ति सस्तो रस्तिकानीयाकारम् हेर्यु समुसूचयानाम् ॥१३

**इतिसम्बत्य** 

रतिविनाञ्चनम्यक्रमार्गतंत्रकटनाविकंगाद्वरनिम्बताः । अरतिवेखचनात्रवकारणं दुरितश्रीक्रजनैः सह सङ्गतिम् ॥३४

#### सपनाति।

यो मूकमाबी बननात्म'श्लोकात् परस्य श्लोकास्पुति निम्बनाविः । स श्लोकबाजयकारणं स्यावित्यातृरायां विविताविकार्याः ॥३५

#### माहिनी

जप भवपरिवामः स्वस्य जाम्बस्य वित्यं भववितरभिषायी गीतिषेद्याप्यस्य । भवति सतु विभिन्तं कारणस्यानुष्यं जयति ततु क्यस्थियम् हस्यते सार्यमार्थेः ॥३६

#### उपजातिः

सामुक्तियाचारवियो जुपुत्रता वरायवादोक्तरक्षीकसाविः । त्रिकिसमाप्तुर्यसयो जुगुन्साचेचाजवस्याजवदोवहीकाः ॥३७

के आसन का कारण है।। ३१।। दीन अनुष्यों को हँसी करना, बहुत बकनास करना, निरन्तर हास्य करने का स्वभाव पढ़ना, तथा धर्म का उपहास आदि करना, इन सब को उत्तम पुरुव हास्य वेदनीय के आकृत का कारण कहते हैं॥ ३२॥ नाना प्रकार की कीइाओं में तत्पर रहना तथा शीस और ततों में अविष आदि का करना, इन सब को सत्पुरुव, प्राणियों के रित वेदनीय कर्म के बासन का हेतु कहते है॥ ३३॥ रित—प्रोति को नष्ट करना, जन्य मनुष्यों को अरित उत्पन्न करना तथा पापी जनों के साथ संगति करना, इन सब को प्रशस्त पुरुव करित वेदनीय कर्म के तीव आज़न का कारण कहते हैं॥ ३४॥ अपने आपके खोक से जो अत्यक्तिक मूक रहना—किसी से बाल भी नहीं करना, दूसरे को धोक उत्पन्न करना, उसकी प्रश्नेसा नहीं करना तथा निन्या आदि करना है यह शोक वेदनीय के आज़न का कारण है ऐसा सगरत प्राणों को जानने वाले आयं पुरुत कहते हैं॥ ३५॥ अपने आग़न को निरन्तर अपनीत रक्ता तथा दूसरे को भय उत्पन्न करना, भय वेदनीय के आज़न का निरन्तर अपनीत रक्ता तथा दूसरे को भय उत्पन्न करना, भय वेदनीय के आज़न का निरन्तर अपनीत रक्ता तथा दूसरे को भय उत्पन्न करना, भय वेदनीय के आज़न का निरन्तर अपनीत रक्ता तथा दूसरे को भय उत्पन्न करना, भय वेदनीय के आज़न का निरन्तर अपनीत रक्ता तथा दूसरे को भय उत्पन्न करना, भय वेदनीय के आज़न का निरन्तर है॥ ३६॥ साधुओं को किया और आवार की पुत्रव कथेंवित कारण के अनुक्ष्य कार्य को देखते हैं॥ ३६॥ साधुओं को किया और आवार की पुत्रव कथेंवित कारण के अनुक्ष्य कार्य को देखते हैं॥ ३६॥ साधुओं को किया और आवार की

क्वन्सन्यायोकः व । १. शोक्यद्वित तन चोक्स्तुन्ति तन ।

असत्यवादित्वर्गतः च निस्वं क्रासिसान्वात्वन्तरं वनेकान् । प्रवृद्धरागाविक्योरयन्ति स्त्रीवेदनीयाक्वयतेतुमार्यः संबद्ध वनवेता स्तोकक्वयायता च स्वदारसंतीयपुग्नविद्यौतः । सतां क्रियातसमस्ततस्वेः वृद्धेदनीयाक्वयतेतुस्वतः ।।३६ सदा क्वयाविकता वरेवां युद्धोत्व्यकानं व्यवरोपनञ्च । प्राष्टुः परस्त्रीनमनादिकञ्च तृतीयवेद्यालबहेतुमार्याः ।।४०

**बार्**छविकी दितम्

बह्मारम्भपरिप्रहत्वमसमं हिसाक्रियोत्पादनं

रीव्रध्यानमृतिः परस्यहरणं कुल्मा च स्रेश्या परा ।

गार्थक्यं विषयेषु तीवपुदितः स्थान्धरकस्यायुवः

सार्वेराजवहेतुरित्यविक्रवानेक्षणेः प्राणिनाम् ॥४१

मायापालवहेतुरित्यभिहिता तिर्वेगातेरायुष-

- स्तव्भेदाः परवञ्चनाय पटुता निःशीसता केवलम् ।

निष्यात्वाहितवर्मवेशनरतिर्धानं सवासं मृतौ

सेव्ये हे विदुषां वरेस्तनुमतां नीका च कापोतकी ॥४२

अल्पारमभपरिप्रहत्वमुक्तिं मर्त्यायुवः कारणं

सद्ब्यामोऽल्पकवायता च अर्जेऽसंक्लेशताबिः परम् ।

भद्रत्वं प्रगुणक्रियान्यवहृतिः स्वाभाविकः प्रभयः

स्याबन्यापि परा स्वभावनृतुता जीकवृतेकनता ॥४३

विधि में ग्लानि करना तथा बूसरे की निन्दा करने में तत्पर रहना, आदि जुगुप्सा वेदनीय के आस्त्र हैं ऐसा आस्त्र के दोष से रहित मुनिराज कहते हैं ।। ३७ ।। निरन्तर असत्य बोलने में प्रीति रखना, बूसरे को ठगने में प्रमुख रूप से तत्पर रहना तथा रागादि की अत्यिषक वृद्धि होना, इन सबको आर्थपुरुष स्त्रीवेदनीय कमें का आस्त्र कहते हैं ।। ३८ ।। समस्त तस्त्रों के जानने वाले आईन्द्र भगवास् ने सत्पुच्यों के लिये, गर्व नहीं करना, अस्प कथाय का होना तथा स्वस्त्री में संतीय रसमा आदि गुणों को पुंचेदनीय के आस्त्र का हेतु कहा है ।। ३९ ।। सदा कथाय की अधिकता होना, दूसरों की गुह्य इन्द्रियों का छेदन करना तथा परस्त्रों ममनादि करना इन सब को आर्थ पूच्य नपुंसक नेद का आस्त्र कहते हैं ।। ४० ।।

बहुत आरम्भ और बहुत परिष्णह का होना, उपमारहित हिंसा के कार्यों को उत्पन्न करना, रीड़च्यान से अथल होना, दूसरे का थन हरण करना, तीव कृष्ण लेह्या का होना और विषयों में तीव आसीक रक्षमा इन सब को पूर्णहान रूपी नेत्रों के घारक सर्वज्ञ मगवान ने प्रणियों के लिये नरकान के वास्तव का हेतु कहा है। ४१।। श्रेष्ठ विद्वानों ने प्राणियों के लिये माया को तिर्यञ्च बायू के वास्तव का हेतु कहा है। उस गाया के मेद इस प्रकार हैं—दूसरों को ठमने के लिये चतुराई का होना, शील का अभाव होना, मिथ्यात्वपूर्ण धर्म के उपदेश में प्रीति रखना, मृत्यु के समय आर्त्तव्यान का होना तथा नोक और कापोत इन दो लेक्याओं का होना।। ४२।। थोड़ा आरम्ब -

यहरित वैतास प्रशासीयानं कुर्वस्थातंत्रं स्वानस्थातं कुर्याः । सप्तयः यस्तं स्वानशैक्षतिर्वातं सर्वे अ सम्बन्धसमुबारसारचम् ॥४४

मारुवारिनी

मिगरमयय योगयकपूर्व प्रैंबिसेंबारनमाश्रवस्य नाम्नः। अञ्चलस्य निभिक्तमावसकाः सुन्नाम्नः सन् तक्तिपर्ववस्य ॥४९

रन्त्र व जा

सम्यक्तवतुद्धिविनवाधिकत्त्रं शीलवतिव्यक्तियार्थयां । ज्ञानोपयोगः सततं च वाक्त्या त्यागस्तकत्या च परा निकानम् ॥४६

#### उपवस्तिः

संवेगता सामुसमाधिवैधावृत्तिक्रियान्युकतिरावरेषः । जिनामनावार्यबद्धभूतेषु अक्तित्व वास्त्रस्थानिष भृते च ११४७ आवश्यकाहानिष्यान्ति मार्गप्रभावना च प्रकटा नितान्तम् । एतानि चात्यद्भुततीर्यकुर्वनामान्नवस्येति निर्मित्तमार्थाः ॥४८ बात्मप्रसंसा च परातिनित्वा सतां बुजाच्छावनगीरयन्ति । वसस्युजोद्भावनया च नीवेगीकामावस्येव सर्ग निनित्तम् ॥४९

बीर बोड़ा परिप्रह का होना मनुष्यायु का कारण कहा गया है। इसके सिवाय कवाय का मन्य होना, मृत्यु के समय संबक्षेत्र आदि का नहीं होना, बत्यिक अप्रपरिकामी होना, छक रहित सरक कियाओं का व्यवहार करना, स्वामाधिक विनय का होना तथा शील वर्तों से समुखत स्वभाष में अस्पिषक कोमलता का होना वे सब उसी के विस्तार हैं।। ४३।। सरागसंयम, संयम-संयम, बालतप, अकाम निर्जरा, और उत्कृष्ट सम्यक्त्य इन सब को विद्वान् छोन देवायु का उत्कृष्ट कारण कहते हैं।। ४४।।

तंत्रमन्तर आयम के आता पुरुष वोगों की कुटिकता तथा सहयमिंजनों के साथ होने बासे विसंवाद को अञ्चलनाम कर्म का आसय कहते हैं। वुभमाम का आसव उससे विपरीत है। ४५ ।। सम्मन्त्र को सुद्धि, विनय की अधिकता, शीक और अतों में असित्यार, अभीक्षण आसीपयोप, शिक के अनुसार विद्याम अस्तृष्ट सपस्था, संवेगसा, साथ समावि, मैक्क वृत्य करने में बावर सहित तत्परता, विनागम, आयाम और बहुबुत बीगों में सिक, मक्षण में पिक, प्रवचन में पिक, प्रवचन में वात्यव्य, आवश्यकापहिद्द्यि, नोर प्रकट क्य से अस्पविक मार्च अभावका स्वत्या हिता स्वत्य साथ अध्यक्षित कर्मा के अस्पविक मार्च अभावका स्वत्य स्वत्य साथ अध्यक्षित कर्मा है। ४६, ४८, ४८, ४८ स्वत्य प्रविक्त करना, वृत्यों की अत्यविक निन्दा करना, समुवकों को भूगों को अस्त करना, समुवकों को अपने करना हन सब की नीच क्रियाना और सस्त्युक्यों के गुणों को बचना विवक्षणान गुणों को अस्त करना हन सब की नीच

१. प्रशिवंशास्त्र म॰ ।

#### वियोगिनी

नितरासपि सहिष्यंयो विनयेनावनतिर्युणाणिकेषु । मध्याननिरासनं विमेरितरस्वामवहेतुरोरितः ॥५०

### वसन्त तिस्रकम्

वामाविक्रमकरणं परमन्तराय-कर्माश्रवस्य निवदन्ति निमित्तमार्याः । सामान्यतः शुभ इति प्रतिपावितो यः पुण्यस्य तं शुणु सुविक्रतरतोऽभिधास्ये ॥५१

#### उपजातिः

हिसानुसस्तेयरतिव्यवायपरिग्रहेन्यो विरतिर्वतं स्यात् । सा वैद्यतो भद्र समस्तनस्य प्रकीतितानुर्भहतीति सद्भिः ॥५२ स्वैयार्यमेयास्य भावनाः स्युः सर्वज्ञविष्टाः जलु पञ्च पञ्च । सिद्धास्पर्वं सौधमियारक्सोनिःधेणयो भव्यक्यनस्य नान्याः ॥५३

#### वंशस्थम्

परां मनोगुप्तिमयैवणाविकं वदन्ति सन्तः समितित्रयं परम् । त्रयत्वसंबीकितपानभोजनं वतस्य पूर्वस्य हि पक्क भाषनाः ॥५४

गोत्र कर्म के आजन का निमित्त कहते हैं ।। ४९ ।। इससे बिलकुल विपरीत प्रवृत्ति का होना,
गुणाधिक मनुष्यों में बिनय से नज़ता का भाव होना और मद तथा मान का निराकरण करना
इन सब की जिनेन्द्र मगवान् ने उच्च गोत्र का आजन कहा है ।। ५० ।। दान आदि में बिष्न
करना, इसे आर्थ पृद्ध अन्तराय कर्म के आजन का उत्कृष्ट निमित्त कहते हैं। अब इसके आगे जिसे
सामान्य रूप से शूब कहा गया है उस पृष्य कर्म के आजन को विस्तार से कहूँगा, उसे सुनो ॥५१॥

हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाँच पापों से निवृत्ति होना वत है। है भद्र ! वह निवृत्ति एकदेश और सर्वदेश से होती है। सरपुरुषों ने एकदेश निवृत्ति को अणुवत और सर्वदेश निवृत्ति को महावत कहा है।। ५२।। इन व्रतों की स्थिरता के लिये सर्वञ्च भगवान् के इग्ल कही हुई पाँच पाँच भावनाएँ होती हैं। ये भावनाएँ मोक्षरूपी महल पर चढ़ने के इच्छुक भव्यवीय के लिये मानों नसेनी है बन्य कुछ नहीं।। ५३।। उत्कृष्ट मनो गृप्ति, एवणा आदिक तीन सरकृष्ट समितियाँ तथा अयत्नपूर्वक देखे हुए भोजन पान का ग्रहण करना इन पाँच को सरपुरुष

१. वितीयपादी मालभारिच्याः । २. सर्वज्ञदृष्टाः म० ।

## र्न्द्रवंशा "

क्रोवस्य क्षेत्रस्य च भीवताया हास्यस्य चाभित्यवनं प्रचक्षते । सूत्रानुसारेच च भावनं बुवाः सत्यवतस्यापि च पञ्च भावनाः ॥५५

### वंशस्यम्

परोपरोवाकरणं विसर्जिते युहे च झून्ये वसितः स्वपक्षके । सवाऽविसंवाद इति प्रचक्षते सुन्नेक्यसुद्धाया सह पक्ष भावनाः ॥५६

# **बार्ट्**लविकीडितम्

स्त्रीरागाविकवाधुतेविरमणं तच्चारतालीकन-त्यामः पूर्वरतोत्सवसमृतिपरित्यामो विवासुत्तमैः । वृत्येष्टाविरसस्य वर्जनसपि स्वाङ्गन्त्रमोवक्रिया-पायः पद्म च भावना निगविता बह्यवतस्य स्फुटम् ॥५७

# 👊 उपचातिः

मनोहरेज्वप्यमनोहरेषु सर्वेज्यियाणां विषयेषु पञ्चसु । सुरागविद्वेषविवर्जनं सतामकिञ्चनत्वस्य च पञ्च भाषनाः ॥५८

अहिंसा वर्त की भावनाएं कहते हैं ॥ ५४ ॥ क्रोष, छोष, भीक्त और हास्य का त्याग करना तथा आगम के अनुसार बचन बोछना इन सबको सत्पुरुष सत्यवत की पांच भावनाएं कहते हैं ॥ ५५ ॥ परोपरोधाकरण—अपने स्थान पर ठहरते हुए मनुष्य को नहीं रोकना, विमोखित गृहावास, भून्य गृहावास, अपने पक्ष में सदा विसंवाद नहीं करना और उत्तम भैक्यणुद्धि इस सबको अचीर्य वर्त की पांच भावनाएं कहते हैं ॥ ५६ ॥ स्त्रियों में रागादि बढ़ाने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना, उनकी सुन्दरता के देखने का त्याग करना, पूर्व काल में भोगे हुए रतोत्सव के स्मरण का त्याग करना, कामोलेजक इष्ट रसादि का त्याग करना, और अपने शरीर को प्रसन्न करने वाली क्रियाओं का त्याग करना, उत्तम झानी जनों के द्वारा बहुमचर्य वर्त की मे पांच भावनाएँ स्पष्टक्प से कही गई हैं ॥ ५७ ॥ समस्त इन्द्रियों के मनोज और अमनोज विषयों में राग द्वेष का त्याग करना मे पांच अपरिसह वर्त की भावनाएँ हैं ॥ ५८ ॥

कृत्वाश्रयोद्धसपुरावसतिमवेदावक्योपरोक्करणं परसाविहेतोः । भिकासमुद्धिसहकर्मकरानुवादावेते च वीरिकमहाससप्रकादीयाः ।।

१. प्रथमपाद इन्द्रवजाया । २. इतोओं म० पुस्तके श्लोकोऽयमविको वृत्यते परन्तु पुनरुवत्वाद्यन्यस्याङ्गं न ब्रतिवारि---

२. प्रायः म० म० । ४. सत्र प्रवयः पाद समेन्द्रकाता हितीयः पाद इन्त्रवंशासाः शेषी ही वंशरनस्य ।

### वसन्ततिसकम्

हिंसाविषु स्फुटनिहैव परत्र चापायावद्यवर्शनमनन्यथिया निकामम् । संसारवासचकितेन सुभावनीयमन्तर्धनं शमकतामिवमेव सारम् ॥५९

#### उपजातिः

सर्वेषु सत्त्वेषु च भावनीया मैत्री प्रमोदश्च गुणाधिकेषु । कारम्यमार्तेषु च दुःचितेषु सदाऽविनेयेषु पराम्युपेक्षा ॥६०

कायस्वभावो जगतः स्थितिश्व संवेगवैराग्यनिमित्तमार्येः। संचिन्तनीयं सततं यथावस्समासतो बन्धमुदाहरिच्ये ॥६१

निम्बात्यनावाविरतित्रमादाः कवाययोगाः ससु हेतवः स्युः । बम्बस्य मिष्यात्यमपि प्रतीतं प्रचक्षते सप्तविधं मुनीन्द्राः ॥६२

विविद्याणां विवयप्रभेदान्नरेन्द्र वट्कायविकल्पतक्व । द्विवड्वियां वाबिरातं प्रतीहि तामेव वासंग्रममित्युक्तन्ति ॥६३

संसार वास से भयभीत मनुष्य को एकाग्रवित्त होकर हिंसादि के विषय में ऐसा स्पष्ट विचार करना चाहिये कि ये पाप इसी छोक में अपाय—विच्न बाधाओं और परछोक में पाप बन्ध के कारण हैं। वास्तव में ऐसा बिचार करना ही शान्त मनुष्यों का श्रेष्ठ अन्तर्धन—अन्तरङ्ग सम्पत्ति हैं।। ५९।। समस्त प्राणियों में मैत्रीभाव, गुणाधिक मनुष्यों में प्रमोदभाव, दुःसी तथा पीड़ित मनुष्यों में काश्य्य भाव और अबिनेय जीवों में सदा उपेक्षाभाव का चिन्तन करना चाहिये।। ६०।। आयंपुरुषों को संवेग और वैराग्य के लिये शरीर का स्वभाव तथा जगत् की स्थिति का निरन्तर बिन्तन करना चाहिये। अब इसके आगे संक्षेप से बन्धतत्त्व का यथार्थ वर्णन करेंगे।। ६१।।

मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कवाय और योग ये पांच निर्वय से बन्ध के कारण हैं। इसमें प्रसिद्ध मिध्यात्व को मुनिराज सात प्रकार का कहते हैं। भावार्ष—एकान्त, विपरीत, संकाय, अज्ञान, वैनयिक, गृहीत और अगृहीत के मेद से मिध्यात्व सात प्रकार का कहा है। वन्य सम्थों में मिध्यात्व के पांच या दो मेद कहे गये हैं पर यहाँ पांच और दो मेदों को मिख्य कर सात मेदों का निरूपण किया गया है।। ६२।। हे राजन्! छह इन्द्रियों के विषयों तथा छह काय के जीवों के विकल्प से विरति—निवृत्ति न होने को बारह प्रकार की अविरति जानो। इसी को मुनिराज असंबम

#### उपवातिः"।

शुक्रपष्टकस्थायमविक्रियलमक्षणाविकानो विषयप्रभेदतः । सङ्क्षिः प्रमादा नरनाथ क्रीसितालक्ष्येकभेदा इति वैनकासने ॥६४

## वंसस्यम्

कथाममेदानम् पञ्जविवाति बदन्ति समाः सह गोकवायकैः । दशजिमियोगविकल्पमेकतः परं च विवाहक पञ्जनिर्मुतम् ॥६५

# **बार्**लविकीडितम्

एते पद्म हि हेतवः समुविता बन्यस्य मिण्याहको निष्यात्वेन विना त एव गविताः क्षेत्रास्त्रयाणामपि । निश्रा चाविरतिश्च देशविरतस्यान्ये विरत्या विना चप्रस्य चय एव क्षेत्रकमिति प्राज्ञेः प्रमादादयः ॥६६

कहते हैं ॥ ६३ ॥ हे नरनाथ ! आगम के जाता सत्पुरुषों ने आठ शुद्धियों तथा उत्तम क्षमादिक धर्मों के विषय भेद से जिनायम में प्रमाद के अनेक भेदों का वर्णन किया है। भावार्य-भाव. काय, विनय, ईर्यापय, भेक्ष्य, श्रयनासच, प्रतिष्ठापन और बाक्य शुद्धि के भेद से शुद्धियों के आठ भेद होते हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव आदि धर्म के दश भेद प्रसिद्ध हैं। इन सब विषयों के भेद से प्रमाद वनेक प्रकार का माना गया है।। ६४।। सरपुरुव हास्याविक के कवायों के साथ मिला कर कवाय के पच्चीस भेद कहते हैं। एक विवक्ता से योग के तेरह और दूसरी विवक्ता से पन्नह विकल्प जानना चाहिये। भावार्य-मन, वचन, काम के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पन्द होता है उसे योग कहते हैं। सामान्य रूप से इसके मनोबोग, बचनयोग और कायबोग की अपेक्षा सीन भेद होते हैं। इनमें मनोयोग और बचनयोग के सत्य, असत्य, उनय और अनुभय के भेद से चार-चार मेद होते हैं और काय योग के श्रीदारिक, श्रीदारिक मिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मणकाय के मेद से सात भेद होते हैं। इन सबको मिलाने से योग के पनद्रह भेद होते हैं। इनमें बाहारक भीर बाहारक मिश्र ये वो योग कदाचित् ही किसी षष्ठगण स्थानवर्ती मृनि के होते हैं इसिंछये उनकी विवक्षा न होने पर योग के तरह मेद और उनको विवक्षा होने पर पन्त्रह चेद होते हैं ऐसा जातना चाहिये॥ ६५॥ मिध्यादृष्टि जीव के ये पांचों बन्त के कारण हैं। सासाहन, मिश्र और असंग्रत सम्यादृष्टि इन तीन गुणस्थानवर्ती जीवों के मिथ्यात्व के बिना चार बन्ध के कारण है। देश बिरत के मिश्र बविरति, तथा कणाय प्रमाद

१. इन्द्रवंद्यावंशस्ययोर्मेलनावुपकातिः ।

२. प्रमादोऽनेकविषः ॥ ३० ॥ भावकाविषयेर्षपविषयं विष्यानवासमा तिष्यापनवासमग्री दिलसमाहिवयसंग्य-उत्तमक्षमामार्ववार्ववयोजनत्त्वसंगमत्परत्वाणिकव्यव्यवस्थापयोविषयवानुत्ताहमेदादनेकविष्यः प्रमादोक्षसेयः । राजवातिक अ० ८ सू ० १ ।

हाबन्यो क्रमतः प्रमावरहिताबुक्तौ बतुषां पुनः शान्तक्षीणकवाययोरिष जिनस्यैकः सयोगस्य च । योगी योगविर्वाजतो जिनपतिनिर्मुक्तबन्यक्रियो ' बन्धो योगनिमिक्तको हि विगमे तेषां कथं जायते ॥६७

वियोगिनी

नितरां सकवाषम्भवतः सस्य बीवो मृप कर्मणः क्षमान् । परमाबहतीति पुरुषकान्स तु बन्धः परिकीतितो जिनैः ॥६८

#### मालमाविभी

प्रकृतिः स्थितिरप्युदारबोर्धरनुभागस्य समासतः प्रदेशः । इति तद्विषयः प्रकीतिता यैस्तनुमाञ्जन्मवनेषु बम्भ्रमंति ॥६९

्रपजातिः इौ<sup>3</sup> योगहेत् प्रकृतिप्रदेशी बन्धी भवेतां तनुभृदगणानाम् ।

द्वा थागहत् मञ्चातप्रवशा बन्धा मवता तनुभृदगणानाम् । सवा परौ द्वौ च कवायहेत् स्थितिश्च राजञ्जनुभागबन्धः ॥७० इन्द्रवज्ञा

ज्ञानावृतिर्दृष्टिवृतिरुच वेद्यं मोहायुची नाम च नामतोऽमी । गोत्रान्तरायाविति सम्यग्रहाबासस्य बन्यस्य भवन्ति भेवाः ॥७१

और योग ये बन्ध के कारण हैं। षष्ठगुणस्थानवर्ती मुनि के अविरित्त मी छूट जातो है इसिल्ये प्रमाद कषाय और योग ये तीन हो बन्ध के कारण हैं ऐसा आनी जनों ने कहा है।। ६६।। उसके आगे सप्तम, अष्टम, नवम और दशम इन चार गुणस्थानवर्ती जीवों के प्रमाद भी छूट जाता है अतः कषाय और योग ये दो बन्ध के कारण कहे गये हैं। उपशान्त मोह, क्षोणमोह और सयोग केवलों जिन, इनके एक योग हो बन्ध का कारण है। अयोगकेवलों अगवान् बन्ध किया से रहित हैं क्योंकि बन्ध योग के निमित्त से होता है अतः योगों का अमाव होने पर उनके बन्ध केसे हो सकता है?॥ ६७॥

है राजन् ! यह जीव निष्वय से अत्यन्त सकषाय होने के कारण कर्म रूप होने के योग्य पुद्गल परमाणु त्रों को जो प्रहण करता है जिनेन्द्र भगवान् ने उसे हो बन्ध कहा है ॥ ६८ ॥ उत्कृष्ट ज्ञान के धारक जीवों ने संक्षेप से बन्ध के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये चार मेद वहे हैं। इन बन्धों के कारण ही यह जीव संसार रूपी वन में निरम्तर भ्रमण करता है ॥ ६९ ॥ है राजन् ! जीवों के प्रकृति और प्रदेश से ये दो बन्ध योग निमित्तक हैं और शेष दो— स्थिति तथा अनुभाग बन्ध कथाय हेतुक हैं ॥ ७० ॥ नाम की अपेक्षा प्रकृति बन्ध के ज्ञानावरण, दर्शनावरण,

१. बम्बत्रयो म० । २. सक्षायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पृद्गलानावले स बम्बः--त० सू० ।

जोगा पर्योडपदेसा ठिदि अणुपाना कसायदो होति ।
 अपरिणदुष्ण्यजेसु य व्यदिदिकारचं जित्य ॥ —कर्मकाण्ड ।

## वसन्तरिकक्ष

ाक्तास्तु पञ्च नव च क्रमतस्त्या हो विद्रमधुँता मुनिवृषेरच विद्रातिष्य । हो इपाहती नृषर समयुता च वष्टि-हो सोक्तरमङ्गतिबन्धविधास्य पञ्च ।।७२

# चार्क्विकी डितम्

आखानां तिसृणां परा स्थितिरयो जिश्वत्समुद्रोपमा कोदीकोटच इति सूत्रन्ति सुषियो घीरान्तरायस्य च। मोहास्यस्य च सप्ततिद्विगुषिता पक्तिकृष्य नाम्मस्तया गोत्रस्य त्रिभिरायुवोऽपि सहितास्त्रिशत्समुद्रोपमाः ॥७३

## उपजाति:

हिष्यमुहर्ता हापरा स्थितिः स्याहेबस्य बाष्टाविष नामगीत्रयोः । अधेतरेषां कथिता च राजन्तर्त्तमुँहर्तेति समस्तवेदितिः ॥७४

बेदनीय, मोह, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये बाठ मेद अच्छी तरह होते हैं।। ७१ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! मुनिराजों ने क्रम से पांच, नौ, दो, छन्डोस, चार, सङ्सठ, दो और पांच इस प्रकार उत्तर प्रकृति बन्ध के भेद कहे हैं। भावार्य-आनावरण के पांच, दर्शनावरण के नी, वेदनीय के दो, मोहनीय के छन्दीस, बाय के बार, नाम के सदसठ, गोत्र के दो और अन्तराय के पांच उत्तर-भेद हैं। भावार्य-आगम में मोह कर्म के बदाईस भेद बतलाये गये हैं यहाँ छन्दोस भेद कहने का तारपर्य यह है कि उन अट्राईस में सम्पाक्षिण्यात्व और सम्यक्त प्रकृति इन दो का बन्ध नहीं होता उनका मात्र सत्त्व और उदय रहता है। यहाँ बन्ध का प्रकरण होने से उन दो को छोड कर शेव छन्त्रीस मेद ही कहे गये हैं। इसी प्रकार नाम कर्म के अमेद विवक्षा में अपालीस और भेद विवक्षा में तेरानवे भेद कहे गये हैं। यहां सद्सठ भेद ऋहने का तात्पर्य यह है कि बाचायों ने कमी की बन्ध दशा में पांच बन्धन और पांच संवात को पांच शरीरों में ही गर्भित किया है इसी तरह रूप. रस. गन्ध और स्पर्श इनके बीस मेदों का ब्रहण न कर बन्धदशा में चार का ही ग्रहण किया है इस तरह दस और सोलह इन छन्दीस प्रकृतियों को तेरानवे प्रकृतियों में से कम करने पर नाम कमें की सबसठ प्रकृतियां ही शेष रहती हैं ॥ ७२ ॥ हे बीर ! मादि के तीन तथा मन्तराय इन चार कमी की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ा-कोड़ी सागर, मोह की सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की बोस कोड़ा-कोड़ी सागर और आयू कर्म की तेतीस सागर उत्कृष्ट स्विति है ऐसा मुचीजन-जानीजन कहते हैं ।। ७३ ।। हे राजन ! वेदनीय कर्म की बारह मुहुतं, नाम और धोत की जाठ मुहुर्त तथा क्षेत्र कमीं को अन्तर्मुहुर्त प्रमाण अवस्य स्थिति सर्वन्न देव ने कही है।। ७४॥ भावेरवातन्तगुणं समस्ते रावानकाके रसमात्महेतोः। स्थानैः समुत्पावयति स्वयोग्यैः कर्मप्रवेशेष्वसिलेषु जीवः।।७५

# शार्वजिवकी दितम् '

एकवित्रिवर्ताभिरित्यभिहितो बन्बोऽनुभागोऽक्सिनां धातीनां सक्छावबोधनयनैः स्थानेश्चतुर्णौ जिनैः।

राजन् विजिञ्जतुर्भिरेकसमये स्वप्रत्ययेनाहृतः केषाणां च भवेण्यूनाशुभकलप्राप्तेः उपरं कारणम् ॥७६

वसन्ततिलक्ष्

ज्ञानेक्षणावरणवेशवृतिश्य यान्ति विघ्नेनृ वेबसहिताश्यरमाः कवायाः । स्यानेश्यतुर्मिरिति सप्तवश त्रिभिश्य सप्तोत्तरं शतमुपैत्यनुभागबन्धम् ॥७७

जीव, कर्मों के प्रहण काल में अर्थात् प्रकृति बन्ध के समय ही आत्म निमित्तक अपने योग्य भाव कप स्थानों के द्वारा समस्त कर्म प्रदेशों में जो अनन्त गुणा रस उत्पन्न करता है वह अनुमाग बन्ध कहलाता है ॥ ५५ ॥ हे राजन् ! पूर्णज्ञान रूपो नेत्रों के धारक जिनेन्द्र अगवान् ने ऐसा कहा है कि प्राणियों के जो चार वातिया कर्मों का अनुभाग बन्ध होता है वह एक, दो, तीन और चार स्थानों से होता है तथा होष कर्मों का अनुभाग बन्ध अपने कारणों से होता हुआ एक समय में दो, तीन और चार स्थानों से होता है। यह अनुभाग बन्ध जीवों के शुभ-अशुभ फल की प्राप्ति का परम कारण है। भावार्य अनुभाग बन्ध के शक्त को अपेक्षा लता, दार, अस्थि और शैल ये चार भेद हैं अर्थात् इनमें जिस प्रकार क्रम क्रम के शक्त को अपेक्षा लता, दार, अस्थि और शैष कर्मों में लता भेद को छोड़ कर शेष दो, तीन और चार भेद रूप अनुभाग होता है। यह अनुभाग, मिध्यात्वादि गुणस्थानों में संमव होने वाले अपने परिणामों के अनुसार होता है। यह अनुभाग ही जीवों के शुभ-अशुभ फल का प्रमुख कारण है। इस तरह मूल प्रकृतियों के अनुभाग बन्ध का वर्णन कर आगे उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग बन्ध को चर्णन कर आगे उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग बन्ध को चर्णन कर आगे उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग बन्ध को चर्चा करते हैं॥ ७६ ॥ ज्ञानावरण और दर्शनावरण की देशघाति सम्बन्धी सात प्रकृतियों ( चार ज्ञानावरण और तीन दर्शनावरण ), अन्तराय की पांच प्रकृतियाँ, पुंवेद एक और संज्वलन कथाय की चार प्रकृतियाँ ये सत्तरह

१. समस्तैः स वानकाले म० । २. चतुर्मिरेव विहितो म० । ३. परः कारणम् म० ।

Y. अत्र संदर्भे कर्मकाण्डस्येमा गाथा द्रष्ट्याः मत्ता य लदावारूअट्ठीसेलोबमाहु चादीणं । वार अणंतिममानोत्ति देसचादी तदो सञ्बं ।। १८० ।। देसोत्ति हवे सम्मं तत्तो वारू अणंतिमे मिस्सं । सेसा अणंतभागा अद्विसिका पद्ध्या मिच्छे ।। १८१ ।। आवरणदेसचादंतरायसंजलणपुरिससत्तरसं । बदुविषभाषपरिचदा तिक्षिण भावा हु सेसाणं ।। १८२ ।। अवसेसा पपडीओ अवादिया चादियाण पडिमागा । ता एव पुन्नपावा सेसा पावा सुनेसत्ता ।। १८६ ।।

# वार्कविकीरिक्य्

नामप्रस्थयसंयुता इति जिनैः घोसाः समं सर्वतो योगानां सविकेषतः सम्बिता सुरुमाः स्थिताः पुरुगठाः ।

एकक्षेत्रमनुप्रविदय सक्तकेष्वास्मप्रवेशेषु वे-

इनन्तानन्तवनप्रवेशसहिताः कर्मत्वमायान्ति ते ॥७८

#### उपवातिः

सहेदनीयं शुक्रपुक्रमायुः सम्मानयोत्रे च वदन्ति पुष्यम् । जिनेस्ततोऽस्थात्वतु पापमुक्तं सत्संवरं स्थाक्तमयाभिषास्ये ॥७९ जिनेनिरोशः परमाजवाणामुदाहृतः संवर इत्यमोग्रैः । स इव्यमावहितयेन भिन्नः स्थादं हिप्रकारो मुनिभिः प्रशस्यः ॥८०

## वंशस्यम्

मुनीइवरैः संसृतिकारणक्रियानिवृत्तिक्तः सलु भावसंवरः । स तक्षिरोवे सति कर्मपुद्गसम्बद्धिकविच्छत्तिरपीतरौ मतः ॥८१

प्रकृतियों लता आदि बारों स्वानों से और शेव एक सी सात प्रकृतियाँ लता भाग को छोड़कर शेष तीन स्थानों से अनुवाग बन्ध को प्राप्त होती हैं।। ७७ ॥ विनेन्द्र मगवान् ने ऐसा कहा है कि कमं प्रकृतियों के कारण से सहित, एक साथ सब पर्यायों में योगों की विशेषता से इकट्टे हए. सुक्म, एक क्षेत्रावगाह रूप से समस्त बारम प्रदेशों में स्थित, अनन्तानन्त वन प्रदेशों से सहित जो पुद्गल परमाण् हैं वे ही कर्मपन को प्राप्त होते हैं, यही प्रदेश बन्ध कहलाता है। भावार्थ-असंख्यात प्रदेशी आत्मा के समस्त प्रदेशों में योग विशेष से संचित जो अनन्तानन्त कार्मण बर्गणारूप पुद्गक परमाण अवस्थित हैं वे ही रागादि आवों का निमित्त वाकर कर्मरूप परिणत हो जाते हैं। इस जीव के प्रस्थेक समय सिद्धों के अनम्तवें भाग और अभन्य राश्चि से अनन्तगुणें कर्म परमाणुओं के विण्डरूप समय प्रबद्ध का बन्ब होता है। बन्च होते ही उस समयप्रबद्ध का ज्ञानावरजावि सात कर्मों और आयुबन्ध के समय बाठ कर्मों में विभास हो जाता है। सबसे अधिक भाग वेदनीय को प्राप्त होता है उससे कम मोहनीय को उससे कम किन्तु परस्पर में समान कानावरण दर्शनावरण बन्तराय को, उससे कम किन्तु परस्पर वें समान नाम और गोत्र को तथा सबसे कम भाग आय को प्राप्त होता है। प्रदेश बन्ध का मुख्य कार्य योग है ॥ ७८॥ साता बेदनीय, शून अस्यू ( तिर्यञ्च, मनुष्य और देव ), ज्ञुण साथ और अभ गोत्र को पूच्य कर्म कहते हैं इससे तेव कर्म को जिनेन्द्र अगवान ने पाप कर्म कहा है। अब इसके आने स्पष्ट रूप से संवरतस्य का कथन करेंगे ११ ७६ ११

जीवन को सार्वक करने वाले जिनेन्द्र क्लबान ने आसनों के अच्छी शरह क्क बाने को संबर कहा है। यह संबर क्रव्य और जाब के लेब से वो प्रकार का होता है। यह दोनों ही प्रकार का संबर मुनियों के द्वारा प्रशंतनीय है ॥ ८०॥ मुनीस्वरों ने संसार के कारणभूश किवाओं से

### बसन्ततिस्कम्

गुप्त्यन्वितः समितिवर्मनिरन्तरानुप्रेक्षा परीवहजयैः कथितश्वरित्रैः । व्यक्तं जिनैः स ससु संवर एव सारः स्यान्तिजराय तपसेति च विस्वविद्भिः ॥८२

# चार्लविकी डितम्

सम्बन्धोगविनिप्रहो निगबितो गुप्तिस्त्रिषासौ बुषै:-र्बागुप्ति: बकु कायगुप्तिरनद्या गुप्तिस्तथा चेतसः । ईर्यायाः समितिः परा च बचसोऽप्यादाननिक्षेपयो-इसर्गस्य च पञ्चमी च समितिः स्थादेषणाया विधिः ॥८३

#### वालिनी

क्षान्तिः सत्योक्तिर्मार्वेवं चार्जवं च श्रेयः शौचं संयमः सत्तपश्च । त्यागाकिक्रात्यब्रह्मचर्याण वर्मः श्रोक्तो विद्भिः स्माहशैतानि लोके ॥८४

#### उपवातिः

उज्ञान्यकालुष्यसंथो तितिक्षां सवाप्यमित्राविषु बाधकेषु ।
मत्यु प्रशस्तेषु च साधुवाक्यं सत्यं यचात्रास्थितिसंयुतं वा ॥८५
ववस्ति जात्याविमवाभिमानप्रहीनतां मार्ववमाजंबन्न ।
अवक्रतां कायवधोमनोभिः शौचं च कोभाद्विनिवृत्तिरेका ॥८६
प्राणीन्त्रयाणां परिहार एको यः संयमं तं निगवन्ति सन्तः ।
कर्मकार्यार्थं परिसप्यते यसपद्यसं तदृद्वावद्यभेदिभन्तम् ॥८७

निवृत्ति होने को भावसंवर कहा है और भावसंवर के होने पर कमें पुद्गलों के प्रहण का छूट जाना द्रव्य संवर माना है।। ८१।। सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान ने स्पष्ट कहा है कि वह संवर, गुप्ति, समिति, धमं, अनुप्रेक्षा, परिषह जय और चारित्र के द्वारा होता है। यह संवर श्रेष्ठ तत्त्व है तप के द्वारा संवर और निजंरा दोनों होते हैं।। ८२।। अच्छी तरह योगों का निग्रह करना गुप्ति कहा गया है। विद्वानों ने गुप्ति के तीन मेद कहे हैं—वचनगुप्ति, कायगुप्ति, और मनोगुप्ति। समिति के पांच मेद हैं—ईर्यासमिति, भाषा समिति, आदाननिक्षेषण समिति, उत्सर्ग समिति और पांचवीं एषणा समिति।। ८३।। अमा, सत्यवचन, मार्वव, आजंब, श्रेष्ठ शौच, संयम, सन्यवत्तप, त्याग, आर्किचन्य और बह्यवर्यं, ये दस लोक में विद्वानों के द्वारा चमं कहे गये हैं।। ८४।।

बाबा पहुँचाने वाले सन् आदि में भी सदा कालुष्यभाव नहीं करने को क्षमा कहते हैं। साधु तथा प्रशस्त बनों के साथ जागम की आझानुसार ओड वचन बोलना सत्य कहलाता है। ।। ८५ ।। आति आदि के मद से होने वाले अधियान को छोड़ना मार्दव घम है। मन, वचन, काय की सरलता को आर्जव कहते हैं। लोभ से अदितीय विरक्ति होना शौच घम है।। ८६ ।। प्राणि हिंसा तथा इन्द्रिय विषयों का जो वसाधारण त्याग है उसे सत्युक्त संयम कहते हैं। कमों का क्षम TO SHARP STEEL

रायस्याप्राचिता वदा च विविधः क्रमानयः संगरः। सम्बङ्गिर्वरणं अवस्य सुम्बद्धरणं व सर्वस्थिते-

विवेद्रीसमंतर तथा दिवसपुरीका इसाः श्रेयसे ॥८९ क्षं पौक्तवामुद्दानिक्यो कोकोन्सोवी क्ष्

र्वीर्थ स्त्रेष्ट्रसमामनी समुरक्षिः सीभान्यधान्योतयः ।

नो नित्याः स्कूटमार्थनः समुविता सन्तेतपान्यापृते क्षेत्रा इत्यनुषिकायम् सुविकः सर्वे समानित्यताम् ॥९० व्याविकाधभवंकरे भववने सोहेबस्यानके

हन्तं प्रत्युमुमारिया सरभसं क्रोबीकृतः रक्षितम्। आत्मेणीयुक्तं जिलेन्द्रवस्त्रवस्त्रात्यरे नेसते

निजाको इति भाषपत्यकार्यं अव्याः भवोत्कव्यतः ॥९१

संसार : बक् कर्मकारणकात्मकीवस्य क्रमास्तरा-वातिर्यन्युविषयंपैर्वष्टविषेगंत्यशयोन्याविभिः। कि वा साम्प्रतमेश यत्र समयोऽध्यारमात्मना भावत्ते

तरियानीवृधि कीवृधी बत विदां व कुर्वेखु सन्ती रतिम् ॥६३

करने के लिये जो तथा जाता वह बारह प्रकार का तप है।। ८७ ॥ समीचीन सास्त्र बादि का देखा त्यान है। 'यह मेरा है' इस प्रकार के अभिजाय का त्यान करना वाकिल्यन्य है और गड़बों के समीय निवास करना तथा उत्तम बेराग्य रूप परिवृति का होना बहाजमें है ॥ ८८ ॥

जानी जनों ने अनित्य, अधारण, संसार, एकरव, अन्यरण, सरीर की अत्यविक अध्यविका, अनेक प्रकार का कर्माक्षव, संबर, सम्बक् निर्वारा, छोक, वर्ग स्विति का स्वाक्यातस्य और बोधि की दर्जनता इन बारह अनुत्रेक्षाओं का करवाण के लिये निक्षण किया है ॥ ८९ ॥ क्य यौजन बायु इल्हिमों का समूह, सोगोपनोन, शरीर की सामर्थ्य, इह समागम, यन को प्रीति, तथा सीभाग्य और भाग्य का सदय इस प्रकार कान क्यी नेत्र के सिवाय को धन्य पदार्थ अपने पास एकत्रित हुए हैं वे स्पष्ट ही निस्य नहीं हैं, इस शाह समस्त विद्युष्टन समा अविस्थाता का विन्तवन करें ।। ९० ।। व्यापि कपी विकारियों से अयंकर, शका मोह कपी प्रवृत्त वावानक से सहित इस संसार रूपी वन में मुख्य रूपी सिंह के द्वारा माइने के सिधे बेब के बंधेरे हुए बारमा रूपी भूग के बुक्ते की रक्षा करने के किये विनेन्द्र भगवान के अवन्त्र के विनाम मित्र अन्ति अन्य श्रीम समर्थ नहीं है इस प्रकार संबार का उरक्षमान करने जाने नामाधिकाची कीच नागरण पानंता का विस्तानन करें १/ रर १। कम क्य कारणों के बच्च, बांच, श्रीख़ब, बोब्रि आवि बावा श्रामुखों के द्वारा और को

So the way the same have been been been been been to be the same the same

जनस्याधिकरावियोगमरगव्यावृत्तिवृःसोदधा-बासक्जन्महानेक एवं मितरां सीवामि ने नापरे। विद्यन्ते सहवो न चापि रिपको त शातवः केवलं धर्मो बन्धुरिहायरत्र च परामित्येकतां चिन्तवेत् ॥९३ अन्योऽहं नितरां शरीरत इतो बन्धं प्रति प्रायशः साबैक्येज्यक कथानाहितभिक्षो भेदो मभास्त्यस्य च । आत्मा ज्ञानसयो विनाशरहिलोऽप्यशं वपुर्नेहवरं सार्वं बाहमनका इत्यवधनारसंबिन्तयेवन्यताम् ॥९४ अत्यन्ताश्चि, योतिसंभवतया शक्वन्तिसंगीशुचि त्वङ् मात्रावृतिपृतिमन्विकुमवद्वारं कृमिव्याकुलम् । विण्युत्रप्रसर्वे त्रिवोचसहितं नदं शिराजालकै-बींप्रत्सं बपुरेतवित्यशुचितां मान्यः सतां मन्यताम् ॥९५ उक्तास्त्वाक्रवहेतवः सह जिनेरक्षेः कथायादयो बु साम्भोनिधिपातिनो हि विषयास्तेषामिहापुत्र च। अस्मा तहशगस्यतुर्गतिगृहां मृत्यूरवाध्यासिसा-मध्यास्ते ध्रुवमाभवस्य सुवियो ध्यायन्तु बोवानिति ॥९६

जो जन्मान्तर-अन्य पर्याय की प्राप्ति होती है निश्चय से वही संसार है। अधिक क्या कहा जावे ? जिस संसार में इस समय भी यह जीव अपने आपके द्वारा अपना पुत्र हो जाता है ऐसे उस संसार में खेद है कि सत्पुरुष कैसे प्रीति का अनुभव करें ? ॥ ९२ ॥ जन्म, रोग, बढापा, वियोग, मरण तथा तिरस्कार जिनत बु:खों के सागर में मैं अकेला ही इसता हुआ अत्यन्त दुखी हो रहा हूँ न अन्य मित्र मेरे साथ हैं न रात्र साथ हैं और न कोई जाति के लोग साथ हैं, 1 एक धर्म हो इस लोक तथा परलोक में मेरा बन्धु है-सहायक है इस प्रकार उल्हुष्ट एकत्व भावना का चिन्तवन करना वाहिये।। ९३।। बन्ध की अपेक्षा कथंचित एकता होने पर भी में इस शरीर से अत्यन्त भिन्न हैं। लक्षणों के द्वारा भेद को भारण करने वाले मुझ में तथा इस करीर में भेद है। आत्मा, ज्ञान-मय तथा विनाश से रहित है, जब कि शरीर अज्ञानमय तथा नश्वर है। अथवा शरीर इन्द्रियों से सहित है और मैं इन्द्रियों से रहित हूँ इस प्रकार शरीर से अन्यत्व का चिन्तवन करना चाहिये ।। ९४ ।। यह शरीर बोनि से उत्पन्न होने के कारण अत्यन्त अशुचि-अपवित्र है, निरन्तर स्वभाव से बध्यि है, बर्म मात्र से ढँका हुना है. अपवित्र गन्ध से सहित है, अत्यन्त कुरिसत नी द्वारों से युक्त है, कीडों के समूह से भरा हुआ है, मल मूत्र को उत्पन्न करने वाला है, बात पित्त कफ इन तीन दोषों से सहित है, नसों के जारू से बंधा हुआ है और घृणित है—बलानि का पात्र है इस प्रकार सत्पुरुषों के माननीय पुरुष को अशुनिभावना का विचार करना चाहिये॥ ९५॥ जिनेन्द्र भगवान् ने इन्द्रियों के साथ कषाय बादि को आक्षय का हेतु कहा है। इन्द्रियों के विषय दु:ख रूपी सागर में गिराने वाले हैं उनके क्लीभूत हुआ जीव इस लोक तथा परलोक में मृत्यु रूपी सांघों से अधिष्ठित चतुर्गति रूप गुफा में निवास करता है इस प्रकार विद्वज्जन निरन्तर आस्त्रव के दोवों का

पोली बारिबिकक्यक सति कंतेंकिको अपूर्णी वका भवेजाबायु स्वयंत्रके च पृथको अन्यत्यमन्तास्त्रे । तस्मावासकारोधनं जिस्तरके श्रेको वहः संबुक्ते निर्वात्यस्यविरम् संवर्गमिति व्यायन्तु सन्तः गरम् ॥९७ यत्नेनापि विशोषणाद्वपणितो बोषो वया जीवंत गार्ड कर्म सर्वेव निर्जरवति व्यानद्भमप्याचितम्। घीरः । कातरबुद्धवरेच तपसा रत्यज्ञवाकक्कुतो नान्येनेति विवन्त सम्तरामियां भस्याः परां निर्वाराम ॥९८ लोकस्थाय गया जिमोबितमधस्तिर्यसाबोदध्यं परं बाहरूपं बरस्प्रविद्यक्षिणमं संस्था च संविक्तयेत । सर्वत्रापि च तत्र जन्ममर्षेश्रान्ति विरायात्मनः सम्बन्धानृतमावरावपिवतः स्वप्नान्तरेऽपि क्वबित ॥९९ स्वाख्यातो जनतां हिताय परनी धर्मो जिनैरञ्जसा तस्वज्ञानविकोचनैविरहितो हिसाविद्योषेरयं संसाराजंबमध्यपारमिकराबुद्धक्रकृष्य वा गोष्यवं स्यातानन्ततुसास्यरं वर्गनतं व तेरेव वेऽस्मिननताः ॥१००

विचार करें ।। ९६ ।। जिस प्रकार समुद्र के बीच चलने वाला जहाज, खिद्र होने पर जल से परिपूर्ण होता हुना शीध्र ही दूब जाता है उसी प्रकार बासन के रहते हुए यह जीन जनन्त दु:कों से मुक संसार में जुब जाता है इसिक्टि मन बचन काब से बाक्तव का रोकना करपाणकारी है क्योंकि संवर से सहित जीव शोध्र ही निर्वाण को प्राप्त होता है इस प्रकार सत्पुरुष संवर का अच्छी तरह घ्यान करें ॥ ९७ ॥ जिस प्रकार यत्न पूर्वक शोषण करने से संवित दोष भी जीर्ण हो जाता है उसी प्रकार गाउ रूप से बैधा हुआ संचित कर्म भी यरन पूर्वक छोवण करने से निर्जीण ही जाता है। रत्नत्रय से अलंकृत मनुष्य कासर जनों के लिये अशक्य तप से बीर कहलाता है अन्य कार्य से नहीं । इस प्रकार भव्य जीव इस उत्कृष्ट निजंश का सदा चिन्सन करें ॥९८॥ जिनेन्द्र अगवान ने उत्तम प्रतिष्ठक-मोंदरा के समान नीचे, बीच में तथा ऊपर लोक की जैसी चौडाई तथा आकृति का वर्णन किया है उसका उसी प्रकार जिन्सवन करना चाहिये इसके सिवाय जिसने स्वयन में भी कहीं आदर पूर्वक सम्यक्त क्यी अमृत का पान नहीं किया है। उसे समृत्रे कोक में बन्म भरन के हारा भ्रमण करना पड़ता है ऐसा भी विषार करें ॥९९॥ तरकान रूपी नेशों से सहित जिनेन्द्र मनवान् ने जगत् के जीवों के हिल के किमें हिसादि बोवों से रहित इस बास्तविक कर्म का कवन किया है। जो जीव इस धर्म में घरणांपान हैं छन्होंने पार रहिल होने पर सी संसार सागर का गौज्यत के समान उल्लक्ष्मन कर प्रसिद्ध अनन्त तुस्तं के स्थानस्थरूप मुक्ति वद की बाह्र किया है ।। १०७। ध मनुष्य पर्याय, कर्मजूमि, उचित देश, भीरव कुछ, भीरीयला, बीर्थ जायु, आत्म हित में प्रीति, वर्ष

रें: वीर: मं । २. अम्बागरमे आर्थित मे १ ३- क्रिमलं बः ।

मानुष्यं जस् कर्मभूमिषिजतो वेशः कुतं करणता बीर्धापुः स्वहिते रतिक्य कच्छो धर्मभूतिः स्वावरात् । सत्स्वेतेव्यतिवुर्लभेषु नितरां बोधिः परा दुर्लभा बीक्स्येति विचित्तयन्तु सुकृतो रत्नत्रयासञ्जूताः ॥१०१

#### प्रहर्षिणी

सम्मार्गाज्यवनविशिष्टनिजेरार्वं सीढ्याः सकलपरीषहा. मुनीशैः । कुच्छुेषु ध्ययमपुनर्भवामुपैतुं वाङ्कन्तः स्वहितरता न हि व्ययन्ते ॥१०२

#### उपजातिः

कुढेवनीयोवयवाधितोऽपि लाभावलाभं बहु चन्यमानः । न्यायेन योऽदनाति हि पिण्डकुद्धि प्रचास्यते कुद्विजयस्तदीयः ॥१०३

## पुष्पितामा

स्यत्वयवरकस्थितेन निर्द्धं विमलसमाधिजलेन यः पिपासाम् । प्रशामयति सुदुःसहां च सामुर्जयति स बीरमतिस्तूषोऽभितापम् ॥१०४

## **नसन्ततिलक्स्**

प्रासेयवायुहतिसम्यविधिन्तय माघे यः केवलं प्रतिनिशं बहिरेव शेते । संज्ञानकम्बलवकेन निरस्तशीतः शीतं वशी विजयते स निसर्गेशीरः ॥१०५

कथा को कहने वाला तथा बादर से उसे सुनना इन समस्त दुर्लंग वस्तुओं के मिलने पर भी जीव को बोधि की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लंग है इस प्रकार रत्नत्रय से खलंकृत सत्पुरुष विन्तवन करें।। १०१।।

समीकीन मार्ग से क्युत नहीं होने तथा विशिष्ठ निजंदा के लिये मुनिवरों को समस्त परीषह सहन करना चाहिये सो ठीक ही है क्योंकि मुक्ति रूपी लक्ष्मी की इक्का करने वाले, आत्म हित में कीन मनुष्य कथ्टों में पीड़ित नहीं होते हैं ॥ १०२ ॥ झुधा बेदनीय के उदय से बाधित होने पर भी जो काम की अपेका अलाम को बहुत मानता हुआ न्याय से सुद्ध मोजन को ग्रहण करता है उसका श्वापित्वह को जीतना प्रशंसनीय होता है ॥ १०३ ॥ जो साधु हुदय रूपी मिट्टो के घट में स्थित निमंत्र समाधिक्यी वक्ष के द्वारा निरन्तर बहुत भारी तृषा को चान्त करता है वही घीर वृद्धि तृथा के संतर्य को जीवता है ॥ १०४ ॥ जो मुनि माम के महीने में हिम मिश्रित बायु के खायात का भी विचार न कर प्रत्येकराजि में मात्र बाहर ही सोता है, सम्यानानकपी कम्बल के कल से चीत को नह करने वाला वही जितेन्द्रिय तथा स्वभाव से घीर साधु शीत परीयह को

### **FIRST**

ववानिकवाकारितवैदिक्तिताववे श्रीव्यसक्षेत्रं स्थितस्वोत्तेश्रीयोः श्रिकस्थितं समूबौर्यामपुक्तम् । समुसागञ्जस्य भवविद्यु शूक्षेरव्यवक्षकः सहित्युर्व्य संस्थ प्रभवति युनेवक्यसहनम् ॥१०६

## बसन्तितिकक्रम्

बहोऽपि वंत्रामक्षकादिगचेन हार्ड वर्मप्रवेक्षमुपगन्य निरक्क्रोन । यो योगतो न चलति क्षणकपुडारस्तस्येष्ट्र वंशमक्षकादिजयोऽवसेयः ॥१०७

## वार्लिकिविद्यम्

याद्धाप्राणिकवाविदोवरहितं निःसङ्गुत्सकक्षणः मञ्जान्द्रासनरेः स्पुत्सुकवितुं निर्याणकक्षमीं क्षत्रम् । नाम्न्यं कातरवुर्षरं वृतवतोऽचेकवतं घोषागः पर्योगि समुपेति तदि विदुषां तस्वैविणां मञ्जनकम् ॥१०८

图程: (?)

इन्त्रियेष्टविषयेषु निषरमुक्तमानसः वृत्रेषुक्तसुक्तसंपरमध्यविभिन्तयम् । मस्तपश्चरति द्वश्चरमेकविषुक्तिमीर्चुक्तवेऽरतिकरीवत्वितस मिर्वा वरः ॥१०९

१. विसुनितशी मः ।

#### उपवातिः

माबाबमानासु मिबो बनीषु ननोभवानिप्रमहारचीषु । यः कूर्नवत्संबृतविसमास्ते स्वीणां स बाबां सहते महात्मा ॥११०

वार्वलिकोडिय

नन्तुं चैत्ययतीन्गुरूमभिवतान्वेद्यान्तरस्यातिचेः

पन्यानं निजसंयमानुसवृत्तं काले ' यतः स्वीचिते । भिन्नाक्त्रे रिप कण्टकोपसच्यैः पूर्वस्वयुग्यादिनो-

यानस्यास्मरतः सतामभिगतस्तस्येष चर्याजयः ॥१११

## वसन्ततिलकम्

भूभृदगुहाविषु पुरा विधिविज्ञरीक्ष्य वीरासनाविविधिना वसतो निकामम् । सर्वोपसर्गसहनस्य भुनैनिवद्यापीडाजयो बुरितवैरिभिवोऽवसेयः ॥११२ ज्यानागमाध्ययनमूरिपरिधमेण् निद्धां भनाण् गतवतः स्चपुटोवरायाम् । कुःच्याविमह्नेनिभयाऽविकताञ्जयष्टे ः शय्यापरीवहजयो यमिनोऽवगम्यः ११३

## **बार्ट्**लविक्रीडितम्

निष्यात्वेन सवाविक्षमयनसां क्रोबान्निसंबीपकं निष्यासस्यतमाविवाश्यविदसं संश्वासतोऽन्यथवम् । तव्यासञ्ज्ञविवित्तेन मनसा क्षाम्ति परां विश्वत-स्त्रस्याकोशपरीषहप्रसहनं क्रेयं यतेः सन्यतेः ॥११४

काम रूपी अपन को उत्पन्न करने के लिये अर्गण नामक लकड़ों के समान स्त्रियों के परस्वर बांधा करने पर भी जो कल्कुए के समान गृढ किए रहता है वह महात्मा स्त्री परीषह को सहन करता है।। ११०।। जो प्रतिमा, मुनि अधवा अमीष्ट गुरुओं को नमस्कार करने के लिये अन्य देश का अतिथ हुआ है, जो अपने योग्य काल में स्वकीय संयम के अनुरूप मार्ग को प्राप्त हुआ है तथा कथ्य और पत्थरों के समूह से पैरों के विदीणं हो जाने पर भी जो पहले काम में आये हुए अपने अद्य आदि वाहनों को समरण नहीं करता है उसी मुनि का वर्या परिषह जय सत्पुरुषों के लिये मान्य है।। १११॥ जो पहले विधिपूर्वक देस कर पर्वत की गृहा आदि में वीरास्त आदि की विधि से अधिकतर निवास करता है, समस्त उपसर्गों को सहन करता है तथा पापरूपी वैरी को नष्ट करता है उसी मुनि के निषद्या परीषह जय जानना चाहिए।। ११२॥ जो ध्यान तथा आगम के अध्ययन से उत्पन्त बहुत मारी परिश्रम के कारण कथी नीची पृथिवी पर घोड़ो निव्रा को प्राप्त हुआ है और कुन्य आदि जीवों के मर्दन के अय से जो अपने द्यरिर को विधिलत नहीं करता है करता है—करवट भी नहीं बदलता है ऐसे साम्र का क्रव्या परीषह जय जानना चाहिये।। ११३॥ जिनका मन मिध्यात्व के द्वारा सदा गर्वित रहता है ऐसे लोनों के

१. बतीः म०, बताः गचछत २. मिया बलिलाङ्गयध्टे व० ।

## वतन्त्रति सक्त

नानाविवारमहितपन्त्रनियोजनाज्ञेक्यंह्रकमानतवुरप्यरिजः प्रसहा । व्यानस्वराववस्थितः सहते विसोहो मोकोछतो वथपरीवहमप्यसहाम् ॥११५

#### वासिनी

नानारोगैर्वावितोऽपि त्रकामं स्वप्नेऽप्यत्वात्पाचते नौवधादीन् । यः कास्त्रात्माः स्थानविषु तमोहो याकाः तेन कावते निर्वितेति ॥११६

#### उपजाति

महोपवासेन कुझीकृतोऽपि काभावकाशं वरमं तयो मे । भैक्षस्य योगीत्वयि सम्यते यो अयत्यकाशं स विनीतवेताः ॥११७

## **बसन्दतिस्क**म्

कोधारिन को प्रदीप्त करने बाले निल्बलीय तथा वर्षण असत्य बादि क्य वचनों को सुनता हुआ भी जो बिना सुने के समान उसके विद्योप से रहित मन से उत्कृष्ट समा को बारण करता है उसी सदबुद्धि मुनि के आक्रोस परीबद्ध का सहन करना जानना चाहिये।। ११४ ।। नाना शस्त्रों के बात तथा प्रश्न निपीइन बादि के द्वारा शत्रु बिसके छरीर का हठ पूर्वक व्यावात कर रहे हैं फिर भी जो उत्कृष्ट ध्यान से विचलित नहीं होता वही मोह रहित तथा मोक्ष के लिये उसत मुनि अस-हनीय वधपरीपद्ध को भी सहन करता है ॥ ११५ ॥ सानत जिस्त तथा ध्यान के द्वारा मोह को नक्ष करने बाला जो धुनि नाना रोगों के पीकित होने हर बी स्वप्न में भी दूसरों से बीवध बादि की पाचना नहीं करता है उसने बाचना वरीवह को जीता है ऐसा जाना जाता है ॥ ११६ ॥ महोप-वास से बुवंल होने वर भी को बोगी काम की अपेक्ष निका के अलाय को 'यह मेरे लिये परम तप है' ऐसा मानता है वह विद्येश हुवय अलाम परीवह को जीतता है ॥ ११७ ॥ को सबाप चिर काल से एक साथ जरपक हुए नाक्ष रोगों के पस्त तथा करता है वह मुनि रोग परीवह को जीतवा है। विद्युन है तो भी जिस्सुह होने हे सबा बाहर में परम उपेक्षा करता है वह मुनि रोग परीवह को जीतवे वर्क वाला है। ११८ ॥ जिसके बोगों पर अधि कठोर मार्ग में बड़े हुए तथा करता और क्रक्ष वालि के हारा विद्यार्थ हो गये हैं फिर भी को चर्मा मादि क्रियाओं में विधिपुर्व प्रसाद रहित अवृत्ति करता है होरा विद्यार्थ हो गये हैं फिर भी को चर्मा मादि क्रियाओं में विधिपुर्व प्रसाद रहित अवृत्ति करता है होरा विद्यार्थ हो गये हैं फिर भी को चर्मा मादि क्रियाओं में विधिपुर्व प्रसाद रहित अवृत्ति करता है होरी क्रियार हो गये हैं फिर भी को चर्मा मादि क्रियाओं में विधिपुर्व प्रसाद रहित अवृत्ति करता है होरा वाली हो ।।११९॥

१ मुनीनामीट् मुनीद् तस्य।

1

बार्ड्डिकीडितम्

अस्मःकाधिकसत्त्वहिसनिभया स्नानकियामामृतेः

प्रत्यास्यातवकोऽनि दुःसहतरा कण्डूतिमुदाटयत् । भारोहन्यकसम्पदा प्रतिदिनं बल्मीकभूतं वपु-

विभाजस्य परीवही मसकृती निश्चीयते योगिनः ॥१२०

रन्द्रवजा

ज्ञाने तपस्यप्यकृताभिमानो े निम्बाप्रज्ञंसाविषु वः समानः । यूजापुरस्कारपरीषहस्य जेता स मोरो मुनिरप्रमावः ॥१२१

वसन्ततिसक्य

तीर्णाक्षिकभृतमहाम्बुनिकैः पुरस्ताबन्ये ममास्यमतयः पदावो न भान्ति । इत्याविकं मतिमवं कहतोऽक्तयः प्रक्षापरीषहजयो हतमोहवृत्तेः ॥१२२ किञ्चित्र वेत्ति पशुरेव विवासहीनो कोकैरिति प्रतिपवं ककु निन्वतोऽपि । कान्ति न मुक्त्वति मनायपि यः कमाबानकानकां विवहते स परोवहातिम् ॥१२३

वार्कविकीवितम्

वैराग्यातिद्ययेन शुद्रमनसस्तीर्णागमास्भोनिवेः

सत्सार्येन तपस्यतोऽपि सुचिरं कव्यनं मे काचन ।

<sup>२</sup>संबातेत्यविनिन्दतः प्रवचनं सं<del>ब</del>ळेश्चपुरक्रत्मन-

स्तस्यादर्शनपीडनैकविजयी विज्ञायते श्रेयसे ॥१२४

जल कायिक जोवों की हिंसा के भय से जिसने मरण पर्यन्त के लिये स्नान किया का त्याग कर दिया है तथा जो दुःस से सहन करने योग्य खाज को प्रकट करने वाले और प्रतिदिन चढ़ते हुए मैल के कारण बामों के आकार परिजत शरीर को धारण कर रहा है उस योगी के मलकृत परिचह का निश्चय किया जाता है अर्थान वह मल परीचह को जीतता है।। १२०॥

को ज्ञान और तप में अभिमान नहीं करता है तथा निन्दा और प्रशंसा आदि में समान— महनस्य रहता है वह प्रमाद रहित धीर वीर चुनि सरकार पुरस्कार परिषह को जोतने वाला कहा जाता है। १२१॥ समस्त शास्त्र रूपी समुद्र को पार करने वाले मेरे जाने अन्य अस्य बुद्धि अज्ञानी सुशोभित नहीं होते हैं इस प्रकार के बुद्धि मद को जिसने छोड़ दिया है तथा जिसकी मोह पूर्ण यून्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे मूनि के प्रज्ञा परीषह जय जानना चाहिये॥ १२२॥ यह सींग रहित पश्च कुछ नहीं जानता है। इस प्रकार पद पद पर लोगों के द्वारा निन्दित होने पर भी जो रञ्चमात्र भी क्षमा को नहीं छोड़ता है वह क्षमा का धारक साध्च अवसंन से अस्यन्त होने बाकी परीषह की पीड़ा को सहन करता है॥ १२३॥ बैराब्य की प्रकर्णता से मैरा मन बुद्ध है, मैंने आयमरूपी समुद्र को पार किया है, और समीचीन सार्ग से मैं जिरकाछ से

रै. -श्रिमाने मण । २. संजातेत्विविनिन्दितप्रवचनं मण ।

### उपनामाः

चारित्रमासं कवितं विनेत्रीः सामाधिकं तद् हिथियं प्रतीहि । कालेन युक्तं नियतेन<sup>े</sup> क्वं तथा वरं वानियतेन राजन् ॥१२५

#### सम्बरा

छेदोगरनापनारमं निकासपुतानं सुरित्रतोगामभूतं चारित्रं तत् छितीनं दुस्तिनिक्यिनां श्रेत्रनास्त्रं मुनीनाम् । प्रत्यास्त्रानप्रमास्त्राकननिक्यानं र स्वास्त्रानुक्रमेण छेदोगस्त्रापनेति प्रकवित्तसम्बद्धाः याद्रनिवृत्तिविकस्पात् ॥१२५ मास्त्रमारिकी

परिहारविद्युक्तिमानमेलं मृत वारिक्रमविहि तस्तृतीयम् । वरिहारविद्युक्तिरित्युकीर्या सक्त्यमानववास्वरा निवृत्तिः ॥१२७

तपस्या कर रहा हूँ फिर भी मुझे कोई कम्बि-श्वादि नहीं हुई हैं इस प्रकार जो प्रवचन-अगम को निन्दा नहीं करता है तथा जिसकी बात्मा संक्लेश से मुक्त है उस मुनि के कस्याण के सिभे बदर्शन परीषह का विजय जाना जाता है ॥ १२४ ॥

हे राजव् ! जिनेन्त्र भगवान् ने को सामाजिक नाम का पहला कारिक कहा है उसे दी प्रकार का जानो । एक दो नियद कारु से सहित है और दूसरा मनियद कारु से सहित है जर्मांत् एक समय की अवधि लेकर स्वीकृत किया काता है और दूसरा जीवन पर्यंग्त के लिये ॥ १२५ ॥ छेदो-पस्थापना नाम का को दूसरा चारित्र है वह अनुषम सुक को देने वाला है, मुक्ति का सोपान स्वरूप है तथा पाप को जीवने वाले मुनियों का विजयी शहन है। प्रत्याक्यान वहरित में प्रमाद के कारण करे हुए दोशों का सम्बक् शास्त्र के अनुसार दूर करना छेदोगस्थाच्या चारित्र है अथवा वहिंसा सत्य बादि के विकल्प से जो बतिबुक्ति है वह भी छेदोपस्थापमा चारित्र कहा गर्मा है। अथवा विकल्पात् विकल्प पूर्वक जो निवृत्ति पापु का त्याच होता है वह छेदोपस्थापना है। बादार्थ-'छेदे सरि उपस्थापना छेदोवस्थापना' बचका 'छेदेन-विकरपेन उपस्थापना छेदोपस्थापना' इस प्रकार खेवीयस्त्रायमा सब्द की निरुक्ति हो प्रकार की है। प्रकार निरुक्ति में छेदीयस्थायना का वर्ष है कि गड़ील कारिय में प्रसाद के कारण नदि कोई दोव क्रवता है तो उसे बागम में बसाये हुए क्रम से दूर करना और दूसरी निश्चिक में अर्थ है कि कारित्र को बहिसा, सत्य, अथीर्थ आदि के विकल्प यूर्वक बारच करता । सामाधिक कारित में सामान्यक्य से समस्त सावध---पाप सहित कार्यों का स्थाब किया बाला है और क्षेत्रोक्त्यापना में हिंचा का स्थान किया, असस्य का स्थाब किया, कीर्य का त्याम किया कावि विकश्य पूर्वक रक्षम किया बाला है इसकिये छेदोपस्थापमा में विकास से अनिवृत्ति रहती है जबका 'स निवृत्तिविकत्पात' इस काठ में विकास पूर्वक को हिसादि वार्षों से निवासि है अह होदोक्तवायका है।। १२६ ॥ हे राजन् । परिहारविकृति जान का

l

१. जियमेर, ४० । २. प्रस्तानमा म् व । ३. प्रकृतमा मः ।

उपलक्षय सूक्ष्मसाम्परायं नृप शारित्रमनुसरं तुरीयम् । वतिसुक्ष्मकथायतस्तत्त्रवदन्तीह वयार्यनाम सन्तः ॥१२८

## **उपजातिः**

जिनैर्यथास्यातिमित प्रतीतं चारित्रमुक्तं ससु पञ्चमं तत् । चारित्रमोहोपसमारक्षयाच्य वाचार्य्यमारमा समुपैति वेत ॥१२९ जवावगच्छ द्विविवं तपस्त्वं बाह्यं सवास्यस्तरमित्यपीष्टम् । प्रत्येकमेकं ससु पश्चिवं तदस्ये समासेन तयोः प्रभेवाम् ॥१३०

# **भार्द्छविक्रीडितम्**

रागस्य प्रश्नमाय कर्मसमितेर्नाञ्चाय इष्टे कले हुन्ने जाप्यनपेक्षणाय विधिवद् व्यानागमावाप्तये । सिद्धचै संयमसंपदोऽप्यनशनं जीरः करोत्यादरात् तेनैकेन हि नीयते यतिमतां दुष्टं मनो वश्यताम् ॥१३१

जो चारित्र है उसे तृतीय चारित्र जानो । समस्त प्राणियों के बध से जो उत्कृष्ट निवृत्ति है वही परिहार विषादि इन नाम से कही गई है । भावार्थ—जो तीस वर्ष तक घर में मुख से रहकर मृनि-दीक्षा केते हैं तथा बाठ वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूक में रहते हुए प्रत्याक्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं उनके घरीर में तपरचरण के प्रभाव से ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि उसके द्वारा जीवों का विधात नहीं होता । इस संयम के घारक मृनि वर्षाकाल को छोड़कर शेष समय प्रतिविन तो कोश प्रमाण गमन करते हैं । यह संयम छठवें और सातवें गुण स्थान में ही होता है । १२७ ।। है राजन्। सूक्ष्म साम्पराय नाम का चौथा उत्कृष्ट चारित्र है। इसमें कथाय अत्यन्त सूक्ष्म रह जाती है इसिल्ये सत्युक्ष इसे सार्थंक नाम वाला कहते हैं ।। १२८ ।। जिनेन्द्र भगवान् ने को पञ्चम चारित्र कहा है वह यथाक्यात इस नाम से प्रसिद्ध है । यह चारित्र मोह कर्म के उपधाम और क्षम से होता है । इस चारित्र के द्वारा बात्मा अपने यथार्थ रूप को प्राप्त होता है । भावार्थ—यथास्यात चारित्र के दो मेद हैं एक औपश्चिमक और दूसरा क्षायिक । चारित्र मोह के उपश्चम से होनेवाला क्षीपश्चिक कहलाता है और क्षम से होनेवाला क्षायिक । औपश्चिक यथास्थात ग्यारहवें गुण स्वान में होता है और क्षायिक यथास्थात बारहवें बादि गुणस्थानों में होता है ॥ १२९ ।।

है राजन्! अब तुम वो प्रकार के तप को समझो। यह तब बाह्य बोर आस्मान्तर भेद बाला है तथा मोक प्राप्ति के लिये इसके वोनों हो भेद सदा अभीष्ट हैं। इन दोनों मेहों में प्रत्येक के छह-छह भेद हैं आगे संक्षेप से उन्हों के प्रभेदों को कहूँगा॥ १३०॥ राग का प्रसमन करने के लिये, कम समूह को बष्ट करने के लिये प्रत्यक्ष फल मनोहर भी हो तो उसमें अपेक्स करते के लिये, विधि पूर्वक ज्यान बौर बागन की प्राप्ति के लिये, तथा संयम रूपी संवद्य की सिद्धि के लिये बीर बीर मृति आदरपूर्वक अनशन तप करते हैं वर्यों क उस एक ही तप के द्वारा बुद्धिमानों का दुष्ट मन अधीनता को प्राप्त हो बाता है। भावार्य अन्त पान साझ और लेखा इन बार प्रकार

### STRIP!

त्रवायरायोद्धराबीयकारत्वे संस्तृत्वार्यं च गुर्सवयस्य । स्याप्यावसंतीयमिनिसमुद्धाः सरावनोद्ययेषुवारवीयेः ॥१३२

## वसन्तरिकस्

संकर्प एकभवनाविकगोचारो विविधासकोष्ठनसर्वेहि तपस्तृतीयम् । तृष्णारजःज्ञमनवादिविद्यवपासः सम्म्यास्त्रवेषः हि वद्योकरणेकमन्त्रम् ॥१३३ बुष्टेन्त्रियस्यमञ्जर्भविभिन्नहार्थे निद्याप्रसावन्त्रिययाय समस्यतुर्वम् । स्याप्याययोगसुर्वासिकितिसस्तुर्वः स्थाप्ये चृतप्रमुख्यकुवारसस्य । बस्तत् ॥१३४

## वपजातिः

वयायमं झून्यगृहाविकेषु विविक्तत्रप्यासनमामनन्ति । स्याप्यायवेत्रप्रतयोगतिद्वाचे मुनेस्तयः पञ्चमनञ्जितं सत् ॥१३५

के बाहारों का त्यान करना अनक्षत या उपवास तव कहलाता है इस तप के लेकिक प्रयोजन की और लक्ष्य न रखकर रामादि शत्रओं को सान्त करते क्ष्य कारमार्थिक प्रयोजन की बीर लक्ष्य रखना चाहिये। इस अनवान तप से मन बरा में हो जाता है।। १३१।। उत्कृष्ट जानी आचार्यों ने अत्यधिक जागरण के लिये, तीव दोधों की शान्ति के लिये, सम्यक संबंध की साधना के लिये तथा स्वाच्याय और सन्तोष की प्राप्ति के लिये सदा अवगोदर्य तप करने का उपवेश विमा है। भावार्य-अपने निश्चित बाह्यर से कम बाह्यर क्षेत्रे को अवसीहर्य तप कहते हैं। इसके कवक चान्द्रायय आदि अनेक भेद हैं।। १३२ ।। आज में एक मकान तक, दो सकान अथवा तील आदि तकान तक बाहार के किये जाऊँगा, इस प्रकार का जो संकल्प किया जाता है उसे ततीय वैयावत्य तब बाबरे । यह तप बिश को रोकने बाका है, तुष्या रूपी धृष्टि की शान्त करने के लिये बख स्वकृष है तथा श्रविवासी मोस स्थमी को वस करने के लिये वसीकरण मन्त्र है। भावायं-जृति का अर्थ जीवन भीर परिसंख्याच का अर्थ नियम है। अपने निवास स्थास से भोजन के छिये निकलते समय ताना प्रकार के निमम महत्व करना वृत्ति परिसंख्यात तप कहलाता है इस तप के प्रभाव से किस की स्वण्डन्यता का निरोध होता है और आहार विषयक तुष्णा शास्त होती है ॥ १३३ ॥ इन्त्रिय क्यो हुन्द अवस समूह का सर्व नष्ट करने से किये, किया और असाद पर विकय प्राप्त करने के किये तथा क्वाच्याय और योग का सुन पूर्वक विदि के किये की बृतादिक गरिष्ठ रसों का त्याग होता है बह रह परिस्थान मामेका जन्म तप कहा। यहा है है है ३४ है। स्वाध्याप, बहानमें समा स्वाप की लिखि के किये सामम के मनुसार शुन्य गृह जारि स्वानों में जो एकान्य शयनासन किया जासा

THE PROPERTY OF THE PARTY OF

THE RESERVE TO A STATE OF THE PARTY OF THE P

### वसन्ततिस्क्रम्

पीटमातपरियतियमानगणुकपूरश्यासाभगसाविवयत्रतियातिकं तत् । सहं तपः परमबेद्वि वरेत्रा कायक्रेशानियाननियमेव तकसु पुरुषम् ॥१३६

#### इरिणी

श्रथ दशविषं [ नवविषं ] प्रायदिषतं प्रमादमवागसां प्रतिनियमितं सर्वेज्ञाज्ञाप्रणीतंविषानतः । प्रवयस्य क्रेन प्रवच्यादेः स यः परमादरो स्वति विगवो मूर्कं भुक्तेः सुक्तस्य चतुर्विषः ॥१३७

निजतनुष्यःसायुद्धव्यान्तरेयंदुपासनं ननु दशविषं वैयानृत्यं यथानममीरितम् । अविरतमय ज्ञानाम्यासो मनःस्थितिशुद्धये

वामयुवानयः स्वाध्यायोज्ती वशार्यविधो नतः ॥१३८

है उसे मुनि का पञ्चम समीचीन विविक्त शस्यासन तप मानते हैं।। १३५ ।। हे नरेन्द्र ! ग्रीडम ऋतु में बातप स्थिति—थाम में बैठकर खातापन योग धारण करना, वर्षा ऋतु में बुक्ष मूल बास—वृक्ष के नीचे बैठकर वर्षा योग धारण करना, शीत ऋतु में अभ्रयास—खुले आकाश के नीचे बैठना तथा नाना प्रकार के प्रतिवादि योग चारण करना इसे छठवां कायक्लेश नामका उत्कृष्ट तप जानो । यही तप सब तपों में मुख्य है।। १३६।।

कब आगे छह अन्तर्ज त्यों का वर्णन करते हैं। प्रमाद से होने वाले अपराकों का सर्वज को आजा द्वारा प्रणीत विधि के अनुसार निराकरण करना नव प्रकार का प्रायदिक्त है। वीक्षा आदि के द्वारा वृद्धजनों में जो परम आदर प्रकट किया जाता है वह बिनय तप है। यह किनय तप मुक्ति मुख का मूल कारण है। इसके चार मेद हैं। भावार्थ—अपराध होने पर शास्त्रोक्त विधि से उसकी शुद्धि करने को प्रायदिक्त तप कहते हैं इसके आलोचना प्रतिक्रमण, तदुमय, विवेक, अपुरसर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापन ये नौ मेद हैं। जो मुनि दीक्षा तथा जानादि गृणों की अपेक्षा वृद्धसंज्ञा को प्राप्त हैं उनका आदर करना विनय तप है इसके दर्शन, जान, चारित्र और उपस्थार ये चार मेद हैं।। १३७॥ अपना वारीर, वचन तथा अन्य अछ द्वर्धों के द्वारा जानम के अनुसार दश प्रकार के मुनियों की जो उपासना की जाती है वह दश प्रकार का वेयावृत्य तप कहा क्या है। यन की स्थिरता और शुद्धि के लिये जो निरन्तर ज्ञान का अध्याप किया जाता है वह स्थाध्याव तप है। यह स्वाध्याव साहित सुख से तन्यय है तथा पांच प्रकार का माना गया है। वावार्य—व्यावृत्ति—हु:स विख्ति जिसका प्रयोजन है उसे वेयावृत्य कहते हैं। आकार्य, उपास्त्राय, तपस्वी, वौत्य, ग्लान, गण, कुल, सक्का, साझ और मनोज इन वंश प्रकार के भूनियों की सेवा की जाती है इसकिये विषय मेद की जपेक्षा वैयावृत्य तप के क्या मेद होते हैं। बास्त्र के माञ्चस से आति है इसकिये विषय मेद की जपेक्षा वैयावृत्य तप के क्या मेद होते हैं। बास्त्र के माञ्चस से आति है इसकिये विषय मेद की जपेक्षा वैयावृत्य तप के क्या मेद होते हैं। बास्त्र के माञ्चस से आति है इसकिये विषय मेद की जपेक्षा वैयावृत्य तप के क्या मेद होते हैं। बास्त्र के माञ्चस से आति हम स्वरूप का अध्ययन करना स्वाध्याय है इसके वाचना, वृत्यका, अनुप्रेक्षा, आव्यव्य और

#### वास्ति

जारमारमीनाकाः स्वशंकरूपपुद्धः सम्बन्धयानी वः प्रचीसरे जिनेत्तीः । स स्पुरतर्गो द्वित्रकारः प्रतीसो स्थानं व्यसः सप्रवेदं प्रवक्ते ॥१३९

#### उपजािः

अवेहि सत्संहजनस्य युक्तनेकाग्रिकमासुनिरोये एव । भ्यानं जिनेन्द्रः सक्कावबोधेरान्तमुँहर्तास्य र तज्यतुर्मा ॥१४० बार्सं च रोत्रं नरनाच चर्म्यं युक्तं च र तद्भेत इति प्रकीतः। संसारहेतु प्रथमे प्रविष्टे स्वमॉक्षहेतु चवतः परे हे ॥१४१

## वार्क्विकीडितम्

जार्सं विद्धि चतुर्विषं स्मृतिसमन्त्राहार इष्टेतरा-बामो तहिरहार्यं चेष्टविरहे तत्सङ्गनायेति यः । जन्यत्युद्धत्तवेदनामिहतये चोरं निवानाय तत्-प्रावुर्भृतिदयाङ्कृता ससु गुणस्थानेषु बद्श्वावितः ॥१४२

भर्मीपदेश के मेव से पांच मेव हैं ।। १३८ ।। बात्मा और जाश्मीय पदार्थों में 'ये मेरे हैं' इस प्रकार की संकल्प बृद्धि का जो मले प्रकार त्याग किया जाता है उसे जिनेन्द्र भगवान के व्युत्सर्ग तप कहा है। यह प्रसिद्ध तप बाह्य और आभ्यन्तर उपाधि के त्याग की अपेक्षा दो प्रकार का है। अब इसके आगे उत्तर मेदों से सहित ज्यान का निरूपण करूंगा ।। १३९ ।।

संपूर्ण ज्ञान के बारक जिनेन्द्र मगवान ने, उत्तम संहान वाले जीव का अन्तप्रहूँच सक के लिये किसी एक पदार्थ में चिन्ता का जो रकना ही ध्वान कहा है ऐसा जानो । वह ध्यान बार प्रकार का है ॥ १४० ॥ हे नरनाथ ! अहर्त, रीद्र, घर्म्य और घुक्ल वे ध्यान के बेद कहे असे हैं, इनमें प्रारम्भ के दो ध्यान संसार के हेतु कहे गये हैं और आगे के दो स्वर्ग तथा मोक्ष के कारण हैं ॥१४१॥ जनिष्ट पदार्थ की प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिये बार-बार विचार करना, इष्ट का विजोग होने पर उसके संयोग के लिये बार-बार विचार करना, तीव वेदना को दूर करने के लिये समा मोगाका का स्प निदान के लिये बार बार विचार करना यह चार प्रकार जार्राध्यान है ऐसा बार्ती । इस वार्त्तध्यान की उत्पत्ति प्रारम्भ के छह गुणस्थानों में होती है । आवार्थ—जात्ति का अर्थ दु:स है उस दु:स के समय वो ध्यान होता है वह बार्ल्डध्यान कहलाता है 'बार्ती' मवस बार्त्तख्य यह उसकी ध्युत्यति है । यह बार्ति बार कारणों से होती है जनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, तीव रीम बम्य मौका, और भीग प्राप्त की उत्कट बिमलाया । उपयुक्त बार कारणों की अवेद्या जार्ल्डधान के बार बेद वाने की है । यह बार्ल्डधान पहले से प्रारम्भ कर छठवें गुणस्थान तक होता है यह बार्ल्डधान बेतिस बार्ल्डधान छठवें गुणस्थान पहले से प्रारम्भ कर छठवें गुणस्थान तक होता है यह विवार बेतिस बार्ल्डधान छठवें गुणस्थान वह हो होता । वह वांच्ये गुण स्थान तक हो होता है बार्ल्डधान बेतिस बार्ल्डधान छठवें गुणस्थान वह हो होता । वह वांच्ये गुणस्थान तक होता है धरल

१. एक : स॰ । २. रम्तर्मृहतिवध म्॰ । ३. जने द्वीय इति श्मीतः थ० । ४. वाप्तेस्तक्षिरहाम सक्

#### उपजातिः

हिसानृतस्तेयपरिप्रहेकसंरक्षणेभ्यः ससु रौत्रमुक्तम् । तस्य प्रयोक्ताविरतो निकानं स्यात्संबतासंयतलकाणस्य ॥१४६

**बार्ट्**लविक्रीडितम्

आज्ञापायविपाकसंस्थितिभवं धर्म्यं चतुर्धा मतं यः सम्यग्विचयाय तहस्मृतिसमन्बाहार वापादितः ।

भावानामतिसीक्ष्यतो जडतया कर्मोवयादात्मनः

स्तत्राज्ञाविषयो यथागमगतं ब्रम्याविसंचिन्तनम् ॥१४४

निष्यात्वेन सदा विषुद्रमनसो जात्वन्ववत्प्राणिनः

सर्वज्ञोक्तमतान्विराय विमुखा मोक्षाविनोऽज्ञानिनः ।

सन्मार्गादवबोधनादिभमताहू रं प्रयान्तीति यन्-

मार्गापायविश्विन्तर्ने तदुवितं धर्म्यं द्वितीमं बुधैः ॥१४५

है।। १४२।। हिंसा, असत्य, चोरी और परिग्रह के अत्यिषिक संरक्षण से होने बाला ध्यान रीद्रध्यान कहा गया है। इस रीद्रध्यान का अत्यिक प्रयोग करने वाला, अविरत अर्थात् प्रारम्म से लेकर चतुर्थं गुण स्वान तक का जीव, तथा संयतासंयत नामक पञ्चम गुण स्थानवर्ती जीव होता है। मावार्थं—'छहस्येदं रीहं' इस ब्युस्पत्ति के अनुसार छह जीव का ध्यान रीह ध्यान कहलाता है। हिंसा असत्य चोरी और परिग्रह के संरक्षण में अत्यन्त आसक रहने वाला प्राणी छह कहलाता है उसका को ध्यान है वह रीह ध्यान कहलाता है कारणों को अपेक्षा रीह ध्यान के भी हिंसानन्दी, मृषानत्दी, चौर्यानन्दी बौर परिग्रहानन्दी इस प्रकार चार मेद होते हैं। यह रीह ध्यान अविरत अर्थात् प्रारम्भ के चार गुणस्थानों में रहने वाले जीव के अत्यिषिक मात्रा में होता है और पञ्चम गुणस्थानर्ती संयतासंयत के साधारण मात्रा में होता है। १४३।।

आज्ञा, अपाय, विपाय और संस्थान से होने वाला ध्यान धर्मध्यान माना गया है। बहु धर्मध्यान आज्ञाविषय, अपायविषय, विपार्कावषय और संस्थानविषय के मेद से बार प्रकार का है। सम्यग् रूप से पदार्थ का विचार करने के लिये जो मन का व्यापार होता है वह स्मृति समन्वाहार कहलाता है। पदार्थों की अत्यन्त सूक्ष्मता और कर्मोदय से होने बाली अपनी अज्ञानता के कारण जहाँ आगम की आज्ञानुसार द्रव्य आदि का चिन्तन होता है वहाँ बाज्ञाविषय नाम का धर्म्यध्याम होता है॥ १४४॥ मिध्यात्व के द्वारा जिनका मन सदा मूद रहता है ऐसे अज्ञानी प्राणी मोक्ष के इच्छुक होकर भी जन्मान्ध के समान सर्वं क्र कथित मार्ग से चिर काल से विमुख हैं तथा सम्यव्यान रूपी अपने इष्ट समीवीन मार्ग से दूर बा रहे हैं इस प्रकार नार्वं के अपाय का जो चिन्तन है वह विद्वानों द्वारा अपायविषय नाम का दूसरा घर्म्यध्यान कहा कथा

१. मार्गो पाम् - म ।

# प्रशी

वनायनिवयोऽयया नियक्ति किनैः कर्मचाः नयायविधिकित्तनं नियतपारनमः संततम् । वपेपुरक्तिविने कथननाविभिन्यात्तरः शरीरिण इतीरिता स्मरणसन्ततिश्वापरा ॥१४६ भार्यक्षिकीवित्य

यज्ञानावरकाविकर्गसंभितेर्ज्ञध्याविकप्रस्थय -प्रोक्षण्डिकप्रस्कोण्ड्यम् अवनं प्रस्थेकसंचिम्समम् । सम्यक्तवितरां विपाकविषयो क्रोकस्य संस्थाविषे र्यसंस्थाविषयो निक्षणणमिति स्यावप्रमसाण्य तत् ॥१४७

### उपजातिः

चतुर्विकरपं निगवन्ति शुक्तध्यानं जिना ध्यानविभिन्नमोहाः । भाचे सवा पूर्विवयो भवेतां परे परं केवकिनः प्रणीते ॥१४८ प्रोक्तित्रयोगस्य जिनैः पृश्वस्ववितकं आधः स इति अवीतम् । वितीयमेकस्ववितकं एक योगस्य च ध्यानसत्तवोषैः ॥१४९ पृश्वसित्रयासु प्रतिपातितेन व पृथ्वकियाविप्रतिवातिकामा । सस्ताययोगस्य वदन्ति सुक्तं सुतीयमाकोकितविश्वसोकाः ॥१५०

है !! १४५ !! अधना बास्मा से कमों के झूटने की निश्च का निश्नार नियक्त कर से जिन्त करना अर्थात् बारमा से कमों का सम्बन्ध किस प्रकार छूटे ऐसा जिन्तन करना भी जिनेन्द्र समनाम् ने अपाय निषय क्यान कहा है अधना ये प्राणी अहितकारी अमादि सिक्ष्यात्व से कैसे छूटें इस प्रकार की जो दूसरी विचार श्रेणी है वह भी अपायनिषय नाम का अन्यंक्षात है !! १४६ !! जानावरणिह कर्म समूह के प्रव्यादि कारणों से उदय में आने वाला निष्य पाल का जो अनुभवन है वह निष्यक कहालाता है ! इस संदर्भ में प्रत्येक कर्मों के निष्यक का जो अञ्चलता है ! इस संदर्भ में प्रत्येक कर्मों के निष्यक की आकृति का जो निक्ष्यण है वह संस्थानविषय सम्बंक्ष्यान है । यह प्रम्यंक्यान क्षप्रस्तावरत सामक सप्तम गुणस्थान तक होता है !! १४७ !!

स्यान के द्वारा मोह को नह करने वाले जिनेन्द्र भगवान गुक्क ध्यान को चार सेवों से सुकत कहते हैं। उन चार मेवों में प्रारम्भ के वो मेद पूर्विवद्—पूर्वों के बाता मुनि के होते हैं और क्षेष को मेव केवली के कहे गये हैं ॥१४८॥ जो शुक्ल ध्यान कहा है वह पृथवत्विवकं विचार लामका पहला शुक्क ध्यान है और तीन योगों में से किसी एक योग के बारक के वो गुक्क ध्यान होता है वह एकत्व निवर्ण नायका दूसरा गुक्क ध्यान है ऐसा पूर्णवान के बारक सर्वत्र देश ने कहा है ॥ १४५ ॥ कामवीन की सुक्म निवर्णों के काल में वो होता है वह सूक्त किया प्रतिपत्ति नायका तृतीन शुक्क

१. प्रव्याविकं प्रत्ययः य० । ६. विवर्गस्य म० । ६. प्रतिपाविकेष म० ।

वंशस्यम्

वयो विपूर्वोपरतक्रियाविका निवृत्तिकाख्या परमस्य कीरिता । वरेन्द्र शुक्लस्य समस्तहष्टिभिर्भवत्ययोगस्य तदन्यदुर्लभम् ॥१५१

### उपजातिः

एकाश्रये विद्धि कुशाप्रबुद्धे वितक्षेत्रीचारपुते विकासम् । पूर्वे द्वितीयं त्रिकात्प्रवीपैकिनैरवीचारमिति प्रणीतम् ॥१५२ बुधा वितकं शृतमित्पुशन्ति बीचार इत्यावरचप्रधानाः । सर्थत्य च व्यञ्जनवीगवोक्त्व संक्रोन्तिमाक्कान्तशमैकसौक्याः ॥१५३

# चार्लविकी दिवस्

विययं इव्यमधार्थमित्यभिमतं तत्यर्थयो वापरो राजन्यसनित्यवेहि वचनं यो गोऽङ्गवाबचेतसाम् । प्रस्पत्यः परिवर्तनं यदुदितं संक्रान्तिरित्यसमा स्वाकम्ब्येकतमं क्रमेण विधिना इत्स्लेषु वार्णाविषु ॥१५४ इब्बाणुं सुवशीकृताक्षतुरगो भाषाणुक्त्याहतो व्यायन्त्राप्तवितर्कशक्तिरनयः सन्यक्षृत्रक्तेन यः । अर्थावीन्त्रनसा क्रमाच्य शस्यन् संसर्पतोन्त्रक्षम् मोहस्य प्रकृतीरसौ वितनुते व्यानं सदाद्यं मुनिः ॥१५५

ध्यान है ऐसा समस्त लोक को देखने वाले सर्वंश मगवान कहते हैं ॥ १५० ॥ हे राजन् ! सर्वंदर्शी मगवान् ने उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान का ध्युपरतिक्रयानिवर्ति नाम कहा है । यह ध्यान योग रहित बीब के होता है अन्य जीवों के लिये दुलंभ है ॥ १५१ ॥ हे कुशामबुद्ध ! आदि के हो ध्यान एक पदार्थ के आग्रय से होते हैं तथा वितर्क और विचार से युक्त होते हैं परन्तु तीनों लोकों के प्रकाशक जिनेन्द्र भगवान् के द्विताय शुक्ल ध्यान को विचार से रहित कहा है ॥ १५२ ॥ जिनके आगर्थ की प्रधानका विचार से रहित कहा है ॥ १५२ ॥ जिनके आगर्थ की प्रधानका है तथा प्रशम और अदितीय सुक्ल जिन्हें प्राप्त हो चुका है ऐसे शानी पुरुष अन्य के वितर्क और अर्थ, शब्द तथा योग के परिवर्तन को विचार कहते हैं ॥ १५३ ॥ हे राजन् ! ध्यान करने योग्य जो द्वव्य है वह 'अर्थ है' ऐसा माना गया है । इसी प्रकार उस द्वव्य की जो वर्तमान पर्योग सबना अन्य पर्याय है वह भी 'अर्थ है' ऐसा स्वीइत्त किया गया है । आगत के यचन को 'व्यञ्चन है' ऐसा जानो । काय वचन और मन का जो परिस्पन्द है वह योग है । इन सब का वी परिवर्तन है उसे 'सङ्कान्ति' इस प्रकार कहा गया है । इन अर्थ आदि समस्त वस्तुओं आर्थ, व्यञ्चन और योग इन तीनों में से किसी एक का विधि पूर्वक क्रम से आल्यन्त लेकर को आदर-पूर्वक द्वव्या है, जिसे वितर्क धिनत करता है, जिसने इन्द्रिय क्षी घोड़ों को अच्छी तरह वस कर कर किया है, जिसे वितर्क धिनत आयम के अर्थ विचार की सामर्थ्य प्राप्त हो मुकी है, की

१. गते मा । २. प्रधानाम् व । ३. बोबाङ्गवाक्वेतसाम् म । ४. मप्यावितो भ ।

जानात्त्रात्वेषसुद्धिसम्बद्धाः स्थानं विकेषं स्वारम् विकासपूर्णः सङ्ग्रह्मात्रिक्षः स्वारम् । राजनात्वाकि विकेषः स्वयक् द्वासारात्ते विकासः स्वार्थेकविकात्रात्वाकि स्तः स्वार्थिः सुनु सहः ॥१५६

वर्षणञ्चनवोगसंक्रमणतः संबोधिकृतंत्र्यतः सामुः सामुकृतीस्थीगसहितो ध्यानक्षमाकारमृत् । ध्यावन्त्रीणकथाय इत्यनसिंतस्थानाः पुंतव्यक्षिती निर्वेतो न नियसी अधिरिय स्थानकाहितः स्वादिषः ॥१५७॥

### उपवातिः

निःशेवमेकस्ववितर्वाजुक्तक्यानान्तिकवाविकवासिकारः । ज्ञानं परं तीर्वकरः यरो का क केवकी केवकमम्युपेति ॥१५८

पाप रहित है, जो क्रम से प्रवृत होने वाले मन से अर्थ-व्यव्यवन और सोगों का पृथक्त क्य से च्यान करता है तथा उनके फलस्वरूप जो मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियों का उपराम अध्यक्ष क्षम कर रहा है ऐसा मुनि पृथक्ष विलक्ष विचार नामक प्रचन सुकक ज्यान को सदा विस्तृत करता है। ॥ १५४-१५५ ॥ तदनन्तर जनन्तगुणी बढितीय सुद्धि से सहित सोन निशेष को प्राप्त कर जो बीझ ही मोह कर्म कवी वृक्ष को बढ़सहित नव्ट कर रहा है, निरन्तर आनावरण के बन्द को भी रोक रहा है तथा उसकी स्थिति के लास और श्रम को करता हुआ निश्यक रहता है ऐसा मुसि। एकत्व वितर्क नामक दिलीय शुक्क व्यान को प्राप्त हीता है और वही कमों का क्षव करने के क्षिके समर्थ होता है ॥ १५६ ॥ वर्थ, व्यञ्जन और योगों के संक्रमण-परिवर्तन से जिसका खुत शीध ही निवृत्त हो नवा है, को शुद्धोपयोग से सहित है, जो व्यान के मोग्य बाकार को बारण कर रहा है, जिसकी कवान जीन हो चुकी है, जिसका मन निरुवल है, जो मनि के समान निर्वेष है है तथा स्पाटिक के समाम स्वच्छ स्वमाव है खेसा ब्यान करने बाका साथ अब ब्याम से निमृत नहीं होता है-पीके नहीं हटता है ह मानार्थ-नृथमस्यवितयं विचार गामक शक्त प्यान बाहते है सेकर स्थारहर्वे युगस्थान तक होता है तथा उपसम और शुवक दोनों श्रेणियों में होता है। इस म्याम की भारत करने वाका मुनि यदि उपक्षम अधी में स्थित होता है तो वह नियम से पीछे हतता ं है--उस प्यान से पतिस हो जाता है परस्तु एक्टर जितके नाम का अवस कारन बारहवें गुजरूकाओं में होता है बय: इस ब्यान को धारण करने बाला मूनि ब्यान से पीछे नहीं इंटता है सिल्यु कमार्गुप्रते के जीशर होना मारिया करते का बाव कर नियक के अर्थन कर बारार है ।। १५७ (१-४०)वर विसर्क शुक्क व्यानक्यी अपन के द्वारा जिसके वालिया कर्मक्यी सकदियों को सन्पूर्ण रूप से अस्य कर दिया है ऐसा तीर्थंकर हो बचवा बन्य केक्स्री हो नियम से उसकट केक्स्रक्षान की प्राप्त होसर

#### 1946

वृद्धारत्नोशुकालैः किसकविसकरैर्वम्यमानः सुरेगीः स्वकागर्गावनम्बिकववयुक्तस्तीर्वर्वसारक्षित्युः । उत्कर्वेवाशुवोऽतौ विहरति जनवान्त्रव्यक्ष्युः धरीतरे देशागां पूर्वकोटी सक्षिविश्ववयशोराक्षित्रः स्वेतितासः ॥१५९

### वपवातिः

अन्तर्मुहुर्तेस्थितकं वदायुस्तस्ववेद्धान्यितनावकोतः । विहाय वाक्नवसयोगमन्यं स्वकाययोगं सक् वादरं च ॥१६० बाक्रव्य सूक्तीकृतकाययोगनयोगतां व्यानवलेन यास्यन् । सूक्ष्मकियाविप्रतिपातिनाम व्यायस्थरौ व्यानमनन्यकृत्यः ॥१६१ बायुःस्थितरप्यपरं निकामं कर्मत्रयं यद्ध'विकस्थित स्यात् । तदा समुद्धातमुपैति योगी सस्वत्यतां तत्त्रित्यं च नेतुम् ॥१६२

# वसन्ततिसकम्

वर्षं कपाटमनर्थं प्रतरं च कृत्वा स्वं कोकपूरणमसी समग्रेश्चतुभिः। ताविद्वारेव समग्रेकपसंहृतात्मा ध्यानं तृतीयमच पूर्ववद<sup>्</sup>म्युपेति ॥१६३

है। १५८॥ जूड़ामणि की किरणों के समूह से पल्लवाकार हावों को घारण करने वाले सुरेन्द्र जिन्हों वन्ता करते हैं, जिनके आरमजान के भीतर तीनों लोक निमम्त हैं, जो उपमा से रहित हैं, जिन्होंने संसारक्यी समुद्र को पार कर लिया है, जो मध्य जीवों के समूह से घिरे हुए हैं तथा जिन्होंने चन्त्रमा के समान निर्मल यहा के समूह से समस्त दिशाओं को दवेत कर दिया है ऐसे वे भगवान, उत्कृष्ट क्य से देशोन—आठ वर्ष और अन्तामूंहर्त कम एक करोड़ वर्ष पूर्व तक विहार करते रहते हैं । १५९ ॥ जब उनकी आयु जन्तामूंहर्त की रह जाती है तथा वेदनीय नाम और गोत्र कम की स्थिति भी उसी के समान अन्तामूंहर्त की दोव रहती है तब वे वचनयोग मनोयोग और स्यूष्ट कायमोग को छोड़ कर सूक्ष्म काययोग का आलम्बन लेते हैं और ध्यान के बल से आने अयोग अवस्था को प्राप्त करने वाले होते हैं । उसी समय अनन्य कृत्य होकर वे केवली भगवान सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति नामक तीवरे शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं ॥ १६०—१६१ ॥ यदि दोव तीन कम, आयु कर्म की स्थिति से अधिक स्थिति वाले होते हैं । उसी समय अनन्य कृत्य होकर वे केवली भगवान सुक्ष्मक्रिया प्रतिपाति नामक तीवरे शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं ॥ १६०—१६१ ॥ विद्य दोव तीन कम, आयु कर्म की स्थिति से अधिक स्थिति वाले स्थाति को प्राप्त होते हैं ॥ १६२ ॥ वे केवली अगवान, चार समय वें अपने आसमा को निर्देश दण्डकमाटमतर बोर लोकपूरण कप करके तथा उसने ही समय वें अपने आसमा को निर्देश दण्डकमाटमतर बोर लोकपूरण कप करके तथा उसने ही समय वें सेकोचित कर पहले के समान तृतीय शुक्ल घ्यान को प्राप्त होते हैं । भावार्थ—मूळ द्यार को न छोड़ कर कारमा के बाहर फैलने को समान तृतीय शुक्ल घ्यान को प्राप्त होते हैं । भावार्थ—मूळ द्यार को न छोड़ कर असमान तृतीय शुक्ल घ्यान को प्राप्त होते हैं । भावार्थ—मूळ द्यार को न छोड़ कर कारमान होते के बाहर फैलने को समुदात कहते हैं । इसके बेदना, मारकाल्तक, कवाय, कैवस,

रै. मदाविकं स्थितं मे । २. पूर्वविदान्युपैति मे ।

# रंगरंगरं

ततः समुविक्यापवाविकानियां निर्वातना व्यानवरेष कर्मणाम् । निरस्य स्वतिः सवस्थायकोगसं अवस निर्वाणकुरितः केवसी ॥१६४

# प्रची

रवपूर्वहरतकांशा कुशिक्देरिया निर्वाश हिमेदयुपयात्वसानिति निपाकका पाकका । पक्षांता कृति कृत्याः परपूर्वासती बोच्यतो वक्षापतिकारति समुख्यान कर्माव्यपि ॥१६५ कार्यक्षिकीकितम्

सम्यावृष्टिक्पासकाच विरतः संयोजनोद्धे हको मोहस्य झपकस्ताबीपक्षमको वृष्टेश्चरित्रस्य च ।

आहारक, वैक्रियिक और लोकपूरण ये साल भैद हैं। लोकपूरण समुद्दाल उन सयोगकेवली भगवान् के होता है जिनके लायु कर्म की स्थिति बक्प और केन्द्र सीन कर्मों की स्थिति बक्पि हो। इस समुद्दात के पहले तम्य में कारमा के प्रदेश बजोलोक से लेक्द्र लोक के बन्तिम माग तक देण्ड के नाकार होते हैं, दूसरे समय में कवाट के मगान चीड़े हो जाते हैं, तीसरे समय में वातवक्ष्य को छोड़कर समस्त लोक में फेल जाते हैं और चीचे समय में वातवक्ष्य को सिहत समस्त लोक में फेल जाते हैं बगले चार समयों में क्रम से संकोषित होकर वारीर में प्रविद्ध हो जाते हैं। इस समुद्धात की क्रिया से शेव तीन कर्मों की स्वित चटकर बायु के वरावर हो जाती है। वो केवली मगवाम् समुद्धात के बाद पहले के स्यान स्वक्परण ही जाते हैं तब तृतीब शुक्क ध्यान को घारण करते हैं। यह ध्यान सेरहवें गुजस्थान के अन्तिम क्रमानुंहतों में होता है।। १६३।। तदनन्तर केवली भगवान् खयोग अवस्था को प्राप्त हो समुख्यक क्रिया निवर्ति नामक उत्कृष्ट ध्यान के द्वारा कर्मों की समस्त ध्यीन को नष्ट कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं।। १६४।।

है राजन् ! अपने पूर्वकृत कर्मी का झूटना निर्वार कही गई है। यह निर्वार विपाकका और अविपाकका, इस तरह दो मेदों को प्राप्त होती है। विश्व प्रकार पृथिकों पर वृक्षों के फल समयानुसार स्वयं पकते हैं और बोग्य उपाय से असमय में भी बकते हैं उसी प्रकार कर्म मी समयानुसार—उपायकों को प्राप्त निर्वेक रचना के अनुसार क्यमें मिलेंस को प्राप्त होते हैं और तपस्वपरणादि बोग्य उपाय से ससमय में भी पकते हैं—निर्वेश को प्राप्त होते हैं। वावार्य—उपयाककी को प्राप्त विवेक रचना के सनुसार को कर्म परमाणु निर्वेश होते हैं यह सविधाक निर्वेश है और सपस्वपर्णादि के निर्मित्त से ससमय में भी जो कर्म निर्वोण होते हैं वह सविधाक निर्वेश है। १६५॥ सम्यम्बृष्ट,

१. निवृत्तिमा ब॰म॰

सान्तारोषकवावकः सवकारः प्रजीजनोही जिनो नासंस्थेयगुजकमसम्भु जनस्थेयां वटा निर्जरा ॥१६६

# मासमारिकी

इति संबरनिर्वारानिनित्तं द्विविधं सत्परिकीर्तितं तपस्त्वम् । भूजु संध्ययोयमेकबुद्धया क्रमतो मोक्समतस्तवाभिमस्य ॥१६७

# उपञातिः

'बस्बस्य हेतोनिसरायणाचारपुर्शीनधानाधनि निर्वारायाः ।
समस्तवामीस्थितिविप्रयोखो मोखो जिनेन्द्रेरिति संप्रणीतः ॥१६८
'प्रागेव मोहं सक्तं निरस्व गत्थान च श्वीणकषायसंत्राम् ।
विवोधवृष्टचावरणान्तरायान्हत्वा ततः कैवकमम्पुर्वेति ॥१६९
चतुष्वंगसंयतपूर्वसम्यग्वृष्टचाविषु प्राक् सुविधुद्धिपुक्तः ।
स्यानेषु कस्मिध्वविप विणोति मोहस्य सप्त प्रकृतीरशेषाः ॥१७०
निद्राविनिद्रा प्रचकास्वपूर्वा गृद्धिस्तवा स्रयानपदाविपूर्वा ।
स्वाना गतिस्तरस्वृशानुपूर्वी तिर्यमितस्तव्यकृतानुपूर्वी ॥१७१

श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करने बाला, दर्शन मोह का क्षपक, तथा चारित्र मोह का उपशमक, अपक, शान्तमोह, क्षीणमोह और जिन इन सब के असंस्थात गुण अम से उत्कृष्ट निर्जरा होती है ॥ १६६ ॥ इस प्रकार संवर और निर्जरा के विभिन्तभूत दो प्रकार में सम्यक् तप का वर्णन किया, अब तूं अच्छी तरह आश्रय करने योग्य मोक्ष तत्त्व को एकाप्र बुद्धि से धारण कर, इसके आगे तेरे लिये मोक्ष का निरूपण करूंगा ॥ १६७ ॥

बन्ध के कारणों का अत्यन्त अभाव तथा निवंदा का अच्छी तरह सक्षिवान प्राप्त होने से समस्त कमों की स्थित का विस्कृत छूट जाना मोक्ष है ऐसा किनेन्द्र भगवान ने कहा है।। १६८।। सम्प्रणं मोहनीय कमें का पहले ही साथ कर यह जीव सीण कथाय संज्ञा की प्राप्त होता है ।। १६८।। सम्प्रणं मोहनीय कमें का पहले ही साथ कर यह जीव सीण कथाय संज्ञा को प्राप्त होता है।। १६८।। बसंयत सम्यादृष्टि वादि चार गुण स्थानों में से किसी गुणस्थान में अत्यन्त विश्विद्ध से युक्त होता हुआ यह जीव सबसे पहले मोह की सात प्रकृतियों ( मिथ्यास्व, सम्याह्मध्यास्व, सम्यक्त प्रकृति भीर असन्तानुसन्यी क्रोध, मान, माया, लोक) का सम्पूर्ण क्या से क्षव करता है।। १७०॥ हे राजन ! उसके पश्चात् विश्विद्ध सहित अनिवृत्तिकरण वामक नवम बुक्तस्थान में स्थित होता हुआ विद्वान

रै. 'बन्यहेलमावनिर्वराम्यां कुत्स्नकर्मवित्रमोत्तो मोक्षः' त०सू० अ० १० सू० २ । १ मोहसवाक्तानदर्शमा-बरवान्त्ररायक्षयाच्य केवलम् त०सू०अ० १० सू० १ ।

एकेनियां विद्यान्तियां स्वतियां स्वति ।।१७५ स्तः स्वतियां स्वतियां स्वतियां स्वतियां स्वति ।।१७५ स्तः स्वतियां स्वतियां स्वतियां स्वति ।।१७६ व्यतियां स्वतियां स्वतियां स्वति ।।१७६ व्यतियां स्वतियां स्वतियां स्वति ।।१७६ व्यतियां स्वति ।।१७६ व्यतियां स्वतियां स्वति

निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, नरकगृद्धि, नरकगृद्धी, नरकगृत्धी, निर्यंगाति, वियंग्यत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय को आदि लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार चातियां, जातप, उच्चोत, स्वावर, सूक्ष्म और साधारण इन सोशह प्रकृतियां का अध्य करता है। इसके अनन्तर स्वती नवन गुणस्थान में मुनिराच के द्वारा अप्रत्याक्यानावरच और प्रत्याक्यानावरच को अन्त, मामा, कोभ सम्बन्धी आठ कथाय एक साथ नष्ट किये जाते हैं।। १७१-१७४।। त्यनन्तर सूद्ध वारिष को चारन करता हुआ यह चीर चीर मृति नपुंसक वेद, स्त्री वेद तथा हास्यादिक कुरु नोक्यायों को उसी नवम गुणस्थान में समस्त कम से एक साथ वष्ट करता है।। १७५।। वसके परवाद उसी गुणस्थान में पुवेद तथा संवत्रकन कोच, मान, माया का पृथक्षक अथ करता है। इसनी प्रकृतियों का समकर यह मुनि सूदनसाम्पराय नामक दश्म गुणस्थान को प्राप्त होता है। उसके सन्त में संवत्रकन कोच भी क्षय का प्राप्त होता है। इसके सन्त में संवत्रकन कोच भी क्षय का प्राप्त होता है।। १७६।।

तवनस्तर को कस ते क्षीण कवाय सैल्सन संज्ञा को प्राप्त हुए हैं ऐसे मुनिराज के उस कुंक-स्थान के जयान्त्य समय में क्षीक्ष हूँ। एक साथ ख़िहर और प्रकार से हरे प्रकृतियां क्षम को अग्न होती हैं। १७७।। और उसी युक्तवान के अन्य समय में पान प्रकार का ज्ञानानरण, चार प्रकार का वर्णनावरण और पांच प्रकार का अन्यराम कई विनास को प्राप्त होता है।। १३८।। तवक्तर है राज्य । वेदलीय कमें के दो नेहीं में हैं कोई क्षम सेंद देवरति, देवनस्त्रास्पूर्णी, बीचारिक, बीकियिक, बाहारक, तैजस और कार्यण ने पांच सरीर, आह स्पर्ण, पांच रस, पांच संवात, पांच वर्ण, अगुक्तपु,

१. क्लोकोड्यं म प्रती नास्ति ।

परा विहायोणितरप्रभासा तथा प्रमस्ता व युगासुनी व ।
स्विरास्विरी सुस्वर्दुःस्वरी व पर्याम्बोग्ल्यासक्तुर्गगाय ॥१८०
प्रत्येककायोज्यकाःपवाविकीतिस्विनावेगसमाञ्च्या व ।
निर्माणकर्गप्रकृतिस्व नीचैगींत्रं व पञ्चापि झरीरक्वाः ॥१८१
संस्थानवद्वं जित्तरीरकाञ्जोपाङ्गं व बद्संहननं द्विम्य्यम् ।
हन्तीरपुपान्ते समये नृपैता द्वासार्ति व प्रकृतीरयोगः ॥१८२
वेग्रह्योरस्वतरं नरागमानुर्गतिस्वापि सवानुपूर्वी ।
वातिश्व पञ्चेन्त्रयक्तव्यक्ष्मपूर्वी पर्यासकारक्वस्वस्वावरो व ॥१८३
सुतीर्थवस्वं सुभवो यक्षः स्थात्कीतिस्तकावेगसमुक्वमोत्रे ।
प्रयोववेताः प्रकृतीः सनं व हिनस्ति सान्त्ये समये जिनेन्तः ॥१८४
व्यपेसकेव्यः प्रतिपक्त भाति बोलेक्तिभावं नितरानयोगः ।
विरावते वारिवरोचमुक्तो निकासु के कि न झन्नी सनग्नः ॥१८५
वार्द्सविकीकितम्

ेशावानां जसु जुक्तिरोपशमिकाबीनामभाषात्परं भव्यत्यस्य च भव्यसत्यसमितेष्टकष्ठमातन्त्रती । सम्यक्तवावच केषणायगमनाव् वृष्टेश्च सित्तत्वतः स्यावत्यन्तिनिरञ्चनं निष्यनं सीक्यं परं विभाती ॥१८६

### उपजातिः

'मानिष्ठपान्तावच वाति सौम्य कर्णक्षयानन्तरमूर्व्यमेव । एकेन मुक्तः समयेन मुक्तिमियाप्यमृतः परिरम्यमानः ॥१८७

उपवात, परवात, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगित, शुम, अशुम, स्थिर, अस्थिर, सुस्वर, दुःस्वर, अपर्याप्तक, श्वासोष्ट्यवास, दुर्मग, प्रत्येक वनस्पति, अयशस्कीति, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र, पांच बन्धन, छह संस्थान, तीव अप्नोपाष्ट्र, छह संहनन और दो गम्ब इन बहत्तर प्रकृतियों को अयोग-केवली उपान्त समय में नष्ट करते हैं ॥ १७८-१८३ ॥ उसके पश्चात् वेदनीय के दो ग्रेदों में से कोई एक भेद, मनुष्याय, मनुष्य गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पञ्चित्वय जाति, पर्याप्तक, त्रस, बादर, तीर्थ-कर, सुमग, यशस्कीति, आदेय और उच्चगोत्र इन तेरह प्रकृतियों को अन्त्य समय में एक ही साब अयोगी जिनेन्द्र नष्ट करते हैं ॥ १८४-१८५ ॥ इस प्रकार जिनकी समस्त लेदपाएं नष्ट हो चुकी हैं, तथा जो जील के ऐश्वर्य (अठारह हजार बीलमेदों के स्वामित्व) को प्राप्त हुए हैं ऐसे अयोगी जिनेन्द्र अत्यन्त सुसौभित हाते हैं सो ठीक ही है क्योंकि मेवों के आवरण से रहित पूर्ण चन्द्रमा रात्रि के समय क्या आकाश में सुशोभित नहीं होता ? ॥ १८६ ॥

अस्यन्त निरम्बन, निरुपम और उत्कृष्ट मुख को चारण करती तथा भध्यवीयों के समूह की

१. बीपश्रामिकाविभव्यत्वानाञ्च ॥३॥ केवल सम्यक्त्वज्ञानदर्शन निङ्कत्वेम्य : ॥४॥ त०सू०व० १०

२. तदनन्तरमूच्यं गण्डस्यास्त्रोकान्तात् ॥५॥

'पूर्वप्रयोगाणियमप्रकृष्टससञ्जयकांक्य विवन्यसेवात् । गतिस्यमायस्य स्वतिबद्धसम्बद्धसम्बद्धस्यमस्य प्रविद्धः ॥१८८ सार्वसिवक्षीडितम्

ेसीन्याविक्रपुकास्त्रवास्त्रवर्षे विजेपसासायुक्त् वासारिशुपवीक्षयण्डिसिकावण्येति तस्वैविभिः । सद्दृष्टान्सचपुष्टयं निगरिसे पूर्वोदिसानां क्षमा-देसूनां परिनिधययाय य यसेः सिक्रपसुर्वातिन ॥१८९

### उपवातिः

<sup>3</sup>वर्गास्तिकायस्य न यान्यमावास्ताः पर्रं सिद्धिमुकोस्कतिद्धाः । वर्गास्तिकायाविविवर्णितस्थावकोकमाद्यः परमिद्धवोषाः ॥१९०

उत्कण्ठा को बढ़ाती हुई यह मुक्ति निश्चय से सम्यक्त्व केवलकान केवल दर्शन और सिद्धस्व माब को छोड़कर रोप भौपशमिक बादि भारतों तथा मञ्चालमान के सभाव से होती है।। १८७॥ हे सीम्य ! जो अमृतिक होने पर भी मुक्ति रूप कक्ष्मी के द्वारा आकि क्रित हो रहे हैं ऐसे सिद्ध जीव कर्मक्षय के अनन्तर एक ही समय में लोक के बन्त तक ऊपर की बोर ही जाते हैं॥ १८८॥ नियम से प्रकृष्टता को प्राप्त हुए पूर्वप्रयोग, बसकुत्व, बन्यण्डेद तथा तथाविषयति—स्वभाव के कारण मुक जीवों की कर्जागति ही होती है।। १८९ ।। हे भार ! कपर कहे हुए वित के चार कारणों का निश्वय कराने के लिये तस्य के अभिलाकी पुरुषों ने चुमाने हुए कुम्भकार के बक्र के सभाग, निर्हेंच तुम्बीफल के समान, एरण्ड के बीज के समान और अपन की शिका के समान में बार ब्रह्मान्त कहे हैं। मानामं--मुक्त जीव का कर्ष्य गयन ही क्यों होता है ? इसके किये कवि ने पूर्व इस्तोक में पूर्व प्रयोगादि चार हेतु बतकाये वे और इस क्लोक में उन हेतुओं के चार दृष्टान्त बतलाये हैं। उनका स्पष्ट भाव यह है कि बिस प्रकार कुम्मकार अपने नक को बुमाते चुमाते छोड़ देता है पर कुछ सम्म तक वह शक्र संस्कार वहा अपने बाप चूमता रहता है उसी प्रकार यह बीव कोक के अन्त में स्थित मोक्ष को प्राप्त करने के किये बनादि कारू से प्रयस्न करता का रहा है। अब वह प्रयस्न सूट बाने पर भी उसी संस्कार से यह जीव क्रपरकी बीर ही मनन करता है। पूर्वप्रमोग के किये एक दक्षान्त हिंडोरुना का यो दिया जाता है। दूसरा बुक्कन्स निर्फेप तुम्बीपक का दिया है। जिस प्रकार सिद्धी के लेग से सहित तुम्बीपात पानी में हुआ रहता है उसी अकार कर्य के क्षेप से सहित कीन संसार सागर में दूबा रहता है परन्तु मिट्टी की लेप खूदने पर जिब्र प्रकार तुम्बीफल स्वयं अवह का जाता है उसी प्रकार कर्मकेव सूटने पर वह बीब स्वयं ऊपर की और यमन करने कथता है। तीक्या इहान्त एरण्ड के बीज का है जिस प्रकार एरण्ड का जीन फर्की के बन्धन से सुटते ही अपूर की

पूर्वप्रयोगायसङ्ग्रस्ताव्यम्बच्छेदारा संवर्तिवरिवामांचय ॥६॥ १. वाविद्यकुकासप्रसम्ब व्यवस्थितासम्बुधे-देरच्छीवन्यव्यविद्यायम्म ॥७॥ ३. व्यव्यक्तिकायानायात् ॥७॥

# **वार्वक्रिक्रीवित्**

ेशेर्व कार्यवरिक्विर्मुर्वर्तपर्तीर्थावयम् यसी अस्पेनक्रमित्र्वस्थिविस्तिकी कार्न सर्वेवान्सरम् । संस्था चारवक्षप्रवित्वसिक्षिती वेक्स्यमीमिः परं सिद्धार्था सुभविनेष्ठ वक्षासीप्रकरीतस्युकः ॥१९१

# माछिनी

विविवदिति विकेष्टप्रवास्त्रात्वात्व सस्तै सवति नवपवार्थान्व्यस्तुकृतवा स्वरंतीत्। विवि सुविहितवोषस्तस्य वैधिः सम्भानः— विभाव इव पद्मः वद्मक्वोविरेषे ॥१९२ वसन्तित्वकृत्वः

विज्ञाय मोक्रायनित्यय चक्रयतीं चक्कांच्यं तृथिनय प्रजही दूरलाम् । जानगमसत्त्रप्रसः सरसः प्रदेशं पातुं युनोऽपि वसते मृयतृष्टिकां किम् ॥१९३ एवं क्यायसे सफलराज्यमरिक्जवाय प्रीत्या प्रदाय तनयाय बभार दीकाम् । क्षेतंकरं जिनपति समुपेत्य जक्त्या क्षेत्राय वीवश्चसहस्त्रन्वैः स सार्वंम् ॥१९४

ओर जाता है उसी प्रकार मुक्त जीव कर्म के बन्धन से झूटते ही ऊपर को जाता है। चौथा दृष्टान्त अग्निपिसा का है जिस प्रकार अग्निसिसा स्वमान से ऊपर की ओर ही जाती है उसी प्रकार मुक्त जीव स्वभाव से ऊपर को ओर ही जाता है।। १९० ।।

सिद्धिमुल में उत्कण्डित सिद्ध मगवान् धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकान्त के आगे नहीं वाते हैं। देदीप्यमान ज्ञान के धारक—सर्वक्ष देव लोकान्त के आगे के क्षेत्र को धर्मास्तिकाय अदि क्षव्यों का अमाव होने से अलोक कहते हैं।। १९१ ।। उत्तम नयों के ज्ञाता आवार्यों ने वर्तमान और भूतकाल का स्पर्श करने वाले दो नयों के बल से सिद्धों में क्षेत्र, काल, चारित्र, लिज्जू, गति, तीथ, अवगाहना, प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, ज्ञान, अन्तर, संस्था और अस्पबहुत्व इन बारह अनुयोगों से भेद कहा है।। १९२ ।। इस प्रकार जिनेन्द्र मगवान् समा में उस चक्रवर्ती के लिये विधिपूर्वक नो पदार्थों का स्पष्ट कथन कर चुप हो गये। जिस प्रकार सूर्य की गो—किरणों से विकास को प्राप्त हुआ कमल सुक्षोभित होता है उसी प्रकार उन जिनेन्द्र भगवान् की गी—वाणी से ज्ञान को प्राप्त हुआ प्रविमित्र चक्रवर्ती सब और से सुशोभित होने लगा ।। १९३ ।।

तवनन्तर पूर्वोक्त प्रकार से मोक्षमार्ग को जानकर चक्रवर्ती ने जिसका परिणाम अच्छा नहीं उस चक्र रूप कथमी को तृष्य के समान छोड़ दिया सो ठोक ही है क्योंकि स्वच्छ वरू वाले सरोवर के स्थान को जानने वाला मृग भी क्या मृनतृष्णा को पीने के लिये वस्न करता है ? अर्थात् नहीं करता ॥ १९४॥ इसने अरिक्जब नामक ज्येष्ठ पुत्र के लिये प्रीतिपूर्वक वपना समस्त राज्य

१. क्षेत्रकाळगतिस्थितिविद्यारित्रप्रत्येशनुद्धज्ञानामगाहगान्तरसंस्थाल्पबहुवचनः साध्याः ॥१॥ तक्षज्ञकः १०

### मासभारिकी

मनसि प्रकार विकास सुद्धं विकिता साम् तपाचकार धीरम् । मृति भव्यकनस्य बरसकरमारिप्रयमित्रः क्रियनित्रता प्रयातः ॥१९५

### **उपनातिः**

अवायुरन्ते तपसा तनुत्वं तनुं त बातां विधिना विहाय । कल्पं सहस्रारममस्पपुष्यः स्वर्रावतं वींबतमाप क्षेदेः ॥१९६ शार्द्छविकीवितम्

तत्राष्ट्रावससागरायुरमरस्त्रीमां मनोबरकभी
हंसाकु स्वकाह्मये प्रमुबितिस्तष्टम् विमाने परे ।
बालामास्मतन्त्रका रिवरमा सूर्यप्रभां होपयम्
विव्यामष्टपुणां बभार सुविरं सूर्यप्रभः संपदम् ॥१९७
इत्यसगहते वर्द्यमानवरिते सूर्यप्रभसंभको नाम्
पञ्चवकाः सर्गः सभागः

षोडशः सर्गः

उद्गता छन्दः

जय नाससीस्यमनुत्रूय यहविधमन्त्रिस्यवैभवम् । सङ्गरहितभवतीयं च स त्वसभूरिह प्रकृतिसीम्यनन्वनः ॥१

देकर तथा भक्ति पूर्वक क्षेमंकर जिनेन्द्र के समीप जाकर आत्मकल्याण के लिये कोछह हुजार राजाओं के साथ दीक्षा जारण कर ली। १९५ ।। जात्सल्य गुण के कारण पृथिवी पर भक्षणमों की प्रिय मिन्नता को प्राप्त हुए प्रियमिन्न मुनि ने मन में विशुद्ध सान्ति को चारण कर विविन्न प्रकार का कठिन सम्यक् तप किया।। १९६ ।। जायु के अन्त में वे तप से इशता को प्राप्त हुए सारीर को विधि पूर्वक छोड़ कर अपने तीन्न पुण्य से अजित तथा खेद से विजित सहस्रार स्वर्ग को प्राप्त हुआ।। १९७ ।। वहाँ, जिसको अठारह सागर प्रमाण आयु थो, जो देवा जुनाओं के हुवय को प्रिय था, जो हंसचिन्न से सहित रचक नामक उत्साह विधान में बड़ी प्रसन्नता से स्थित बार, तथा अपने शरीर की सुन्दर प्रमा से जो प्राप्तःकाल के सूर्य को प्रमा को लिजनत कर रहा था ऐसा वह सूर्यप्रभ देव चिरकाछ तक अणिया महिमा बादि बाठ गुणों से सहित विश्व सम्मदा—स्वर्ग की विस्तृति को बारण करता रहा।। १९८।।

इस प्रकार असम कवि कृत वर्डमान चरित में सूर्यप्रभ देव की उत्पत्ति का वर्णन करने बाका पन्त्रहवीं सर्ग समाप्त हुआ।

# सीख्यूवाँ सर्ग

स्थानन्तर तूं अचिन्त्यवैभव से युक्त वाना प्रकार के स्वर्ग सम्बन्धी सुस भोग कर किसी आसक्ति के विना वहाँ से अवतीर्ण हुवा तथा इस व्वेतातपत्रा नगरी में प्रकृति से सीम्स नन्त्रन २८

# वर्षनामपरितम्

वपुरावचद्विविचनाशु विचह्दिय कर्नपाकतः ।

नेव इव निर्मात वायुवचात् परिवन्धनीति पुत्रको मधोदवी ॥२

पुत्रकेण बुर्छभमवेहि वरममिकाधि दर्शनम् ।

वेन सहितमविराय मतस्तमुपैति मुस्किरिप मुस्कित्रकाँना ॥३

सफ्छं च बन्न बातु तस्य नगति स विद्यां पुरःसरः ।

गुप्तिपिह्तदुरितागमनं भववीतये भवति यस्य चेहितम् ॥४

घनक्डमूळमिष नाम तर्शमद महामतञ्जन्मः ।

मोहमखिळमिष्टराय पुमान्स मनस्ति यः प्रधमसंपदा युतः ॥५

ववधोधवारि धनकारि मनसि ग्रुचि यस्य विद्यते ।

कान्सअगवपि न तं दहति हृदमध्यमन्तिरिव मन्ययानसः ॥६

भान्तिधनतरतनुत्रभृतो वत्वधीलमौळपरिरक्षितात्मनः ॥७

सुतपोरणे मुनिन्पस्य दुरितरिपुरुद्धतोऽपि सन् ।

स्यातुमपि न सहते पुरतो नहि दुर्णयोऽस्ति 'सुतपोऽवलन्वनाम् ॥८

नाम का राजा हुआ।। १।। जिस प्रकार वायु के वश से, मेघ आकाश में इचर-उघर परिभ्रमण करता है उसी प्रकार कर्मोदय से यह पुरुष जल्दी-अल्दी नाना प्रकार के शरीर को ग्रहण करता और छोड़ता हुआ संसार रूपी समुद्र में परिश्रमण कर रहा है ॥२॥ क्योंकि जिस सम्यग्दर्शन से सहित बीव को मुक्ति भी युक्ति के भाग से के छ हो प्राप्त हो जाती है उस उत्कृष्ट अविनाशी सम्यग्दर्शन को तूं पुरुष के लिये दुर्लंग समझ । भावार्य-मोक्ष प्राप्त कराने वाला अविनाशी तथा उत्कृष्ट सम्य-ब्दर्सन इस जीव को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है।।३॥ निश्चय से संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल है तथा वही ज्ञानियों में अग्रसर है जिसकी कि गुप्तियों के द्वारा पाप के आगमन को रोकने बाली नेष्टा संसार का नाच करने के लिये होती है।। ४।। जिसकी जड़ बहुत गहरी बमी है उस युक्त को भी जैसे महान् मदमाता हाथी नष्ट कर देता है उसी प्रकार जो मनुष्य प्रश्नमगुण कपी संपदा से सहित है वह समस्त मोह को शोध हो नष्ट कर देता है ॥ ५॥ जिस प्रकार सरोवर के मध्य में स्थित मनुष्य को अपन नहीं जलाती है उसी प्रकार जिसके मन में शान्ति को उत्पन्न करने वाका उज्ज्वक सम्मन्त्रान रूपी जल विद्यमान है उसे समस्त जगत् पर आक्रमण करने बाली भी कास्मिन नहीं जलाती है। जावार्थ-अद्यपि काम रूपी अग्नि समस्त जगत् को संतप्त करने वाकी है तो भी सम्यक्तानी जीव को वह संतप्त नहीं कर पाती ।। ६।। जो संयमरूपी हाथी पर सवार है, निर्वल शान्ति क्यी वारत से सुक्षोमित है, क्या क्यी अत्यन्त सुदृढ़ कवच को घारण करता है, तथा वत-बीक रूपी मौछ वर्ग के द्वारा जिसकी जात्मा सुरक्षित है उस मुनि रूपी राजा के आये समी-चीन तप रूपी रण में पाप रूपी शत्रु उद्ग्य होने पर मी खड़ा रहने के लिये भी समर्थ नहीं है सो कीक ही है क्योंकि सुताप का आसम्बन करने वाले मनुख्यों के लिये कोई भी दुर्बंय नहीं होता है

रे. सुतवाबकन्यिनाम् म०।

वृत्याकृताकृत्वाकृत्य वामिकृत्याकृतकृतः ।
विवादित्याकृतिकृति वामिकृति वृत्तिकृत्यः व विवादे ।१९
'जुतिवृत्त्यावाकृतेव विवादित्यं वृत्तिकृत्यः व विवादे ।१९
वास्त्राम् विविद्याकृति व्यविद्याकृतः वामवेद्वि वेक्ताम् ।१९०
वास्त्राम् वृत्तिवादः विवृत्याद्वित्याः समोनुवा ।
पर्य इत्र विविद्याकृति वृत्तिकृत्यः वृत्ति व वृत्र व्यवकृति वृत्ति वृत्ति व वृत्र व्यवकृति वृत्ति व

॥ ७-८ ॥ जिसने इन्द्रियों और मन को मच्छी तरह क्या में कर किया है, जिसने प्रशासगुण के हारा मोह की सम्पदा को नष्ट कर दिया है, तथा जिसका चरित बीनता से रहित है ऐसे सत्पुरुष के किये क्या दूसरी मुक्ति इसी जगत में विद्यमान नहीं है ? ॥ ९ ॥ जिस प्रकार रण के अवभाग में मय से विद्वक मनुष्य का तीक्ण शस्त्र मी निष्फक होता है उसी प्रकार बाचरण के विषय में विषयासच मनुष्य का देवीप्यमान श्रुतज्ञान भी मात्र निष्फक होता है ऐसा जानी । भावार्य-को सनुष्य बांस्त्र का बहुत भारी ज्ञान प्राप्त करके भी तबनुसार चेहा करने में असमर्थ है उसका वह सास्य साम निष्फल हो है।। १०।। जिस प्रकार अमृतसावी, देवों के द्वारा सम्मानित तथा अन्यकार की नष्ट करने बाकी चन्द्र किरण से कमल विकास को प्राप्त नहीं होता है उसी प्रकार समृत के समान क्षानन्ददायी अथवा मोक्ष का उपदेश देने वाली, विद्वानों के द्वारा पूजित तथा बज्ञानान्यकार की नह करने बाकी मुनिवाणी से पृथिबी पर दूरभव्य जीव प्रतिबोध की प्राप्त नहीं होता ॥ ११ ॥ अ.इ.त. अचिन्तनीय नाना प्रकार के गुणों से सहित तथा अत्यन्त वृक्षंत्र मुनियचन को रहन के समान कानों में भारण कर-सुन कर मन्य जीव जयत् में इतक्रस्यता को प्राप्त होता है। भावार्य-जिस प्रकार आश्चर्यकारक, नाना प्रकार के अचिन्तनीय गुणों से युक्त दुलंग रत्न की भनुष्य अपने कानों में पहिन कर संसार में इतक्रत्यता का बनुवय करता है उसी प्रकार मृतियों की दुर्शय वासी को सुनकर भव्य जीव संसार में कृतकृत्यता का अनुभव करता है — अपने जीवन की सफ़ल मानता है।। १२॥ इस प्रकार वयविज्ञान करी नेय से सहित पुनिराण, तस्वज्ञानी नन्यन के लिये उसके पुर्वेष्ट तथा मोख तत्व का भी स्रष्ट कवन कर चुप हो नवे ॥ १३ ॥

जन मृथिरान के बचनों का निक्त्य कर हुते से उठकार आंधुओं को प्रकट कराड़ा हुता सम्बद्ध राजा, उस जनातान्त गणि के समास हुतानित हो रहा था जो चन्त्रमा की किरफासकी है

१. म मही प्रवासेकावमानीः क्लोकनीः समसेबोऽदिश ।।

प्रजिपस्य मौलितद् 'बद्धमुकुलितकराष्ट्रपक्लवः । शक्तिविसर पर्जिद्धतनुर्मुनिमित्यवीचत वजी महीपतिः ॥१५ विरला भवन्ति मुनयोऽच विनतजनताहिताय थे। वित्रमणिगणवितानमुची विरहास्य ते जगति वारिवाहिनः ॥१६ विरक्षाः कियन्त इह सन्ति ससदविद्योवकोषनाः। रत्नकिरणपरिभिन्नजलस्थलसंपदः प्रविरका जलाशयाः ॥१७ भवतः परिव्यति वचोऽछ भग सफलमीश जीवितम् । अस्तु नियतिमयवेव परैः किमुबीरितैविफलमप्रियेस्तव ॥१८ अभिषाय बोरमिति वाचमवनिपतिराविशस्त्रम् । वर्मेहरमतिविनीतिमिलामवितुं तसम्बुनिविवारिवाससम् ॥१९ सह नन्दनः भियमपास्य दशशतदशक्षितीश्वरेः। प्रोष्ठिरुमुनि नु जगत्त्रियतं तमित्रप्रमम्य समुपाददे तपः ॥२० श्रुतवारिवि इचिवकपङ्क्तिवलसदमलाञ्जनीचिकम् । तूर्णमतरबुरबुद्धिभुजा बस्रतोऽङ्ग बाह्यविविधभ्रमाकुलम् ॥२१ मनसा भूतार्थमसङ्कृत्स विषयविमुखेन भावयन् । तप्तुमसुकरमुपाक्रमत क्रमतो द्विषड्विषममुत्तमं तपः ॥२२

संगत है तथा जिससे जल की बूँदें टपक रही हैं ।।१४।। जिसने मुकुलाकार हस्ताग्र रूपी पल्लवों की मुकुट तट पर लगा रक्का था तथा जिसका शरीर मिक के समूह से व्याप्त था ऐसे राजा ने मुनि की नमस्कार कर इस प्रकार के वचन कहे ।। १५ ।।

वो नम जन समूह के हित के लिये चेष्टा करते हैं वे मुनि विरले हैं और वो नामा प्रकार के रत्नसमूह की वर्षा करते हैं वे मेष भी जगत में विरले हैं ॥ १६ ॥ जिनके अवधिज्ञानकपी नेत्र सुघोभित हो रहे हैं ऐसे मुनि इस संसार में कितने विरल हैं सो ठीक हो है क्योंकि रत्निकरणों से अल बल की संपदा को ज्याप्त करने वाले जलाध्य अत्यन्त विरल ही होते हैं ॥ १७ ॥ हे ईश ! आपका वचन आज मेरे जीवन को सफल कर देगा इसना ही कहना पर्याप्त हो, निष्प्रल कहे हुए आपके असुहाते अन्य वचनों से क्या प्रयोजन है ? भावार्य—आपको अपनी प्रशंसा के वचन अच्छे नहीं लगते इसलिये उनका कहना निष्प्रल है इतना कहना ही पर्याप्त है कि आपके वचन सुनकर आज मेरा जीवन सफल हो गया ॥१८॥ इस प्रकार के वचन बड़ी घीरता के साथ कहकर राजा नम्बन ने कवच को घारण करने वाले, अत्यन्त विनीत पुत्र को समुद्रान्त पृथिवी की रक्षा करने की आजा दी ॥ १९ ॥ तदनन्तर दश हजार राजाओं के साथ राजकश्मी का परित्याग कर कम्बन ने उन जगत्प्रसिद्ध प्रौष्ठिक मुनि को प्रणाम कर तप ग्रहण कर लिया—जिनदीक्षा लेली ॥ २० ॥ जिसमें हादशाक्षकपी निर्मल लहरें सुघोभित हो रही हैं तथा जो अक्षवाह्यकपी नामा मैंवरों से गुंक है ऐसे श्रुतक्षी सागर को उन्होंने अपनी विधाल बुढ़िकपी मुजा के बल से शोध ही तर किया। मावार्य—वे सीध ही द्वादशाक्षभुतज्ञान के पारगामी हो गये ॥ २१॥ वे विषयों से पराक्षमुख

१. नम्र मण् । २. परिवद्ध मण् बण् ।

जहवात्मवृष्टि 'पांककोत्यमनभिर्मात्रमञ्जानाचे । न्यानपठनसुस्रसिद्धिकरं प्रयस्तेऽकरीयनसमं युनिविधार म् ॥२३ विधिवत्त्रज्ञागरवितर्गपरिचितिसमावितिहरे । सरवाममध्यमकाच्या चुनिमितमोचर्ग विमक्रपीत्यकार सः ॥२४ अरुगत्शुवः सस् क्षुत्रोऽपि युनिर्<sup>र</sup>सित्वो विसर्पवम् । हिनिभवनगमनोचितवा विविवस्त वृत्तिपरिसंख्यया परम् ॥२५ प्रविधाय रेनुष्यरसमोक्षमयजितनिवासकापसः । शीमविसर्जनकानि सवा मनसी वरीव केल कारणानि सः ॥२६ स वरेष्यजन्तुवषकेषु विहित्तश्चयगासनस्यितिः। ष्यानपरिचितिचतुर्येषरवतरक्षानार्यभभवर्त्तमर्यमीः ।।२७ स तपे तपोभिरभिद्धर्यमचक्रमृतिरास्त पुःसहे । त्वक्तनिजतनुवधेर्महतः किमिहास्ति किञ्जिबपि तापकारणम् ॥२८ तरमूलभावसद्यभ्रषम्बद्धयम्बद्धयम्बद्धारिकिः । तिसातनुरपि नभस्यक्लं शनिनामहो करितमः द्वतास्यवम् ॥२९ क्रिकारानमे बहिरकेत निशि शिक्षिरपातभोषणे। भीतिविरहितसमाचरणः कियु हुक्करेऽपि परिमुहाति प्रभुः ॥३०

उत्कृष्ट तप तपने के लिये तत्पर हुए। ॥ २२॥

वे आत्मदृष्टि होकर लौकिक पत्न की तृष्णा को छोड़ते हुए अनिष्टराग की शास्ति के सिसे ध्यान और अध्ययन की सुस्त से सिद्धि करने वाले नियमित तप को बड़े प्रमल्न से करते थे ॥ २३ ॥ चित्र के द्वारा आगम के अर्थ की बार-बार भावना करते हुए क्रम से बारह प्रकार के कठित तथा जागरण, श्रुताभ्यास और समाधि की सिद्धि के लिये निर्दोष आत्मवल का अवलम्बन लेकर वे निमंश्रवृद्धि मुनि विधिपूर्वक कनोदर तप करते थे ॥ २४ ॥ वे मुनि कृश होकर भी दी तीन वर तक जाने से नियम से सहित वृत्तिपरिसंस्थान तप के द्वारा विधिपूर्वक शुषा और अस्यधिक प्यास के अधिक विस्तार को निक्चय से रोकते वे ॥ २५ ॥ गरिष्ठ रस का परित्याग कर जिल्होंने निज्ञा और इन्द्रियों की चपलता को जोत लिया था ऐसे वे मुनि मन के क्षोभसमूह को उत्पन्न करते बाले कारणों को सदा निश्चय से रोक्टो थे ॥२६॥ समर्थ बुद्धि को घारण करनेवाले वे मुनि, ध्यास के परिचय तथा ब्रह्मवर्य वत की रक्षा के किमे औव अन्तुओं के वध है रहित स्थानों में क्ष्मव. आसन और स्थिति को करते थे।। २०॥ अथक भैयं को धारण करनेवाले वे मुनि दु:सह शीवन महतु में तथों के द्वारा सूर्य के सम्मूख कैठते वे सो ठीक ही है क्योंकि जिसने बपने सरीद से रास कोड़ दिया है. ऐसे महापुरुष के संताप का कारण इस लोक में नया कुछ भी है ? अर्थात सही है ।। २८ ॥ सावन के महीने में बहुत बढ़े नेवनण्डल के हारा छोड़े हुए वल से सक्षपि जनका शारीर भींग बाता था तो भी वे वृक्ष के नीचे निवास करते ने सो ठीक ही है क्योंकि मुनियों का चरित्र मारमर्थं का स्थान होता ही है ॥ २९ ॥ जिलका आधरण शव से रहित वा ऐसे वे पृति हिनपास

१. वारमंनि वृष्टिवंबा स्वाताचा वृष्टफर्ल म॰ । २. सुनिश्चितः व॰ । ३. रिश् म॰ । ४. वृक्ष म० ।

परमान्तरं च स चकार निकानमतिक्षेत्रस्तरः ।
व्यानविनयलान्ययनप्रभृति, त्रिप्तिमृत्वनूरिसंचरः ॥३१
लच कारणानि परिवोधविद्यवत्तरधीरभावमद् ।
तीर्वकरितपुरुत्ताम्न इति प्रमतानि वोश्वविद्याः स माननाः ॥३२
समभावयत्वि किनेन्द्र परिविचरिते विश्वक्तमे ।
जातविपुरुवृतिरचलितः स चिराय दर्शविद्युति निद्यक्षीः ॥३३
अपवर्गकारणपदार्थपरिचित्तभक्तिसृवितः ।
नित्यमपि विनयपप्रतियं स गुक्रवितिष्ठितवित्राचरम् ॥३४
प्रमयाम्बन्नूव परिजृतिमनकविद्यक्तं समाचिना ।
क्रीस्वृतिपरिवृतेषु श्रवा स परं श्रतेष्वनित्रिताचरम् ॥३५
समभावयत्रय पदार्वविद्यक्रमण्याद्मयं सदा ।
सत्यमविस्वन्यताः सक्तं हत्त्राक्रमेश्रत पुरःस्थितं यथा ॥३६
स्वितिः कथं व्ययनयामि भवनहनतो दुरन्ततः ।
नित्यमवक्तस्वतोऽस्य वर्तिविमका समावितिति वेयमास्थिता ॥३७

से अयंकर कीत ऋतु का बागमन होने पर रात्रि में बाहर सोते वे सो ठीक ही है क्योंकि समर्थ पुरुष क्या कठिन कार्य में भी मोह को प्राप्त होता है? अर्थात् नहीं होता ॥ ३० ॥ तीन गुप्तियों के द्वारा बहुत जारी संवर को बारण करने वाले वे भूनि आलस्य रहित होकर ध्यान विनय तथा स्वाध्याय बादि उत्कृष्ट तथा अनुषम अन्तरक्ष तप को करते वे ॥ ३१ ॥

तदनन्तर उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा जिनकी बृद्धि सस्यन्त निर्मेल थी ऐसे उन मुनि ने तीर्थंकर प्रकृति नामक उत्कृष्ट नामकर्म के प्रसिद्ध कारण भूत सोलह जाननाओं का जिन्तवन किया ॥३२॥ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा चले हुए मार्ग में जिन्हें बहुत भारी श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, जो कभी विचित्तवन नहीं होते ने तथा जो देदीय्यमान नृद्धि से सहित थे ऐसे उन मुनि ने मोक्ष प्राप्ति के क्रियं जिसकाल तक दर्शन विश्विद्धि मावना का जिन्तवन किया था ॥ ३३ ॥ मोक्ष के कारणभूत पदावाँ में उत्पन्न होने वाली मिक्त से विभूतित वे मुनि सदा ही गुरुओं में अस्यविक आदर के साथ अनुपम विनय को स्थापित करते थे ॥ ३४ ॥ श्रीकरूपी बाड़ों से बिरे हुए वलों में सदा निर्रतिचार प्रवृत्ति करते हुए वे मुनि निर्दोव विधि से युक्त समाधि के द्वारा अच्छा तरह गुप्तियों को विस्तृत करते थे ॥ ३५ ॥ वे नव पदावाँ का विधि पूर्वक कथन करने वाले आगम की सदा मावना करते थे और समस्त जनत् के संपूर्ण तत्व को निःश्रक्ष होकर ऐसा देखते थे मानों उनके सामने ही स्थित हों ॥ ३६ ॥ वे स्थ दुरन्त संसार रूपी बदयों से अपने आपको किस तरह दूर हटाऊं इस प्रकार का निरन्तर विखार करने वाले उन मुनि की निर्मे वृद्धि संवेय भाव की प्राप्त हुई की ॥ ३७ ॥ निरन्तर विखार करने वाले उन मुनि की निर्मे वृद्धि संवेय भाव की प्राप्त हुई की ॥ ३७ ॥

व. कुनावनाः म० । २. परिविर्णिते म० । ३. विशुद्ध म० । ४, समाधि न० । सम् आवी वस्य सं सवासूतं, समादि वेगस्य विशेषणं संवेगमित्यवः ।

1 \*

स्त्रापि स्वकीवनवातिनामीत्रिंतानास्य 'मस्त्रवात् 1 सीताहनापि वर्ष कुसी हृववेद्यात् विवित्तपुत्तिव्यक्तिः श्वित विविद्यात्रप्रम्भावस्यात् क्रियात्र्यात् श्वावतः न कः ॥३९ स समायवे समयव भेगप्रति वर्षि च कारणे प्रत् । वेदंशवयत्तप्रश्चेत्रीतिव्यक्ति कृष्णप्रतिक्रेत्राण् । स्वताहकस्यम्भावदेवि स्वा वर्षाते चर्पयहर्ष्ये कृ सम्बन्धः ॥४९ स वहुश्रतेव्यय वितेषु प्रकृष च वर्ष सम्बन्धः ॥४९ सार्वावस्त्रव्यवस्यव्यवस्य वित्रवित्रव्यवस्य स्वा । सार्वावस्यवस्य वर्षु नियमन्त्रवित्रवस्य स्वा । सर्वावस्यत्वस्यक्रवस्य सम्बन्धः साम्यव्यवस्य सार्वावस्य स्वा ।

तुष्णा रहित बुद्धिवाले उन मुनिराज ने अपने आपके द्वारा स्वकीय धनका भी निरम्तर त्याग कर दिया था। सो ठीक ही हैं नयोंकि मुक्तिमार्ग को जानने वाला मनुष्य हुदय में कीभ के कल की भी कैसे कर सकता है ? भावार्य-शाह्म पदार्थों का त्यान तो वे पहले हो कर चुके वे परन्तु अब जिल आभ्यन्तर पदायों में उनकी स्वत्व बुद्धि वी उनका भी उन्होंने त्याग कर विया था इस तरह दे वे शक्तितस्याग भावना का सदा चिन्तवन करते थे ।।३८।। वे तपोधन अपनी शक्ति न खिपाकर अनुपम तप करते थे सो ठीक ही है क्योंकि वागे होने बाके बसाबारण सुख की इच्छा से कौन बुद्धि-मात् मनुष्य यथाशनित उद्योग नहीं करता है ? ॥ ३९ ॥ वे मेदक कारण के उपस्थित होने पर अपने आपको सदा अच्छी तरह समाहित रखते वे-समाधि को भावना रखते वे अथवा ठीक ही है क्योंकि पदार्थ की यति को जानने वाला मनुष्य कड़ में पढ़ा हुआ भी घेर्य को नहीं झोड़ता है ॥४०॥ अस्यन्त निपुण बुद्धि को भारण करने वाले वे मुनि गुणीवमों को रोग होने पर उनका प्रतिकार करते थे अर्थात् वैयावृत्य मावना का पालन करते ये सो ठीक ही है क्योंकि जिसने सबसे ममता बुद्धि छोड़ दो है ऐसा सक्त्रन भी सदा परोपकार के लिये प्रयस्त करता हैं।। ४१ ।। तदनम्तर निर्दोध चारित्र का पालन करने वाले वे मुनि मान पूर्ण निर्मेक हुदय से बहुखूत, अहँन्स, आचार्य संघा प्रवचन में सदा उत्कृष्ट मक्ति को विस्तृत करते वे ॥ ४२ ॥ उसके पश्चात् वे छह वावश्यक कार्यो में-समता, बन्दना, स्तृति, प्रतिक्रमण, स्वाष्पाम और कामोत्सर्गे इन छष्ट अवश्य करते मोग्य सामी में यशासमय उश्रत रहते वे सो ठीक ही है क्योंकि समस्त पदार्थी का निमंश शान प्राप्त करने बारे वात्वहित के उद्यमी मंतुष्य मानस्य भावकी चारण नहीं करते ॥ ४३ ॥ उरकृष्ट मागम ज्ञान से, तथ से राजा जिनेना मनवात की पूजा ने निर्देशर बर्ने को प्रज्यनल करते हुए वे जूनि सदा कर्म

१. मारबना स्थवन् मं । २. मतिमाणिवस्वदि म ।

अधिसार्वधारिमिय सातमसुकरतरं चयागमम् ।

सागिनिधिरिय चरन्युत्यः सहधमंसु प्रकृतिबत्सकोऽभवत् ॥४५
कनकावली परिसमाच्य विधिवदिय रत्ममिककाम् ।
सिहिविकसितयुपावसदप्रुरमुक्तये तदनु मौक्तिकावकीम् ॥४६
धाय भव्यधातकगणस्य मुदमिरितं प्रवर्द्धयन् ।
सानमकशित्तपायरबाः शुगुने सदा मुनि निभस्यवारिदः ॥४७
अपरिप्रहोऽिय स महाद्वरभवदमकाङ्गभागिष ।
शीणतनुरतमुधीश्य वशी विभयोऽिय गुप्तिसमितिप्रवर्तनः ॥४८
अभितसमामृतकलेन मनसि निरवापसपरम् ।
क्रोधिशिक्तमधिविकस्यमहो सन् कोशलं सकलसत्त्ववेदिनाम् ॥४९
मनसो निराकुरत मानिवयुधितमार्थवेन सः ।
सानफलमिति तवेव परं इतबुद्धयो हि यमिनां प्रकशते ॥५०
अपि जातु न प्रकृतिसीव्यविश्वद हृदयः स मायया ।
प्रापि विमलकिशिशरांशुष्यः समवाप्यते किमु तमिलया शशी ॥५१

को प्रभावना करते थे ॥ ४४ ॥ तलवार की भार के समान तीक्षण अत्यन्त कठिन सुतप का आगम के अनुसार आचरण करते हुए वे मुनि ज्ञान के भाण्डार होकर भी सहधर्मी जनों में स्वभाव से बरसल—स्नेह युक्त रहते थे ॥ ४५ ॥

तदनन्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त करने के लिये उन्होंने कनकावली व्रत को विधिपूर्वक समाप्त कर रत्नावली, सिंहनिष्क्रीडित और मौक्तिकावलीवत के भी उपवास किये थे।। ४६॥ इस प्रकार जो भव्य जीव रूपी चातक समृह के हर्ष को निरन्तर बढ़ा रहे थे तथा ज्ञानरूपी जल के द्वारा जिन्होंने पाप रूपी घूलि को शान्त कर दिया था ऐसे वे मुनि रूपी भाद्रमास के मेघ सदा स्कोभित हो रह थे।। ४७।। वे मूनि परिग्रह से रहित होकर भी महद्धि-बहुत सम्पत्ति से सहित (पक्ष में बड़ी बड़ी ऋदियों से युक्त ) थे, निर्मल शरीर से युक्त होकर भी क्षीणतनु—दुबंल (पक्ष में तप्रवरण के कारण क्षीण शरीर ) थे, विशाल बृद्धि के घारक होकर भी वशी-पराधीन ( पक्ष में जितेन्द्रिय ) थे, और निर्भय होकर भी गुप्ति समिति प्रवर्तन-रक्षा साधनों के समृह को प्रवर्तान वाले ( पक्ष में तीन गुप्तियों और पांच समितियों का पालन करने वाले थे ॥ ४८ ॥ उन्होंने मन में विदामान तीत्र क्रोधारिन को अपरिमित क्षमा रूपी अमृत जल से बुझा दिया था सो ठीक ही है क्योंकि समस्त तस्वज्ञानियों की कुरालता निश्चय से अविन्त्य होती है ।। ४९ ॥ उन्होंने उचित मादंव धर्म के द्वारा मन से मानरूपी विष का निराकरण किया था सी ठीक ही हैं क्योंकि बुद्धिमान मन्त्य मृतियों के ज्ञान का बही उत्कृष्ट फरू कहते हैं। भाषायें---मान नहीं करना ही मृतियों के मान का फल है ऐसा बुद्धिमान पुरुष कहते हैं ।। ५०।। जिनका हृदय स्वधाव से सीन्य और स्वच्छ या ऐसे वे मूनि कभी भी माया के द्वारा प्राप्त नहीं किये गये थे सो ठीक ही है क्योंकि निमैंग और शीतल किरणों के समूह है सहित चन्द्रमा क्या कभी अंबेरी रास के द्वारा प्राप्त किया जाता

१. शनिर्नमसीव वारिषः ४०। २. मनसा म०।

है।। ५१।। जिनके हृत्य में अपने घरीर में भी रञ्चगान इच्छा नहीं भी उन्होंने कोन कपी घनु को जीत लिया इसमें वृद्धिमानों के लिये आक्ष्म का क्या स्थान का निकार कुछ की नहीं अ५२॥ जिस प्रकार जरवन्त उच्चन्छ का का की किरणें के स्वतिकात्मक को प्रावर सुकोधित होती हैं उन्हों प्रकार जानार वात्मान को नष्ट करने वाले मुक्ति गुणों के समूह उन अतिकाद निर्मक मुक्तिराज को पाकर सुकोभित हो रहे थे।। ५३।। जिस प्रकार थोड़ी जहनालें की में वृक्ष को वास बन्ने उन्हों का वालती है उसी प्रकार परिवह रहित सम्पक्ष जानरण के धारक उन उदार बृद्धि मुक्तिराज ने मह को जब से विल्कुल ही उन्हां बाला था।। ५४।। जात्मा में स्थित समस्त कर्मका को छप के द्वारा अलावे हुए भी वे मुक्ति स्वयं रञ्चमात्र भी ताप को प्राप्त नहीं हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि वही एक सावन्य है जन्य कुछ नहीं।। ५५।। वे मुक्ति से नजीमूह मुख्य पर संशोध नहीं करते थे, सत्तु पर क्रोब वहीं करते थे और अपने अनुगामी मुक्तिनों पर राग नहीं करते थे सी ठीक ही है क्योंकि सल्वा करते थे। उन्हों करते थे और अपने अनुगामी मुक्तिनों पर राग नहीं करते थे सी ठीक ही है क्योंकि सल्वा करते थे। उन्हों करते थे और अपने अनुगामी मुक्तिनों पर राग नहीं करते थे सी ठीक ही है क्योंकि सल्वा करते थे। उन्हों करते थे सीर अपने अनुगामी मुक्तिनों पर राग नहीं करते थे सी ठीक ही है क्योंकि सल्वा करते के सम्पन्त करते थे। उनका ही रहता है।। ५६।।

वास्ति कर्म संपदा में दिवस उन मुनिराज को प्राक्षर तप मी बुद्धामित हो रहा था सी ठीक ही है नमों कि चारद चतु में निर्माण मानाम को जाम कर बना मूर्य का विभ्य बुद्धोगित नहीं होता? ॥ ५७ ॥ वे मरपान्त पुन्तह नरीवह के कारफ को अपने की है विश्वकित नहीं हुए के से ठीक ही है क्यों कि अर्थकर बायु के हारा शाकित होते कर वी समूह क्या तर को सक्त कुम करके वासा है । ५८ ॥ विश्व प्रकार करत काल में बीरतक तथा बसूह रस को सराने वाली किस्से क्यांका

In the second the second secon

# वर्षमानचरितम्

विस्तराक्षयं समुपगम्य विरहितिषयोऽपि नानवाः । धर्मसमुपममुदा वशृद्धः असयेन्मृपानपि न कि वयाईवीः ॥६० स्वसतार्थसिद्धिमभिवीक्ष्य तमभवतः भव्यसंहतिः । पुष्पमरविनतपूततस्नं परीयते किमु मुदाकिमालया ॥६१ इति बासुपूर्व्यजिनतीर्यमुक्युक्गनैः प्रकाशयन् । सम्यग्रहत स तथः परमं विरकालमन्ययतिभिः सुदुक्षरम् ॥६२

### उपजातिः

अवायुरन्ते सस् नासमेकं प्राधोपवेकं विधिना प्रपद्य । ज्यानेन म्येंबम्येंब बिहाय बिरुव्ये प्राणान्युनिः प्राणतमान कल्पम् ॥६३ पुष्पोत्तरे पुष्पसुगन्धिवेहो बभूब वेषाधिपतिविमाने । तस्मित्रसौ विद्यतिसागरायुर्नाप्नोति क्रि श्वरितनःकलेन ॥६४

# वसन्ततिसक्म्

तं जातमिन्त्रमयगम्य सुराः समस्ताः सिहासनस्यमिशिवच्य मुदा प्रणेमुः । क्रीकावतंसमिय पावयुगं तदीयं रक्तोत्यलख्तिहरं मुकुटेवु कृत्वा ॥६५

की प्राप्त होती हैं उसी प्रकार जनहित के लिये अनेक ऋदियां शान्ति के सजाने स्वरूप उन मुनिराज की प्राप्त हुई थीं।। ५९।। निर्मेल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्मृद्धि मनुष्य भी अनुप्तम हुई थीं।। ५९।। निर्मेल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्मृद्धि मनुष्य भी अनुप्तम हुई से धर्म ग्रहण करते थे सो ठीक ही है क्योंकि दया से आर्द्रबृद्धिवाला मनुष्य क्या पशुओं की मी शान्त नहीं कर देता ?।। ६०।। अपने इष्ट प्रयोजन की सिद्धि को देस कर अध्य जीवों की पंक्ति उन मुनिराज की उपासना करती थी सो ठीक ही है क्यों कि फूलों के भार से अका हुआ आमका वृक्ष अमरपंक्ति के द्वारा हुई से प्राप्त नहीं किया जाता ?।। ६१।।

इस प्रकार विद्याल गुणों के समूह से बासुपूज्य तीर्यंकर के तीर्यं को प्रकाशित करते हुए उस मुनिराज ने जिरकाल तक उस उत्कृष्ट तप को अच्छी तरह किया था जो अन्य मुनियों के लिये अत्यन्त कठिन था।। ६२।। तदनन्तर आयु के अन्त में विधिपूर्वंक एक माह का प्रायोपगमन—संन्यास प्राप्त कर उन मुनि ने धर्म्यं ज्यान से जिन्द्यंगिरि पर प्राण छोड़े और उसके फलस्वक्ष्य प्राणत स्वर्ग को प्राप्त किया।। ६३।। उस प्राणत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में वे फूलों के समान सुगन्तित हारीर से सहित बीस सागर की वायुवाले देवेन्द्र हुए सो ठीक ही है क्योंकि यह जीव बहुट कारी तप के फल से किस वस्तु को नहीं प्राप्त होता है?।। ६४।। 'इन्द्र उत्यन्त हुआ है' ऐसा जानकर समस्त देवों ने सिहासन पर विराजमान उस इन्द्र का हमें पूर्वंक अधिवेक किया तथा लाक कमक को कान्ति को हरने वाले उनके चरण युगक को कीड़ावतंस—कीड़ा भूषण की भाति मुकुटों पर वारण कर नमस्कार किया। भावार्य—उनके चरण कमकों में मुकुट झुका कर प्रणास किया।। ६५।।

भाषी तीर्वक्षरोऽयमित्यविष्ठतं जेवुव्यंत्रामः युरैः श्रवाच्याचीवरपारीश्रवकृती रेगे स तत्मानुदा । जीत्युक्यं गुक्सम्पदा चनित्रवेदाक्तिम्यकानी करे नीहारचुरिहार्यस्थातेकाव्याचेन पुरिक्रविया ॥६६ इत्यसगकृते वर्जमानकरिते जन्यनकृष्योत्तरगमनी नाम क्षेत्रद्धाः सर्गः समहाः

सप्तदचः सर्गः वसन्तत्तिसक्रम्

श्रीमानचेह भरते स्वयमस्ति बाज्या दुखीहृतो निव इवाजिककान्तिसारः । माम्ना विदेह इति विष्यक्षये समस्ते स्थातः परंजनपदः वदमुक्ततानाम् ॥१ गोसण्डलेन भवलेन सवा परीता स्वेण्छानिवण्यहरिणाक्तिमध्यवेषा । रात्री क्रिरोरपि चिराव विक्रोकनीया वजेन्द्रमुर्तिरिय जात्यटवी समग्रा ॥२ क्षेत्रेषु यत्र ससता कछनासकेषु कौटिल्यमम्बुवनने समुपत्रसायः। पश्चितिः कमक्रमासिवु सर्वकालं संशक्ष्यते शिक्षिकुसेबु विश्विमभावः ॥३

'यह भावी तीर्थंकर है' ऐसा जानकर जो देवों द्वारा निरम्तर पूजित होता ना, को अविनाकी अविशान से सहित था, अप्तराएं जिसे वेरे रहती थीं, और जी नुणस्पी सम्पदा के द्वारा उत्सन्ध की प्राप्त कराई हुई मुक्तिलक्ष्मी के द्वारा वर्ष की कान्ति को हरने वाकी हार कता के बहाने क्ष में आलिज़ित हो गहा या ऐसा वह इन्द्र उस प्राणत स्वर्ग में हर्ष से फ्रीका करने सगा ॥ ६६ ॥

इस प्रकार असग कवि इस बर्द्धमानचरित में राजा मन्यन के पृष्पोलर विमान में गमन करने का वर्णन करने वाला सोखहवां सर्ग समाप्त हुआ ।

सत्रहवां सगं

अधानन्तर इसी भरत क्षेत्र में एक ऐसा कक्सी संपन्न देश है जो पृथिवी की स्वयं इकट्री हुई बपथी समस्त कान्तियों का मानों घार ही है, वो समस्त विकाओं में विदेह इस नाम से असिक है तथा उत्तम मनुष्यों के रहते का उत्कृष्ट स्वाव है ॥ १ ॥ बो सफ़ेद गायों के समृह से विरी हुई है रावा विसका मध्यदेश स्त्रेच्छा वे बैठे हुए हरियों से बिच्दत है ऐसी विस देश की समस्त जटवी, रात्रि के समय बासकों के किये भी चिर कास एक देखने के जीव्य चन्द्रमा की मूर्ति-चन्द्र मण्डक समान सुशोजित होती है !! २ !! जिस देश में अक्टा-अक्टिसमों का समूज बेतों में ही देखा जाता है वहाँ के मनुष्यों में समता-दृष्टता नहीं देखी बाती हैं। कीटिस्य-पूंचराकापन स्थियों के केशों में ही देखा जाता है वहां के मनुष्यों में कीटिस्य-आया पूर्व व्यवहार नहीं देखा बाता। मधुप प्रकार-भागरी का शब्द कमल बन में ही बेखा जाता है वहीं के मनुष्यों में सबुप प्रकार-- विस्तराक्षयं तमुपगस्य विरहितिषयोऽपि मानवाः । वर्षममुपयमुवा चगुट्टः शसयेन्मृगानपि न कि वयाव्रेषीः ॥६० स्वयतार्यसिद्धिमभिवीक्ष्य तममजत भव्यसंहतिः । पुष्पभरविमतज्ञतत्तरुनं परीयते किमु मुवालिमास्त्र्या ॥६१ इति वासुपुष्यजिनतीर्यमुरगुणगणैः प्रकाशयम् । सम्यगङ्कत स तपः परमं जिरकासम्ययतिभिः सुवुश्चरम् ॥६२

### उपजातिः

अवायुरत्ते बलु नासमेकं प्रायोपवेशं विधिना प्रपद्य । ध्यानेन म्येंथम्येन बिहाय विन्ध्ये प्राणान्युनिः प्राणतमान कल्पम् ॥६३ पुष्पोत्तरे पुष्पयुगन्धिवेहो सभूव वेषाधिवतिविसाने । तस्मिशसौ विश्वतिसागरायुर्नाप्नोति कि भूरितनःफलेन ॥६४

# वसन्ततिलक्षम्

तं जातमिन्द्रमबगन्य सुराः समस्ताः सिहासनस्थमभिविच्य मुदा प्रणेमुः । क्रीकावतंसमिष पादयुगं तदीयं रक्तोत्पक्तवृतिहरं मुकुटेषु कृत्वा ॥६५

को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार जनहित के लिये अनेक ऋदियां शान्ति के खजाने स्वरूप उन मुनिराज की प्राप्त हुई थीं ॥ ५९ ॥ निर्मल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्नुदि मनुष्य भी अनुप्त हुई थीं ॥ ५९ ॥ निर्मल अभिप्राय वाले उन मुनिराज के समीप आकर निर्नुदि मनुष्य भी अनुप्त हुई से धर्म ग्रहण करते थे सो ठीक ही है क्योंकि दया से आर्ड्रबुदिवाला मनुष्य क्या पक्षुओं की भी शास्त नहीं कर देता ? ॥ ६० ॥ अपने इष्ट प्रयोजन की सिद्धि को देख कर मध्य जीवों की पंक्ति उन मुनिराज की उपासना करती थी सो ठीक ही है दयों कि कूलों के भार से झुका हुआ आग्रका बुझा भ्रमरपंक्ति के द्वारा हुई से प्राप्त नहीं किया जाता ? ॥ ६१ ॥

इस प्रकार विशाल गुणों के समूह से बासुपूज्य तीर्थंकर के तीर्थं को प्रकाशित करते हुए उन मुनिराज ने जिरकाल तक उस उत्कृष्ट तप को अच्छी तरह किया था जो अन्य मुनियों के लिये अत्यन्त कठिन था ॥ ६२ ॥ तदनन्तर आयु के अन्त में विधिपूर्वंक एक माह का प्रायोगगमन—संन्यास प्राप्त कर उन मुनि ने धम्यं ज्यान से विन्व्यगिरि पर प्राण छोड़े और उसके फलस्वरूप प्राणत स्वर्ग को प्राप्त किया ॥ ६३ ॥ उस प्राणत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में वे फूलों के समान सुमन्तित करीर से सहित बीस सागर को आयुवाले देवन्द्र हुए सो ठीक ही है वयोंकि यह जीव बहुत भारी तप के फल से किस बस्तु को नहीं प्राप्त होता है ? ॥ ६४ ॥ 'इन्द्र उत्पन्न हुआ है' ऐसा आयकर समस्त देवों ने सिहासन पर विराजमान उस इन्द्र का हर्ष पूर्वंक अभिवेक किया तथा साम कमक की कान्ति को हरने वाले उनके चरण युगल को कीड़ावतंस—क्रीड़ा भूषण की भाति मुकुटों पर धारण कर नमस्कार किया । मावार्थ—उनके चरण कमलों में मुकुट क्षका अर जनाव किया ॥ ६५ ॥

वार्त्सिकी वित्र

भागी तीर्वकरोऽश्रामित्रवीवर्शः चंत्रुभ्यमातः सुदैः अवाध्यायितरमारीजनमृत्रो देने स सहितानुद्धा । बीतपुर्यं गुभरान्यवा चांबरत्वेवरिक्ष्म्यमानो गर्रे गीहारकृतिहारिहारकतिकाच्याचेन पुक्तिविद्या ॥६६ इत्यसमङ्गते वर्द्यमानकरिते नम्बनपुर्व्योत्तरगराने गाम बोद्यक्षः सर्वः समाप्तः

# सप्तद्यः सर्गः

भीमानबेह भरते स्वयमस्ति बाध्या पुळीहतो निव इवाविककान्तिसारः ।
नाम्ना विवेह इति विव्यक्तये समस्ते स्थातः परंजनवदः परमुक्तानाम् ॥
गोमण्डलेन व्यक्तेन सदा परीता स्वेण्छानिवण्यहरिकाक्तित्तमध्यवेद्या ।
रात्रौ दिरोरपि विराय विकोकनीया यत्रेन्द्रमृतिरिव आस्यव्यो समग्रा ॥
२ दोत्रेषु यत्र सकता कक्तास्केषु कौदित्यमम्बुज्यते सथुपत्रकायः ।
पञ्चत्यितः कमस्तास्किषु सर्वकासं संस्थयते विविद्युक्तेषु विवित्रभावः ॥
१

'वह भावी तीर्यंकर है' ऐसा जानकर जो देवों द्वारा निरम्तर पूजित होता ना, को अविनाकी अवधिकान से सहित था, अप्सराएं जिसे वेरे रहती भीं, और को मुणक्षणी सम्पदा के द्वारा उसक्ता को प्राप्त कराई हुई मुक्तिक्रक्मी के द्वारा वर्ष की कान्ति को हरने वाकी हार करा के बहाने क्षक में आलिज़ित हो रहा या ऐसा वह इन्द्र उस प्राणत स्वर्ण में हुई से फ्रीड़ा करने कमा ।। ६६ ।।

इस प्रकार बसन कवि इस वर्डमानचरित में राजा नन्दन के पुष्पीलर विशास में गमन करने का वर्णन करने वाका सीळहवां सर्ग समात हुआ।

# सत्रहवां सर्ग

अवानन्तर इसी जरत क्षेत्र में एक ऐसा क्षत्रमी संपन्न वेत है जो पृथिबी को स्वयं इसट्ठी हुई अपनी समस्त कान्तियों का मानों सार ही है, जो समस्त दिवाओं में विदेह इस नाम के प्रसिद्ध है तथा उत्तम मनुष्यों के रहने का उत्कृष्ट स्थान है।। १ ॥ वो बक्तेद गायों के समृह है विदी हुई है तथा विद्यक्त मध्यवेद्ध स्वेष्क्र है बैठे हुए हरिजों से अब्द्धित है ऐसी जिस देश की समस्त अटबी, रामि के समय कारकों के किये जी जिर काल दक देखने के बीग्य वन्त्रया की मूर्ति—चन्त्र मक्ष्य समान बुद्धोमित होती है।। २ ॥ जिस देश में कारता—अविद्यानों का सञ्चान केरों में ही देखा जाता है यहाँ के मनुष्यों में सकता—वृद्धता नहीं देशी जाती है। कीटिस्य—वृद्धा नहीं देशा जाता है वहाँ के मनुष्यों में सकता—असर्त का समस्त वन में ही देशा जाता है वहाँ के मनुष्यों में सक्ष्य कारत वन में ही देशा जाता है वहाँ के मनुष्यों में सक्ष्य कारत वन में ही देशा जाता है वहाँ के मनुष्यों में सक्ष्य प्रकाप—असर्त का स्थान क्ष्यक कारत वन में ही देशा जाता है वहाँ के मनुष्यों में सक्ष्य प्रकाप—

पूगवृत्तेः स्वयसगायससावस्थाना "श्वासीकृतसंग्यरतर्लेनियनाः परीताः ।
भारवग्यद्वामरकतोषसम्बद्धियत्तेश्वयद्वासम्बद्धीयस्वितः द्वस यंत्र आस्ति ॥४
तृज्यां सवाभितजनस्य विशासमञ्जूरतः प्रस्तित्वस्तितेरत्वेदव्यतेः ।
तोयासयैरमलिनद्विजसेवनीयैः सिद्धुत्रत्य मासि जृति यः समसीतसंवयैः ॥५
यस्मिन्सवास्ति पुरचेषु कराभिवासो बन्धस्यितवंरहयेषु च शब्दसास्त्रे ।
इन्होपसर्वपुणसोपविकारदोवो विभ्वापर मृतद्वसम्त्रवि विद्वुन्ध्योः ॥६
सन्द्रोपसर्वपुणसोपविकारदोवो विभ्वापर मृतद्वसम्त्रवि विद्वुन्ध्योः ॥६
सन्द्रोपसर्वपो निविलवस्त्ववयस्त्रभुक्तं भास्त्रस्थकाषरवृत्वैः सवृषं सतारम् ।
वन्धासितं वियविव स्वसमानक्षाभं स्थातं पुरं क्यति कुण्डपुराभिधानम् ॥७

मखपायी छोगों का निरथंक वार्तालाप नहीं देखा जाता है। पक्क-कीवड़ की स्थित कमल और घान्य में ही देखी जाती है वहाँ के मनुष्यों में पक्-पाप की स्थित नहीं देखी जाती है तथा विचित्र माय-नाना वर्णों का सद्भाव सदा मयूरों के समूह में ही देखा जाता है वहां के मनुष्यों में विचित्र भाव-असमानता का भाव नहीं देखा जाता है ॥ ३ ॥ अपने जाप में लिपटो हुई पान की लताओं के पत्तों की आमा से जिन्होंने आकाशतल को काला-काला कर दिया है ऐसे सुपारी के वृक्षों से विरे हुए जहाँ के गाँव देदीप्यमान बड़े-बड़े भरकत मणियों से निर्मित कंचे कोट की पंक्तियों से बेष्टित के समान सुशोमित होते हैं।। ४।। जो देश, आधित मनुष्यों की तुष्णा-प्यास ( पक्ष में मनस्पृता ) नष्ट करने वाले, अन्तः प्रसत्ति-भीतर की स्वन्छता (पक्ष में हृदय की प्रसन्नता ) से सिहित, अन्पेतपथा—कमकों से सिहत (पक्ष में पथालक्सो से सिहत ) और समिलन द्विज—इबेल हंस पिक्षमों से (पक्ष में निवॉप बाह्मणों से) सेवनीय वसंस्थ जरुश्यों भीर सरपुरुषों से पृथिवी पर अस्विषक सुझोभित होता है ॥ ५ ॥ जिस देश में सदा कराभिषात-हाथ का प्रहार यदि था तो मृदङ्गी में ही वा वहां के मनुष्यों में करामिचात-टेक्स की पीड़ा नहीं थी। बन्धस्थिति-बन्धन का सद्भाव यदि वा तो उत्कृष्ट घोड़ो में ही वा वहाँ के मनुष्यों में बन्ध स्थिति-कारावास जावि बन्ध स्थिति नहीं यो । इन्द्र-इन्द्र समास, उपसर्ग--प्र परा आदि उपसर्ग, गुण, अ ए भो रूप बूण, कोय-वर्ण का अदर्शन, तथा विकार-एक शब्द के स्थान में दूसरे शब्द के आदेश होने रूप विकार इन दोषों का सद्भाव यदि था तो शब्द शास्त्र व्याकरण में ही वा वहाँ के मनुष्यों में इन्द्रोपसर्ग--- सर्वी गर्मी जादि के उपप्रव, गुण कोए-दया दाक्षिण्य जादि गुणों का विनाश और विकार दोष-अन्वापन वहिरापन कार्वि दोषों का सद्भाव नहीं था। इस प्रकार विद्रुम श्री--मृंगा के समान शोधा यदि भी तो मुगनयनी स्त्रियों के विम्बोछ में ही वी वहाँ की भूमि पर विद्रुप सी-वृक्षों की सोमा का अभाव नहीं था अर्थात् सब अगह हरे भरे वृक्ष स्त्री वे ॥ ६॥

सदनन्तर उस विदेह देश में कुण्डपुर नाम का एक जगरप्रसिद्ध नगर था जो स्वससुध शोधा से सम्बन्न होता हुंवा बाकाच के समान सुशीमित हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार बाकास समस्य वस्तुओं के बवगाह से युक्त है उसी प्रकार वह नगर भी समस्त वस्तुओं के सबगाह से मुक्त था

१. वकाम मे । २. ''तारी मुनताविसंश्वती तहने सुद्धवीनितने । तारं तु रणते तारा सुंसीनयुक्षवीचितीः" इति विकालोकाः।

Staligentillen bereicht und der bestellt der Gebenstellt in Staligentillen der Staligenti

तात्पर्यं यह है कि 'बाकाशस्याव वाहः' इस कावय नावय से जिस अवहर आकाश, जीव, बुद्वक, बर्ग, अपर्य, मानावा और काल इन छह इन्यों को बचगाह देता है उसी प्रकार बहुनवर की संसार के ससस्त पदार्थी को अवगाह देता था---उसमें संसार के समस्त पहार्थ थावे आते थे। जिस प्रकार आकास मास्वत-सर्व, कसावर-पन्त्रमा और कृष महों से अध्यासित-विविक्त है उसी प्रकार कह नगर भी मास्वतकलाघर बुघों-देशीप्यकाम कलाओं के धारक विद्वार्थों से समिष्टिस मा-इन सब का उसमें निवास था। जिस प्रकार जाकास सन्य-नृष एका ने सहित होता है उसी प्रकार वह नगर भी सब्द-वर्ग से सहित था व जिस क्रकार बाकाश सतार-ताराओं से बहित है उसी प्रकार वह नगर भी सतार--वादी, तरण पुरुष, शुद्ध होती अध्या मोतियों बादि की श्राद्ध है सहित बा ११७।। जिस नगर में कोट के जयभाग में संख्या छाछ रानों की कान्ति के प्रतिक्रिक क्य बटायों के द्वारा चारों बोर से व्यास जरू की परिशा, दिन के समय की बनेक संध्याओं की बोधा को कारक करती हुई सी अस्पिक सुन्नीजित होती है ॥ ८ ॥ जिस अवर में जुले हुए इन्द्रवीक्षमचि विभिन्न कसी पर उपहार के रूप में रखे हुए नीसकमल आसम्ब कीसवर्ग के कारण बखाव एकीसर हो औ है- अभी की कान्ति में किए रहे हैं तो भी चारों और से पबते हुए अभरों की हच्छार से अक्टब्स को जास होते हैं भर्म जिल नगर में ऐसी कियमी सुर्वाधित हो रही है जो कामवेत के विकास सकत तो हैं परस्त पूक्त क्यें नहीं अर्थात कायते के पूजाति रिक्त शस्त्र हैं। जो यूर्य के समान कारित से युक्त हैं परान्त जिन्होंने सम्बुखवण्—कमकों की कारित को लिस्तेक-सीका कर विशा है तार ले यह है कि सूर्य की काम्ति ती कपकों को सतेन करती है परन्तु उन्होंने निक्लेस कर दिया है । परिहार क्या में महत्वर्थ है कि उस रिक्रमों ने क्याप समिती की कान्ति को कीका कर किया है ) जी रिश्रमा नवपयोक्षरों नृतम केकों की काल्य के सहित को है अरन्त प्रावृद्य-वर्षा कहा सही है (परिहार पक्ष में नृतन उठने हुए स्तनों की कारित से बहित हैं ) तथा सरव-सबक सी हैं पहला सबी वहाँ है ( वरिहार पक्ष में सरव-स्वेह अभया शामाशवि रहीं के सहित है ) 11 रहता कि मधर की रस भूगि में ऐसे पीर-जमरकाती जम और पुकासक जुना से बने हुए पूर्वी सबने पुकी-नित हो रहे हैं को अस्पात - जारत स्थार है । पान पक्ष में बहुए होने हैं ), पानत और विकास के समह के समान कारात-तरकाक-तियोक्त हैं ( महन पर में को करवार की किरकों के

<sup>- -</sup> Tableton die i fr. Water grant me | 1. 44 union de |

क्रीकामहोत्पक्षमपास्य बरावसंस्यं कर्जोत्सां च विमक्षमाषु वत्र मृङ्गाः ।
निःववाससीरवरता वदने पत्रिल स्त्रीयां पुर्वाष्ट्रीकराहितयीगस्यक्य ।।१२
वापुक्तवीक्तिविद्यायण्ड्रीमजासेः व्येतीक्वताविकविद्यो विहरित यस्मिन् ।
वाराङ्गा, मृषसकीकविद्यस्ततोऽपि योलगां विवास पुभवानिय वर्षायन्त्यः १२
यस्मिन्वमानं स्वितामकवित्रप्रत्यक्षायाविक्तानव्यवकोकृतविद्यविद्याः ।।१४
यस्मिन्नहोनवपुर्व्यभुवङ्गानिकेन संकक्ष्यते प्रतिविनं नितरां विनक्षीः ।।१४
यस्मिन्नहोनवपुर्व्यभुवङ्गाक्षाः वित्रानुरागसहितावि कन्नावरेक्छा ।
भाति प्रतीतसुवयःस्यितरव्यवस्त्राहाः निवासिक्षमता ४सरसाव्यरोगा ।।१५

समूह से अत्यन्त उज्व्यक हैं अर्थात् चाँदनी रात में जिनको सफ़ोदी बढ़ जाती है ) जो मस्तक पर स्थित चुडामणि की किरणों से बाकाश को पल्लिवित करते हैं ( भवन पक्ष में शिखरों पर लगे हुए पद्मरागमणियों की कान्ति से जो बाकाश को लाक-लाल परलवों से संयुक्त जैसा करते हैं ) भीर जिनकी उत्सङ्ग-गोदियों में सुन्दर स्त्रियाँ बैठी हैं ( भवन पक्ष में जिनके मध्य में मनोहर स्त्रियां निवास करती हैं ) ।। ११ ।। जिस नगर में भ्रमर, हाथों के अग्र भाग में स्थित क्रीडाकमल तथा मच को झरानेवाले कर्णोत्पल को छोड़कर इवासोच्छ्वास की सुगन्धि में आसक तथा कोमल हाथीं के जाबात के इच्छूक होते हुए बारबार स्त्रियों के मुख पर झपटते हैं ॥ १२ ॥ पहने हुए मुक्तामय आभूवणों की किरणावस्त्री से जिन्होंने समस्त दिशाओं को शुक्ल कर दिया है तथा जो दिन के समय भी सुन्दर चौदनी को दिखाती हुई सी जान पढ़ती हैं ऐसी वेश्याएँ जिस नगर में भदजनित कीका से सहित इघर-उघर घूमती रहती हैं ॥ १३ ॥ सात खण्डों वाके भवनों में लगे हुए नाना प्रकार के निर्मेल रस्तों की कान्ति के विस्तार से जिसने समस्त दिशाओं को चित्र विचित्र कर दिया है ऐसी दिन की लक्ष्मी वहाँ प्रतिदिन इन्द्रषनुष निर्मित वस्त्र को गतियाक्ष (ओढ़नी) को अच्छी तरह बीबी हुई के समान दिखाई देती है ॥ १४ ॥ जिस नगर में निदास करने वाली ऐसी बनता सुशोभित होती है जो बहोन चपु--नागराब के समान शरीर से सहित होकर भी अभुअक्रवीका-नाग के स्वभाव से रहित है (परिहार पक्ष में उत्कृष्ट सरीर से युक्त होकर भी क्यंत्रिचारी मनुष्यों के स्वजाव से रहित है ), मित्रानुराग—सूर्य के अनुराग से सहित होकर भी कलाघरेच्छा-चन्द्रमा की इच्छा से रहित है, अर्थात् चन्द्रमा की चाहती है ( परिहार पक्ष में मित्रानुराग-इष्टजनों के प्रेम से सहित होकर कलावर-वतुर मनुष्यों की इच्छा से सहित है) जिसकी सुक्यःस्थिति—उत्तम पिकायों की स्थिति प्रसिद्ध होने पर भी जो अपक्षपाता-पह्नों के पात से रहित है अर्थात् पक्षी होकर भी जो पह्नों से नहीं उड़ती है ( परिहार पक्ष में जिनकी सुवयःस्थिति—उत्तम अवस्था को स्थिति प्रसिद्ध होने पर भी जो पक्षपास—विषम अपवहार से रहित है) और को सरस—विष से सहित होकर भी बरोगा--रोग से रहित है (परिहार पक्ष में शुक्रारादि रसों से सहित होकर भी

मृदुं म० । २. 'विमानो श्रीमयानेऽस्त्री सप्तम्मी गृहेऽपि ख' इति विश्वकोचनः । ३. विश्वविश्काः म० ।
 ४. 'रसः स्वादेऽनि तिक्तावी अपुत्तारादी हवे रते ।' इति विश्वकोचनः । अहे स्त्रियां किसी कपड़े की चहुर को पीठ की ओर ओड़ कर आये उसकी गाँठ कया केती हैं उसे नात्रिका या गतियां कहते हैं ।

पूर्योशको निपतिता मुक्तोबरेषु वातायगरिकाहरिकाविरविगितिताः ।
तियोगिकेवितानवायतवातां अञ्चलक्ष्यायस्य क्रमानित क्रमाय वत्र १११६
रामाविश्वयवनिविश्वरराषुक्रास्तविष्वितित्रक्षायस्य क्रमानित क्रमाय वत्र १११६
रामाविश्वयवनिविश्वरराषुक्रास्तविष्वितित्रक्षायस्य प्रमुक्तित्र पृत्तेवरेषु ।
व्यायास्त्र निविश्व यो वर्ष वर्षे वर्षे

रोग से रहित है ) ॥ १५ ॥ जहाँ भवनों के मध्य में पड़ा हुई, तथा झरोलों में स्वित हुई मिलयों की किरणों से लिस सूर्य को किरणें आगम्तुक मनुष्य के लिखे तिरखें रखे हुए नवीन सम्बे बांसी को शक्का उत्पन्न करती हैं। भावार्य—सरोलों में से महलों के भोतर जाने वाली सूर्य का किरणों से लिस होने के कारण हरी हो जाती हैं इसलिये उन्हें देखकर नवीन अतिथि को ऐसी शक्का होने स्वाति हैं कि क्या वे हुरै-हरे नये बांस बाढ़े रक्खे हैं ॥ १६ ॥ स्त्रियों के आभूषणों में लगे हुए मिल समूह की किरणावली से जिनका गाढ़ अन्यकार नष्ट हो गया है ऐसे भवनों के मध्य भाग में रात्रि के समय जलने बाले दीपक सर्वथा स्वर्थ होते यदि वे नेत्रों के लिये हितकारी अञ्जन को नहीं उगलते । भावार्य—दीपकों की सार्यकता अञ्जन के उगलने में ही थी अन्यकार के नष्ट करने में नहीं क्योंकि अन्यकार तो स्त्रियों के आभूषणों में सने हुए मिलयों की किरणों से ही नष्ट हो जाता था।। १७ ॥ जिस नगर में यही एक दोध है कि रात्रि के समय काम से पीड़ित युवतियां जब अपने पितयों के वर जाती थीं तो अर्थ मार्ग में चन्द्रोदव होने पर भवन समूह के अग्रमाग में संलग्न चन्द्रकान्त मिलयों से निर्मित घोर वर्षों से बंगों जाती हैं ॥ १८ ॥ जिस नगरी में रात्रि के समय स्त्रियों के त्र करने के बहाने चन्द्रमा मानों इसलिये जाता है कि बह अपनी कान्ति सम्बन्धी मिलनता की पूर करने के उद्देव से उनके मुख की सोमा को ग्रहण करने के लिये ही बाता हो।। १९ ॥

सब बोर से नमीमूत राजाओं की बोटो में सबे हुए सालमाँन की किरन रूपी बासासक प्रातःकाल सम्बन्धी बाम के समूह से जिसके बरण कमल चुन्नित हो रहे थे तथा जपनी बुद्धि और पराक्रम से जिसने सब प्रयोजन सिद्ध कर लिये वे ऐसा सिद्धार्थ नाम का राजा उस नवर में निवास करता था।। २० ॥ वो चन्द्रमा की निर्मेल किरोजों के समान उज्ज्वल थी, सक्मीमान् था, क्वमा के समान बायति—सुन्दर प्रविध्य (पक्ष में कम्बाई) से सिद्धत था तथा जिसने पृथियी को उठाकर उद्धत किया वा—समस्त मुनि को सम्बन्ध किया था ऐसा वह राजा छलंरहित उत्सवों की परम्परा

१. मुक्सः मः ।

यं प्राप्य रेजुरमलं वरनाविकाः संयोजनयनस्विकं व क्येन क्षेक्ष्णः ।
सर्वा विशो क्रम्भरात्ययमेल एव वस्य प्रतायसङ्ख्यां क्येन क्षेक्ष्णः ॥२२
वोधो मन्न प्रविनोज्ययमेल एव वस्य प्रतायसङ्ख्यां क्येन करायम्
व्याःस्वारा प्रियतमापि वकारपुरस्ताक्षयमुक्यते सम्मत्विक्षः क्येक्षः ॥२३
तस्य प्रिया-गरपतेः प्रियकारिकीति नाम्ना नम्न महिवी भृवनेकरत्नम् ।
यो वीक्ये कोचनसङ्ख्यावं कृतार्यभिष्ठेत्यमन्यत वृषापि विवाहकाले ॥२४
कि कौपुदी तनुमती नहि साङ्गि रम्या विष्याज्ञन्यमुत सा न विकोलनेत्रा ।
वीक्येति विस्मवक्षाविप मन्यमाने यामर्यनिक्षयमपूर्वजनो न लेमे ॥२५
रेजे परं सहज्ञरम्यस्यान्तितोऽपि तां प्राप्य भूपतिरनत्यसमानकान्तिम् ।
शोभान्तरं स्वति न प्रतिपद्य हृष्णः कि झारबीं शक्षावरो मृवि पौर्णमासीम् ॥२६
साप्यात्मनः सवृश्वमस्य पति ननोक्षतं विद्यते रितिरिव प्रकटं मनोजम् ।
लोके तथाहि वितरामशृक्ष्ययोगः केवां न वीपयित कान्तिमनन्यसाम्यः ॥२७

से सवा स्पष्ट ही जाति वंश को अलंकृत करता था ॥ २१ ॥ समस्त लोक को फल से युक्त करने वाले जिस निर्मंक—निर्दोष राजा को प्राप्त कर समस्त राजविद्याएं सुसोमित होने लगो थीं सो ठीक ही है क्योंकि निर्मंक—कीचड़ आदि दोषों से रहित तथा समस्त लोक को नाना प्रकार के धान्य रूप कर से युक्त करने वाले घररकाल को प्राप्त कर क्या समस्त दिशाएं प्रसाद से सहित—स्वच्छ कांति को धारण नहीं करती हैं? ॥ २२ ॥ पृथिवी पर अतुल्य प्रताप को घारण करने वाले जिस राजा के गुजवात् होने पर जी यही एक दोष था कि उस के वसस्यक पर स्थित लक्ष्मी अत्यन्त प्रिय होने पर भी ससी के सामने बल पूर्वक निरन्तर इष्ट जनों के द्वारा भोगी जाती थी। भावार्थ—जिस प्रकार किसी की प्रिय स्त्री का कोई अन्य मनुष्य उसी के सामने बलपूर्वक उपभोग करता है तो वह सस्या बड़ा घारी दोष माना जाता है उसी प्रकार उस दोष को यहाँ कवि ने लक्ष्मी के उपभोग के विषय में प्रकट किया है परन्तु यहाँ वह दोष लागू नहीं होता। तात्पर्य यह है कि उसकी सक्ष्मी सार्वजनिक कार्यों में उपयुक्त होती थी।। २३॥

यस राजा की जियकारिकी नाम की प्रिय रानी थी जो जगत् का अद्वितीय रत्न थी और विवाह के समय जिसे देखकर इन्द्र ने भी ऐसा माना था कि आज मेरे ये हजार नेत्र कृतकृत्य हो यये ॥ २४ ॥ जिसे देखकर अपरिचित मनुष्य, आह्ययंवश ऐसा मानता हुआ पदार्थ के निहत्य को प्राप्त नहीं होता कि क्या यह शरीरघारिकी चांदनी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह वक्षका हकी नहीं होती ॥ २५ ॥ स्वाधारिक सुन्दरता से सहित होने पर भी राजा, सिद्धार्थ अनन्यतुष्य कान्ति से युक्त उस प्रियकारिकी को प्राप्त कर अल्पिक सुक्तिमित होता था सो ठीक ही है क्योंकि सुन्दर चन्त्रमा, पृथियो पर सरस्प्रिका को प्राप्त कर अल्पिक सुक्ति की पाकर उस सरह सुक्तिमित हो रही थी दिस तरह कि काम की प्राप्त कर रित स्पष्ट क्य से सुक्तोमित होती है, सो ठीक ही है रही थी जिस तरह कि काम की प्राप्त कर रित स्पष्ट क्य से सुक्तोमित होती है, सो ठीक ही है

रे. रमका मन ।

एकोऽयमेव समयुक्तिराजकोत्यों बोदस्त्योभूति वयुक्रयोरम्मः ।

हत्या वर्ष युक्तमानुपरि प्रकारं यदिक्तयाः प्रतिविनं प्रुव्धायुक्तारो ॥२८

वर्मार्थकोः सस्तिनित्यविद्येषिकार्य सार्वे स्था युक्तकानुजनसरेनः ।

संरक्षणात्प्रमद्यन्यको वरित्री कार्य निनाय स वर्धोयवसीष्ट्रतासः ॥२९

भवत्या प्रणेयुर्व सं मनसा सुरेखं कन्यासप्तेष्वपुर्विविद्यमेष्य देवाः ।

सस्मायनन्तरभवे वित्रनित्यकार्यं सीर्वं ग्रवेदिवसपुर्वारकेक्सीर्यम् ॥३०

इन्त्रस्तदा विकसित्वविवयुक्तयं सीर्वं अधीवविद्यपुर्वारकेक्सीर्यम् ॥३०

इन्त्रस्तदा विकसित्वविवयुक्तयं प्राण्यावित्रीविति यथोविद्यमाविका ॥३१

वृद्यानिक्यं सनवी विद्यकार्युक्ता कृत्यवती ज्ञवति व्यक्तिका व कान्ता ।

वर्षाप्रकृत्वित्राविद्यक्रम्यका हृदया सदा समुमतां नवनानिका च ॥३२

क्योंकि संसार में जनन्यतुरुष अनुकूछ संयोग किनकी कान्ति को सुशोकित कहीं करता? ॥ २७॥ सुन्दर कीर्ति की घारण करने बाले उन दोनों काम्मित्यों में पृण्यी पर यही एक बड़ा दोष था कि वे स्पष्ट रूप से सुननस्—फूलों के उत्पर पैर रखकर काम से प्रतिदिन भयभीत रहते थे। भावार्थ— लोक में कामदेव कुसुमायुष के नाम से प्रसिद्ध है अर्थात् पृष्प उसके शस्त्र हैं। वे दोनों कम्पती सुमनस्—उन फूलों पर जो कि कामदेव के शस्त्र कहे जाते हैं पैर रखकर कामदेव से भयभीत रहते थे यह विच्छ बात है। जो जिससे भयभीत रहते थे यह विच्छ बात है। जो जिससे भयभीत रहता है वह उसके शस्त्रों के समीप नहीं जाता परन्तु वे दम्पती काम से भयभीत रहकर भो उसके शस्त्र स्थान है इसलिये क्लोक का ऐसा अर्थ होता है कि वे दम्पती विद्वानों के उत्पर अपना स्थान बनाये हुए थे और काम से—शोलभञ्ज से निरम्तर भयभीत रहते थे॥ २८॥ जो संरक्षण से समस्त पृथिवी की हैंबित कर रहा या तथा अपने वश्न के जिसने दिशाओं को घयल कर दिया था ऐसा वह राजा उस मृगनयनी के साथ निरम्तर धर्म और अर्थ पृश्वार्थ से अविरोधी काम का उपभोग करता हुवा समय को व्यतीत करता था॥ २९॥

वीनोश्वतस्तमधाद्ववपृश्विवारताम्बर्धम् निविज्ञान विविश्विभागतः ।
कीनावार्तितासुरवृत्तवारयाम्बर्धम् पुन्तवार्तिका वृत्वपृत्ताः ।।३६
विज्ञाञ्ज्ञाना वानवाविश्वसमाञ्च्या व तेवोऽभिष्तवार्यका काववादिवेवो ।
आवाववी व तुम्नवा विश्वकारिकी तामासेबुरानतिक्षरीनिर्देतामहस्तः ।।३४
तानिः स्वभावविवराकृतिनिः वरीता सारवन्तकानितसिक्ता नितरा विरेवो ।
एकापि कोकनयनीरस्वनासनोति तारावकोवकविता किन्नु "वन्तवेवा ।।३५
तियोग्ववृत्तवसुरावव निवि वधाना- स्तवाव्या प्रतिविद्यां पुत्रवृत्वेवकः ।
वाविज्ञिकीटिवरितः प्रमवाय रत्नं कोकस्य व्यवका विस्कृरितांतु मासान् ।।३६
सोवे युवावविकते सृदुर्वतत्वे राजौ युवेन व्यवसा विस्कृरितांतु मासान् ।।३६
सोवे युवावविकते सृदुर्वतत्वे राजौ युवेन व्यवसा विस्कृरितांतु मासान् ।।३६
सोवे युवावविकते सृदुर्वतत्वे राजौ युवेन व्यवसा विस्कृरितांतु मासान् ।।३७
रेकां वर्व महत्वकार्यक्षेत्रक्ष्यांकपुत्र प्रीस्तुक्ष्यांपकानुवित्त नवन्तम् ।
विकृत्वसमुक्तवकसर्वं सृगरावसुत्रं क्रक्षों सुवा वनगवेरभिविक्यमानाम् ॥३८

नूत निर पर हस्ताञ्जिल सगाकर शोध्न ही जियकारियी—जिससा के समीप आ पहुँचीं ॥ ३२-३४ ॥ स्वअत्व से सुन्दर आकृति वाली उन देवियों से विधे हुई, अस्प्रधिक कान्ति से युक्त वह जियकारियों बस्मन्त सुक्षोंभित हो रही थों सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमा की लेखा अकेली होने होने पर थी मनुष्यों के नयनानन्द को विस्तृत करती है फिर ताराओं की पष्ट्रिक से विदी हो तो बहुता ही क्या है ? ॥ ३५ ॥ निषियों को धारण करने वाले सिर्यग्विज्यक्षक नामक देव, जुबैर की आक्षा से वहाँ बस्येक विशा में बारों बोर लोगों के हर्ष के लिये पन्द्रह महीने तक देवीप्यमान किरखों से सहित साढ़े तीन करोड़ रत्नों की वर्षा करने लगे ॥ ३६ ॥

तवनन्तर चूना से सफ़ेद महल में राजि के समय कोमल हंस तूल के विस्तर पर सुख से सोयी हुई जियकारिजी में जब प्रात:काल होने वाला था तब जिनेन्द्रभगवान के जन्म को सूजित करने वाले तथा मध्य जीवों के द्वारा स्तुत इन स्वप्नों को देखा ॥ ३७ ॥ जिसके कपोड़ों का मूल- नाग मद कपी जल से आई था ऐसे ऐरावत हाथी को, अंचे तथा चन्द्रमा के समान सफ़ेद शब्द करते हुए बैल को, पीली पीली जांसों और उल्लवल सटाडों से सहित भगंकर सिंह को, वन के हाथी हुँ से जिसका अभिवेक कर रहे ये ऐसे लक्ष्मी को, जिसके क्रयर भ्रमरों का समूह मँडरा रहा था ऐसे बाकाश में स्थित माला गुगल को, गाढ अन्यकार को नष्ट करने वाले पूर्ण चन्द्रमा को, कमकों को विकसित करने वाले वाल सूर्य को, निर्मल जल में मद से क्रीडा करते हुए मीन गुगल को, को कमकों से जिरे थे तथा जिनके मुख फलों से ढेंके थे ऐसे दो कलशों को, कमकों से रमणीय तथा स्फॉटिक के समान स्वच्छ जल से सहित सरोवर को, सहरों से विक्तब्दल को आव्छादित करने वाले समान स्वच्छ जल से सहित सरोवर को, सहरों से विक्तब्दल को आव्छादित करने वाले समान स्वच्छ जल से सहित सरोवर को, सहरों से विक्तब्दल को सिहासन को, जिस किस पर जन्म पहला रही वी ऐसे बहुत कहे देव विमान को, विसमी मदसारी मास कुमारियां विवस करती थीं ऐसे नाग मवन को, जिसकी करणों का समृह जाकाश में विस्तृत हों रहा का विस्तृत हों रहा का

रे. चन्द्रशोका या । २. वाकासमा या । १. सार्च विकोटि मा । ४. नुतान्यपम्यस् स्व ।

Alleger eine feine eine bereit bereite bereit den beite gestelle i . All the sectional femous standard section and and many uses कुम्मी सरीक्ष्मी कार्यकृतास्त्री क्यां करः सरवित्री स्वतिकामकर्गारे । बारी निर्मि विक्रिप्रविश्वकर्ष सन्त्रीः विक्रासम् सन्तिसंत्रवास्त्रीत्राम् ॥४० प्राप्तकां पुरविधानसम्बद्धां वाक्तकं समस्यासम्बद्धीनसम्बद् 'विस्तारितांकृतिकां विकि राजरेतींक वीश्व अ पुनरहितं कविकीकृतासम्।१४१ स्वयान्त्रस्थवनिवाम क्याव देवी सामानकामानिकानकामुकाय । सोधि जनोवमरविद्वक्रिकानसराक्षकार्य क्रमार्थिकवराधिक सरपंत्रकि ॥४२ रहेल ते जिम्बनविष्तिसंग्रेस कुन्ने जॉक्स्प्रीत मुगेग मुक्त कर्ता । तिहेन सिंह देव विकासकान्युपासि संस्थात पुरैः सुरितिरी स पुताबिकेकाः ॥४३ वासद्वयेन अविता वक्षती निवार्य क्लीच क्लायुक्ति कोहतवीकिनेदी । हंसेन भव्यक्षसम्बद्धतिबोचकारी सोध्नसमाव्यवति सुखं सक्रप्रवेन ॥४४ बास्यत्वस्तं बटवुरोन सस्तवानान्नं तुन्नां हमिन्यति तथा शरता बनानाम् । मञ्मोधिना सक्छबोचपुर्वव्यतीह सीऽमी वर्व बरमवाव्यति बिहरेच ॥४५ वेवालयाववतरिष्यति वेववास्त<sup>्</sup>स्तीर्थं करिष्यति कवीन्त्रगृहेच युख्यम् । वास्यत्यनमसुष्यतां विवसंश्योग वर्मवयं स वितनिष्यति वावकेन ॥४६ स्वव्यावसीपक्रमिति त्रियसो निमान्य सा विक्रिये विनयतेरक्तारसंसि । मेने स्वक्रम सफलं बसुवाधियोऽपि त्रैकोवंत्रनावपुचताय पुढे न कैवान् अ४०

ऐसी रत्नराशि को, तथा जिसने दिशाओं को पीत वर्ष कर दिया वा ऐसी निर्मूम अन्ति को उसने देसा था !! ३८-४१ !!

जिसे पुत्र का मुख वेक्सने का कीत्रहरू छठ रहा था ऐसे राजा के लिये प्रियकादिकों देवी ने छम स्थानों को कहा और जानन्द के बार से जिसका जन्म:करण विद्वार हो रहा थां ऐसे राजा के यी उसके लिये क्रम से इस प्रकार उस स्वप्नों का फरू कहा ॥ ४२ ॥ हे मृगकोकने ! हाकी के वेक्सने से पुत्रहारे जी पुत्र होगा वह सीन छोक का स्थामी होगा, जेश के देखने कृप---वर्ग का कर्जा होगा, सिंह के देखने से सिंह के समाण बराक्रमी होगा, काक्सी के देखने से वह सुनेत पर्वत पर वेजों के द्वारा अभिनेक करने सीगय होगा, तो नाल्यजों के देखने से वहा का जाणकार होगा, है जनक मृज्य | करावा के देखने से वह मोहान्यकार को शह करने वाका होगा, सूर्य के देखने से अवस करी कमारों को विक्रित्त करने वाका होगा, मीन युगक के देखनेसे वह असन्त युख को प्राप्त करेगा । यह युगक के देखने से वह असन्त से से वह असनों से सहत कारोर को अवकों करह जारण करेगा, सरोवर के देखने से सह सक्तों के सुवा अपने से वह असनों से सुवा अपने के यह असनों से सहत कारों के से वह असनों से सुवा अपने के यह असनों से सहत कारों के से वह असनों से वह असनों से वह असनों से सह असनों से सुवा को से यह असनों से सह असनों से सह स्वानों से साम के से वह असनों से वह असनों से वह असनों से वह असनों से सह असनों से सह असनों से सुवा को प्राप्त के देखने से वह असनों से असना के से वह असनों से सुवा की प्राप्त के से वह असनों से असन को प्राप्त के से सह असनों से सुवा की प्राप्त के से सह असनों से असना के से वह असनों से असना होगा, समे से साम के से साम के से बात साम करता ॥ ४३-४५ ॥ इस प्रकार विज

१. विस्तारित सुविवाहं मान । २. वेबायामा मध्य मान १

पुष्पोसरात्समसतीर्यं सुराबियोऽन स्वप्ते विवेश वक्ताहित्वस्थायी ।
वेश्य गुर्स निश्च शुनी सित्यसम्बद्धां बन्ते अवृद्धिमति कोस्त्ररक्तामुननिस्ये ।।४८
तरिमन्त्राये स्वहरिविष्टरकम्यनेन सात्वा सुराविषतयोऽव बर्तुनिकल्याः ।
तानेत्य दिव्यमणिभूवजयन्यमास्यवस्त्राविभिः समित्रपूष्य ययुः स्ववास ।।४९
भीहींपृंतिश्च स्ववा च वक्षा च कीर्तिर्श्वकिष्य वात्रच विकसत्प्रमदेन वेष्यः ।
एता निक्रशृतिविद्यीयसवायुमार्गास्तामास्या सुरपतिः सहस्रोपसस्युः ।५०
स्वयमिर्मुसे द्वि पृतिर्श्ववा च वान्ति कीर्तिर्गुनेषु च वक्षे च वक्ता महत्त्वे ।
भीवींचि वाक् च नयनदितये च कश्या तस्या मुदा सह वयोजितमञ्जूवाच ।।५१
भमेरियतोऽपि स जहे जयवेकचसुर्कावजयेच विमस्त्रम न बाह्य मातुः ।
नाम्ना न भागुद्वयाद्वितटोविद्यासङ्क्रिकिस्यतोऽपि विवरेण परीयते किन् ।।५२

से जिनेन्द्र मगवान् के जन्म को सूचित करने वाला स्वप्नावली का फल सुनकर वह प्रियकारिणी बहुत ही प्रसन्न हुई और राजा सिद्धार्य ने भी अपना जन्म सफल माना सो ठीक ही है क्योंकि जिलोकीनाथ का पिता होना किनके हुई के लिये नहीं होता ? अर्थात् सभी के हुई के लिये होता है ॥ ४७॥

• तदनन्तर आपाढ़ शुक्ल वही के दिन, जब कि बृद्धि से युक्त चन्द्रमा उत्तरा फालगुनी नक्षत्र पर स्पित था, उस इन्द्र ने पुष्पोत्तर विमान में अवसीणं होकर तथा रात्रि के समय स्वप्न में इवेत हाथी का रूप वर रानी प्रियकारिणों के मुख में प्रवेश किया। मावार्थ—आवाढ़ झुक्ला विशे के दिन रानी प्रियकारिणों ने रात्रि के समय ऐसा स्वप्न देखा कि एक सफ़ेद्र हाथी हमारे मुख में प्रवेश कर रहा है। उसी समय प्रियमित्र चक्रवर्ती के जीव इन्द्र ने पुष्पोत्तर विमान से चय कर उसके गर्म में प्रवेश किया॥ ४८ ॥ उसी समय अपना सिहासन कम्पित होने से जिनेन्द्र अगवान् के गर्मा वत्रण को जानकर चारों निकाय के इन्द्र प्रियकारिणों के पास आये और दिव्य मणियों के आपूर्वण, गन्ध, माला तथा वस्त्र आदि के द्वारा उसकी पूजा कर अपने स्थान पर चले गये॥ ४९ ॥ भी, ही, पृति, लवणा, बला, कीर्ति, कक्सी और सरस्वती ये देविया इन्द्र की आज्ञा से अपनी कान्ति के द्वारा आकाश को प्रकाशित करती हुई शोध ही रानी प्रियकारिणों के समीप आकर उपस्थित हो गई॥ ५०॥ उसके मुख में लक्सी, हदय में पृति, धाम में लक्ष्या, गुणों में कीर्ति, वक्ष में बला, महत्त्व में भी, वचन में सरस्वती, और नेत्र युगल में लक्ष्या हर्ष के साथ यथायोग्य निवास करने लगी॥ ५१॥

जनत् के अदितीय नेत्र स्वरूप वह बालक माला के गर्म में स्थित होने पर भी निर्मेश ज्ञान त्रितय—मित श्रुत अवधिज्ञान के द्वारा कभी नहीं छोड़ा गया या सो ठीक ही है क्योंकि हंग्याबल की सटी रूपी विचाल कुश्चि में स्थित रहता हुआ भी सूर्य क्या सनोहर तेल से क्यास नहीं रहता? अर्थात् अवस्य रहता है। भावार्य—वह बालक वर्ष में भी मित श्रुत

गर्भे० वसम्रपि मलैरकलिक्कृतरङ्गी ज्ञानत्रगं त्रिमुक्तैकगुरुवैसार ।
 तुंगीदयादिगहनान्तरितीऽपि वास कि नाम मुञ्जति कदावन तिकारिकः ॥९॥ धर्मसंसि० सर्वह ६ ।

स जान विशेषायाँ वर्गीत्यास्तुर्धं वार्गं वर्णेरतुवसंयुक्तकोगरावृतः ।
व्यान्तुर्वेवरहितांच्य शरिरकासनार्यंन्यस्त क्यानुक्तवय विश्वादे विश्वः ।१९३
वर्गीत्यास्य विश्वक्षवयम्प्राद्धंभीतृत्वस्तारिक विश्वयसं वर्णसी ।
सस्याः स्त्रयो सपति वीक्षपुक्षवयम् विशेषास्त क्यानुक्ष्यस्त क्यानिक्षः ।
वर्षा स्वा न विरश्य वर्षाक्षयेत्र स्वया क्याव्यक्षयस्य क्यानिक्षति ।
पूर्वं स्वा न विरश्य वर्षाक्षयेत्र स्वया क्याव्यक्षयस्य क्यानिक्षति ।
पूर्वं स्वा न विरश्य वर्षाक्षयेत्र स्वया क्याव्यक्षयस्य वर्षाक्षयित्र विश्वत् ।
सीमाञ्चरायस्थानस्य 'म्युक्तवर्णाति प्रकारकार्यक्षयः क्याव्यक्षति वर्षाति ।
प्रवा वर्षावित्रकार्यक्षयान्ति प्रवास्त सं वर्षाक्षयः विश्ववेदाः वर्षावे ।
एव वानोऽप्रविति पुंसकनं नरेन्त्रस्यस्यक्षयार्थः विश्ववेदाः वृज्ञसायाः ।।५७
एष्टं वर्हेर्यः विज्ञोक्षयस्तः वर्षाक्षयः स्वयक्षति वर्षाक्षयः ।
वेते विनं सिक्षत्वीयक्षयानिक्षान्ते सीकाञ्चि क्यावित्रकारकारम् प्रवित्रकार्यः ।।५८
वाक्षाः प्रसेषुर्य वेहंन्तां मनोभः सर्वाः सर्वं विवयक्षतिनिवाय पुद्धिन् ।
वेते मवाक्षिताया सुरपुष्पकृष्टामा नेष्ट्रस्ता नक्षसि द्वस्तुष्पवद्य सन्तम् ।।५९

और अविष इन तीन ज्ञानों से सहित था ॥ ५२ ॥ जिसका कोमल शरीर मल के उपद्रव से सबंधा रहित था ऐसे उस बालक ने गर्मवास का कुछ भी दु:स श्राप्त नहीं किया था सो डीक ही है नयोंकि पक्क के सम्बन्ध से रहित तथा नदी बस्त के औतर निमग्न कवत कुड्मल को क्या खेद होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥ ५३ ॥ उस समय मृगनयनी श्रियकारिकी के स्यूल समस तका स्वर्ण कलका के तुरुव स्तन बीझ ही मलिन मुख हो गये वे इससे जान पड़ते वे मानों धर्म स्वित बालक के निर्मल ज्ञान से प्रेरित हृदय स्थित मोहान्यकार को ही उपल रहे ही ।। ५४ ।। नताकी प्रियकारिणी का शरीर उस समय कुछ-कुछ सकेदी को जाप्त हो गया था उससे ऐसा बान प्रकार या मानों गर्भ स्थित बालक के बाहर निकलते हुए यश है हो सफ़ेद हो गया था। तथा उसका उदर पहले जिस प्रकार त्रिविकयों से सुशोभित होता था उस प्रकार वब अस्पिक बृद्धि हो जाने से सुशोभित नहीं होता था। मानायं- इदर में वृद्धि हो जाने के कारण नामि के नीचे पढ़ने वाली उदर की तीन रेखाएं नष्ट हो गई वीं ॥ ५५ ॥ पिटारे में रखे हुए रेशमी वस्त्र अक्रूराय, पूक्प, सवा मणिमय आधुवकों को धारण करने वाला कुबेर तीनों संघ्याओं में आकर माता की सेवा करता था उससे ऐसा जान पहला था मानों वह अपनी जिन मिक को ही अक्ट कर रहा हो ॥ ५६ ॥ तुष्णा रहित, गर्म स्थित बालक को चारण करती हुई प्रियकारियी बोहला से कमी भी पीड़ित नहीं हुई थी। यसिप वह देवों ने द्वारा भी पुजिस भी से भी राजा ने 'यह कुछ की रीसि है' ऐसा समझकर उसका प्रयन संस्कार किया था ॥ ५७ ॥

तदनसार अपने उच्च स्थान में स्थित समस्त महों की विश्व पर वृक्षि पढ़ रही थी ऐसी कान में, चैत्र शुक्कवयोदकी के प्राप्त:काळ सोमवार के दिन अवकि चन्त्रमा उत्तरा स्थानपूरी सक्षत्र पर स्थित या रानी ने यथा समय विश्व बालक को उत्पन्न किया ॥ ५८ ॥ तत्वक्षात उस

१. "कुवेरः मनुष्यवर्गा वनवो राजराजो बनाविवः" इत्वमरः।

वाते सदा प्रविद्यतीर्ववरानुभावे सहितानविद्यादि ववस्वायोग्रामावे । सिहासनानि युगयस्थियसेस्वराणां कार्ण वयुः सह वनीकिरकाणमानि ॥६० उन्मीकिसायविद्या सहसा विदित्या सम्बन्ध, मिक्रमप्तः अवसीसर्वाद्याः ।।६१ वासाप्रतीकाणपरेऽच्यानुरागमायास्यानिकस्युरः वरिव्यते स्थायंत्र बात्रे । इस्तद्वरीय कृषुभस्तवर्णाकतुं तं कस्यायया जयसि पूर्व्यस्ते न मसिः ॥६२ सस्याभिवेकसम्बे यविद्यास्ति इत्यं इत्सनं त्यायु विवयाम्यस्मेव युक्तम् । कर्तुं विद्यानि न वरेग्य इतीय अवस्या चाने युरः प्रमुवितः स्वयनेकसेकः ॥६३ इत्यावरः करसहस्यनेकमुज्यैविश्वदिनिव्यवस्थानि विनानुरागास् । तेने वियस्यपि सरोजवनस्य कस्त्री ब्रांकं न कारवित कि कमिवासिअसिः ॥६४ केवित्स्यमिकिक्विसरस्यितवर्षारागवाकातंत्रायवस्यरीविश्ववश्यकेन । अन्तर्शरास्त्रवि निष्यतिर्तं विनेत्रे रेकुः विरोगिरनुरागिववोद्यस्यः ॥६५

समय प्राणियों के हुदयों के साथ समस्त विशार्ष प्रसन्न हो गई, जाकाश जिना घोये ही शुद्धि को प्राप्त हो गया, मदोनमत्त भ्रमरों से ज्याप्त देव पुष्पों की वृद्धि पड़ने लगी और जाकाश में दुन्दुमि बाझ गम्मीर शब्द करने लगे।। ५९ ॥ जिसका तीर्थंकारी प्रभाव प्रसिद्ध या ऐसे संसार भ्रमण के खेदक जन जिलोकीनाथ के उत्पन्न होने पर इन्द्रों के अकस्पित सिहासन उनके मनों के साथ युगपत् कम्मित होने लगे।। ६० ॥ खुले हुए अवधिज्ञान क्पी नेत्र के द्वारा शीध्र ही जिनवालक का जन्म जान कर प्रक्रि के भार से जिनके मस्तक मुक पये थे, तथा जिनके मुख्य भवन वण्टा के शब्द से सम्बायमान हो रहे थे ऐसे इन्द्र उस समय सीमान्य से कुण्डपुर आये॥ ६१ ॥ आज्ञा की प्रतीका करने में तथार सेवक बनों के विद्यमान होने पर भी कोई देव प्रेम माव के कारण जिन बालक की पूजा करने के लिये पुष्पमाला को दोनों हाथों से स्वयं ही बारण कर रहा था सो ठोक ही है क्योंकि सात्तिसय पूज्य में किसकी मिक नहीं होती? अर्थात् सभी की होती है ॥ ६२ ॥

उनके अभिषेक के समय यहां वो कुछ भी काम होगा उस सबको में हो शोझ उक्ति रीति से करूँगा। दूसरों के लिये कुछ करने के लिये आजा नहीं दूंगा, ऐसी अक्ति से ही मानो प्रसन्त होते हुए एक देव ने अपने आपको अनेक रूप कर लिया था। शावार्थ—मिक्तवश एक देव ने अनेक रूप धारण किये थे।।६३।। अनेक हुआर हाथ बनाकर उन्हें अंते की ओर उठा, जिनेन्द्र मगवान के अनुराग से सनमें खिले हुए कमलों को भारण करता हुआ कोई देव आकाश में भी कमल वन की सोगा को विस्तृत कर रहा था सो ठीक हो है क्योंकि अधिक मिक्त प्रसार मौता सी शक्ति नहीं कराती है?।। ६४।। कितने ही देव अपने मुकुट के अग्रमाय में स्थित प्रयाग मिल की प्रातःकाल सम्बन्धी सुनहसी थूप के तमान लाल किरणावलों के छल से ऐसे सुशोजित हो रहे थे मानों अन्तर रक्ष में बहुत मार होने के कारण जीन्न हो बाहर निकले हुए जिनेन्द्र विवयक अनुराग की खिरों

१. कि किमियातिशक्तिम् य ।

तान स्थान विकास स्थान स्यान स्थान स

से हो भारण कर रहे हों।। ६५ ॥ एकावली एक लड़ के हार के मध्य में स्थित नीक मींच की किरण रूप मड़कुरों की सन्तित से जिनके सुन्दर बकाश्यक क्याप्त हो रहे के ऐसे कोई देव ऐसे जान पड़ते थे मानों उनके हृदय में स्थित मोहकपी अन्यकार निर्मक जिनमांक के हारा तरकाल हर किया जा रहा हो।। ६६ ॥ गमनसम्बन्धी देव से उत्पन्त बायू के हारा वही दूर से लीचे हुए सेच, मानाश में सब ओर शीध्र हो उन देवों के पीछ-पीछे का रहे थे जिससे वे ऐसे जान पढ़ते वे मानों विमानों में स्थित रत्नों से निर्मित इन्द्रप्तमुख की शोमा की ही वे सहण करना चाहते वे में ६७ ॥ नाना प्रकार के मणिमय बामूचण, वेच और बाहनों से सहित बाते हुए उन देवों से जिसकी समस्त दिशाएं रूप गई थीं ऐसा आकाश उस समय लोगों के हारा आक्चर्य के साथ ऐसा देखा गया था मानों वह बिना दीवाल के किसी रचित सबीव चित्र को ही बारण कर रहा हो ॥ ६४ ॥

सिहनाव से जिनकी अपनी सेमाएँ पीछ-पीछे चक्क रहीं भी ऐसे चन्छ आदि पाँच प्रकार के ज्योतिथी देव उस समय शील ही नहां भा गये में और प्रवनों के मध्य में निवास करने दाते जो चमर अदि भवनवासी देव से वे शक्कों का शब्द सुनकर अपने सेवकों के साथ शील ही बहां जा मिरु थे।। ६० ॥ मेरी के शब्द से कुश्में हुए सेवकों के हारा जिन्होंने दिसाओं के अन्य राख को साम कर रक्का है तथा अपने शारा आकर्य बाहुनों के केन के अञ्चल कुण्यकों के सामगों को कान्ति से जिनके क्यों के हिस अस्त हैं कि अस्त हैं कि अस्त के अन्य के अपने के सामगों को कान्ति से जिनके क्यों के दिस अस्त हैं के इन्ह इस जगर में जा पहुँचे।। कर ॥ सरकार के इस उस जगर में जा पहुँचे।। कर ॥ सरकार के इस उस जगर में जा पहुँचे।। कर ॥ सरकार के इस उस जगर में जा पहुँचे।। कर ॥ सरकार कान्ति में सामने दिस्त अस्त स्वास है से समय सरकार है परिपूर्ण पालकार सीवनित में सामने के सामने दिस्त अस्त स्वास के स्वास करें।। कर ॥ सरकार सीवनित में मारा के साम सामा लिया अस्त है। सिमा के सामने साम की साम के सामने किया के सामने सिमा असकार सीवनित के सामने के सामने सामने की सिमा के सिमा की सिमा की सिमा के सिमा की सिमा की सिमा की सिमा के सिमा के सिमा के सिमा के सिमा के सिमा की सिमा

१. विश्वस्थानां वर्व ।

शास्या धृतं करगुगेन तमकाभासा निन्धे सुरैरनुगती नभसा सुरेग्द्रः ।
स्वाचे निषाय शरवभसानमृतंरिरावतस्य भवगन्त्रहृतांकिपक्षतेः ।।७३
श्यान्विशो वस नवास्तुवनावसन्त्रस्तूर्यञ्चनिः भृतिसुष्तः परमुण्यचार ।
तहणंद्रंसि कलमप्रतिकिश्चरेन्द्रे-गानं नभस्यनुजगेऽनुमतिमागम् ।।७४
चन्द्राकृतिसुतिहरं पवलीकृताशं भृतं यशो विधि तवीयिमवोण्जिहानम् ।
ईशामकल्पपतिविष्कृतमातपत्रं तस्य जिविष्ट्रपपतेविभरावभूव ।।७५
पाश्चंस्यसामवानिविष्ट्रसमातपत्रं तस्य जिविष्ट्रपपतेविभरावभूव ।।७५
पाश्चंस्यसामवानिविष्ट्रसमात्रकृत्रपात्रमहत्त्रभृत्वमामरच्छविक्षा ।
श्वीरावभी स्वयमनुत्रुवताभिवेषनुत्रुवाक्षित्रमा परिवृत्तेव जिनेश्वरं तम् ।।७६
उत्तेपकल्पिटकवर्पवताकवृत्तमृत्रुनरतुङ्गकल्याविकमञ्जलानि ।
तस्याप्रतः पटिक्षागतकल्पवृत्तमृत्रुनरतुङ्गकल्याविकमञ्जलानि ।
तस्याप्रतः पटिक्षागतकल्पवृत्तमृत्रुनरतुङ्गकल्याविकमञ्जलानि ।
सम्यप्ता परिकृतिकर्ताक्षित्रपाल्येरकृतकः कृतभूरिशोभम् ।
अध्वथमं इक्ष्ययता त्रिगुणान्वितेन तत्तानुजेन 'मस्तो 'मस्तोपगूदाः ।।७८
आसास वाष्टुकवनं विषुधेनंगस्य तस्यापि पश्चशत्योजनमात्रवीर्था ।
वीवाद्रंविस्तृतिरयो गुगयोजनोक्षा तैः वाष्ट्रक्षम्बल्यास्त्रस्याम्यः शरविन्दुपाण्यः ।।७९

सो ठीक ही है क्योंकि किसी अन्य कार्य से विद्वान भी न करने योग्य कार्य करता है ॥ ७२ ॥ इन्द्राणी जिसे कमल के समान कान्ति वाले दोनों हाथों से धारण किये हुए थे ऐसे जिन बालक को शरद ऋतु के समान सफ़ेर शरीर के धारक तथा गद की गन्ध से भ्रमर समूह को आकृष्ट करने वाले ऐरावत हाथी के स्कन्व पर रख कर देवों से अनुगत इन्द्र आकाश मार्ग से ले गया ॥ ७३ ॥ उस समय नूतन मेघ की गर्जना के समान गम्भीर तथा कानी की सुख देने बाला तुरही का शब्द दशों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ सब ओर फैल रहा था तथा किन्नरों के इन्द्र आकाश में ऐसा गान ना रहे ये जो जिनेन्द्र मगवान के यश को सूचित कर रहा था, मनोहर था, बनुपम या और दूत मध्य तथा विलम्बित इन तीन मार्गों से बनुगत था ॥ ७४ ॥ ईशामेन्द्र उन त्रिलीकीनाथ के ऊर लगाये हुए उस छत्र को वारण कर रहा था जो चन्द्रविस्व की कान्ति को हरने वाला था, जिसने दिशाओं को सफेद कर दिया था और जो बाकाश में ऊपर को और जाते हुए उनके मृतिक यश के समान जान पड़ता था।। ७५ ।। दोनों बोर स्थित हाथियों पर आरूउ सानत्सुमार और माहेन्द्र के हाथों में घारण किये हुए जामरों से जिसकी दिशाएँ रुक गई थीं ऐसा बांकाश उस समय ऐसा जान पड़ता या मानों उन जिनेन्द्र मनवान का अभिषेक करने के लिये स्वयं पोछे-पोछे बाते हुए कीरसमुद्र से ही बिरा हो ॥ ७६ ॥ भगवान् के आगे इन्द्राणियां, चमर स्फटिक का दर्पण, पह्चा, सारी और उन्नत करूश आदि मञ्जूल द्रव्यों तथा एक प्रकार की टोकनी में रसी हुई करूप वृक्ष के फुलों की मासाओं को भारण कर रही थीं ॥ ७७ ॥

वे देव वेग से मनों को साव अक्रुचिम कैत्यालयों से अत्यिधिक सुशोभित सुपेद पर्वतपर पहुँच गये। वहाँ उसके शिक्षर पर उत्पक्त सीत मन्द और सुगन्य इन तीन गुणों से सहित, तथा भागं के श्रम को शिथिल करने वाली बायू ने उन देवों का बालिंगन किया।। ७८।। देवों ने मेर्पर्वत

१. मस्तो देवाः। २. मस्ता मवनेन । ३. आपि प्राप्ता ।

manifa administration appropriate the experience and 174

Being it. By the at Experience and the experience of the exper

के पाण्डुकरन में जाकर वहां एक ऐसी पाण्डुकरवला नामकी मिला मान की मी पाण सी योजन लग्नी थी, लग्नाई से जाकी महाई सी योजन की ही थी, जार प्रांजन के बी थी तथा शरह महु के बन्द्रमा के समान सफेर थी\* ॥ ७९ ॥ बन्द्रकला के समान आकार की धारण करने माली उस पाण्डुकरवला शिला पर जो पांच सी योजन करना तथा जहाई सी मोजन चौड़ा और कैवा विवाल सिहासन है उसपर जिनवालक की विराजमान कर देनों ने बन्धामियक भी महिमा की ॥ ८० ॥ इन्द्रादिक देनों ने हर्च पूर्वक मीर समुद्र से बीध ही लावे हुए देवी वाना महामणियय एक हजार जाठ घटों में स्थित कल से उनका अभियेक किया । अभियेक के समय माञ्चलिक शक्त जोर येपियों के गर्कों से विवार स्थाप साम हो देही भी ॥ ८२ ॥ बिनोन्द्र भगवान सविप सालक वे तो भी वाक में प्रविद्ध हुए कल से जब उनहों ने निस्तर की कर सुमेक पूर्वत कीप उठा । इस घटना से इन्द्र बोर्चतुम के समान एक साब उनके चरणी में पाह नये सो ठीक ही है बयों कि तीर्यकरों का अनन्त वल स्वमान से ही सर्पन होता है । ८२। सर्पना सरे सो ठीक ही है बयों कि तीर्यकरों का अनन्त वल स्वमान से ही सर्पन होता है । ८२। सर्पना सरे सो ठीक ही है बयों कि तीर्यकरों का अनन्त वल स्वमान से ही सर्पन होता है । ८२। सर्पना सरे सो ठीक ही है बयों कि तीर्यकरों का अनन्त वल स्वमान से ही सर्पन होता है । ८२। सर्पना सरे सो ठीक ही है बयों कि तीर्यकरों का अनन्त वल स्वमान से ही सर्पन होता है । ८२। सर्पना सरे सो ठीक ही है स्वो कि तीर्यकरों का अनन्त वल स्वमान से ही सर्पन होता है । ८२। सर्पना सरे सो ठीक ही है स्वार्थ होता है । ८२। सर्पना सरे सो ठीक ही सर्पना होता है । ८२। सर्पना सरे सो ठीक हो स्वर्थ से वाक स्वर्थ होता है । ८२। सर्पना सरे स्वर्थ से वाक स्वर्थ से वाक स्वर्थ से वाक स्वर्थ से स्वर्थ से

र न्यावसंद्रण में । अपहाँ प्रत्यकारों में पाणुकानका तामक विका पर जिसवेक का वर्णन किया है परान्त वह वर्णन क्या प्रत्यों वाकित है । इरिर्ण परान में किया है—किया पोरार्णकर्यों पाणुकी वालकों विका । पाणुकानकाया वार्ण रक्त्या रक्त्यानका ।। १४% ।। विक्रित कामा हैगी राजदी तापनीविका कोहितावासों वार्ज जनावारार्थक ता विका: ।। १४८ ।। कहाँ कामा वाजा माराः पण्णावात्त्रास्त्रक ता । पत्रार्णकों भिविका के अपहार्थित वार्ण है । वे विकार कामी जिसे वार्ण में काम वे पाण्यक वार्ण है । वे विकार कामी जिसे वार्ण में काम वे पाण्यक वार्ण कामा है। वे विकार कामी काम कामी है का प्रवास कामार वार्णकर के समा है । वे विकार कामी काम कामी वीर कामिका वार्ण है । वे विकार कामी काम कामी है काम कामी है । प्रतास है । प्रतास कामी है । प्रतास है । प्रतास कामी है । प्रतास

अत्यक्षतं विविधस्यक्षणक्षित्रताङ्गं ज्ञानगयेण विवस्तेन विराजनानम् ।
बाल्योग्वतेर्मेनिमयाअरणेविमुख्य मन्त्यामरास्तिनिति तुषुबुरिष्टिसिद्धये ॥८४
भीवीर यस्य वची एकिरं न ते स्याद अन्यात्मनां सन् कृतो मृनि तत्त्यवोधः ।
तेजो विना विनकरस्य विभातकाले क्या विकासपुर्यान्ति किमासमेवै ॥८५
अस्तेहसंयुत्वद्यो जनवेकवीपविकातामनिः कठिनत्तरिहतान्तरात्मा ।
अध्यालवृत्तिसिहितो हरिकावनायस्तेजोनिधिस्त्यमति नाच निराकृतोच्मा ॥८६
भीरोवफेनपटलाविकालगौरं स्थित्वा नमस्यमृतरिहमपदेन द्वसम् ।
अ्यातं मया कियवनाप्तिवं अचेन निम्यायतीव वपदीघ 'अगक्ष्यस्ते ॥८७
स्तुत्वा तमित्यथ सुराः पुनराद्य निम्युमेरोस्ततः कृतुमभूवितसम्नमेरोः ।
सौधाप्रवद्यवस्त्रलिष्टिय प्रवत्यातिर्माभूविति प्रतिकृति तनयस्य कृत्या ।
नीत्वामराव्रिमभिष्य्य अवत्युतोऽय'मानीत इत्यभिनवेद्य वद्यः सुरास्तम् ॥८९

नम्रीभूत इन्द्र ने 'वीर' यह नाम रखकर उनके आगे अप्सराओं के साथ अत्यन्त सुन्दर नृत्य किया। नृत्य करते समय इन्द्र देव और धरणेन्द्रों के नयन युगल को सफल कर रहा था तथा उसका वह नृत्य साक्षात् समस्त रसों को प्रकट करने वाला था।। ८३।।

को जत्यन्त बादवर्य उत्पन्न कर रहे वे, जिनका शरीर नाना स्रक्षणों से सहित या तया जो निर्मेल तीन ज्ञानों से सुशोभित थे ऐसे जिन बालक की बाल्य अवस्था के योग्य मणिनय आभूषणों से विभूषित कर देव छोंग भक्ति पूर्वक इह सिद्धि के छिये उनकी इस प्रकार स्तुति करने छगे।।८४।। हे वीर जिनेन्द्र । यदि आपके मनोहर वचन न होते तो निश्चय से पृथिवी पर भव्य जीवों को तस्ब ज्ञान कैसे होता ? प्रभात काल में सूर्य के तेज के बिना कमल क्या अपने आप ही विकास की प्राप्त होते हैं ? अर्थात् नहीं ।। ८५ ।। हे नाथ ! आप जगत् के बहितीय दीपक हैं परन्तु उसकी दशा-बत्ती तैल से सहित नहीं हैं (पक्ष में राग से रहित बीतराग दशा—अवस्था से सहित हैं)। आप विन्तामणि हैं परन्तु आपकी अन्तरास्मा कठिनता से रहित है (पक्ष में आपकी जात्मा निर्देयता से रहित है ) आप हरि चन्दन के वृश्व हैं परन्तु सौपों के सद्भाव से सहित नहीं है ( पक्ष में दयालु पेष्टा से सहित हैं ) आप तेष के निधि हैं परन्तु कब्मा-गरमी की नष्ट करने वाले हैं (पक्ष में गर्व को दूर करने वाले हैं ॥ ८६ ॥ हे अगस्पते ! स्नीर समुद्र के फेन पटलों की पंकियों के समान सफेद आपका मनोहर यहा चन्द्रमा के क्रक से आकादा में स्थित होकर क्षण भर के लिये मानों यह देस रहा है कि मैंने कितना जगल अपास किया है और कितना अपास नहीं किया है ? ॥ ८७ ॥ तदमन्तर देव छोग इस प्रकार उनकी स्तुति कर उन्हें फूछों से विस्पित नमेर वृक्षों से युक्त उस सुमेर पर्वत से पून: की छ हो उस नगर को ले गये जो महलों के अग्रभाग में बैंबी हुई कदली ध्वजाओं से ज्यास था तथा विमानों के बबतार समय से वेदीप्यनान था ॥ ८८ ॥ आप दोनों माता पिताओं को पुत्र के वियोग से उत्पन्न पीड़ा न हो इस विवार से पुत्र का प्रतिविम्ब बनाकर हम

१. जगवातस्ते म०। २. मवस्तुतोऽव म०।

विज्यान्यराश्चरणगास्यविज्ञेषनाद्यैः संपूष्यं वानवर्गतं विवकारिणौ व । आवेश राष्ट्राश्वरोत्तंत्रः वर्तं व शास प्रोता वयुः स्वर्गकार्यं विवकाः प्रमृत्य ॥९० तद्गार्थतः प्रतिवित्तं स्वकृतस्य क्षव्यौ बृष्ट्वा मुद्धा विवकतिया वर्तानाम् । सार्वं युरेशंगवरो वक्षिप्रतिकृत्रस्य व्यवस्थितः स्वति गाम वकार राजा ॥९१ तस्यापरेषुर्व वारणकव्यिष्ट्रस्य स्वतिविक्तं स्वविक्तं विकवतंत्रप्रवासक्योगं । तद्वीयागरसम्बद्धि निःभृतसंश्वर्याम् ॥९२ व्यवस्थाया प्रतिवित्तं वनवोऽनुवन्यैःशानवं रहिमव्यविक्रिमंत्रिभृवजेस्तम् । नावो व्यवद्धीत वनवोऽनुवन्यैःशानवं रहिमव्यविक्रिमंत्रिभृवजेस्तम् । नावो व्यवद्धीत वनवेश्वरकृत्वव्यो अव्यास्वनामस्यकृता प्रमवेन सार्वम् ॥९३ संप्राप्त्यते न पुनरेव वपुःस्वकृतं वास्त्रं नया वापितसंसृतिकारणस्वात् । तस्माविक्षां सफ्क्रवामि वसानितीव शस्त्रावरेः सह विनः पृथुकैः स रेमे ॥९४

#### मालगारिणी

वटनुष्मानेक्या महान्तं सह विम्मेरविष्क्य वर्द्धमानम् । रमनाणमुबोस्य सञ्जनास्यो विषुषस्त्रासयितुं समासनार ॥९५ स विकृत्य फणासहस्रमीनं कविष्क्यं तरसा वटस्य मूकम् । विटपैः सह बेष्टते स्म बास्तस्त्रमणाकोक्य यथायमं निपेतुः ॥९६

लोग जिसे सुमेर पर्वत पर ले गये ये ऐसा यह जापका पुत्र खांभविक करने के बाद पुतः यहाँ काया गया है—ऐसा निवेदन कर देवों ने वह पुत्र माता पिता के लिये दे दिया ॥ ८९ ॥ दिव्य वस्त्र आमरण माला और विलेपन आदि के द्वारा राजा सिद्धार्थ औरिप्रयक्तारिणी की पूजा कर तथा मनवान के उस बल और नाम का विवेदन कर प्रसन्न चित्त देव जपने-अपने चर चले गये । चर जाने के पूर्व उन्होंने मनोहर नृत्य किया था ॥ ९० ॥ उनके गर्भ समय से लेकर चन्द्र कला के समान बढ़ती हुई अपने कुल की लक्ष्मी को हुवें से देखकर राजा ने दशवें दिन देवों के साथ उन अगवान का औवर्द्धवान यह नाम रक्षा ॥ ९१ ॥ तदनन्तर किसी अन्य दिन उनके देखने से जिनका संशय पूर्ण अर्थ शीझ ही निकल गया था ऐसे चारण ऋद्धिधारी विवय और संख्य नाम के मुनियों ने मगवान का जगत में सम्मित यह नाम विस्तृत किया ॥ ९२ ॥ इन्द्र की आजा से कुवेर अतिदिन अनुरूप तथा किरणों से अयाप्त मणिमय आमूषणों से उनकी पूजा करता था । मगवान शुक्ल पक्ष के अन्द्रमा के समान मन्त्र बीजों के बहुत जारी हुवें के साथ बढ़ने कथे ॥ ९३ ॥ संसार के कारणों को नष्ट कर चुकने के कारण अब नेरे द्वारा पुनः शरीर स्वक्ष कारण अवस्था प्राप्त नहीं की आवेगी इसलिय मि इस बाल्य अवस्था को सफल करता हूँ ऐसा जानकर ही बावों वह जिनेन्द्र भगवान देव बालकों के साथ कीशा करते थे ॥ ९४ ॥

तदसम्तर एक समय बासकों के शाब बड़े वट बुधा पर बढ़कर कीवा करते हुए वर्डमान जिनेना को मयभीत करने के किये सङ्ग्रल नामका देव बावा ॥ ९५ ॥ उस देव ने हजारों कनाओं से भगंकर सांप को क्य बनाकर बीज़ ही शाकाओं के साथ वट बुधा के मूल मान को बेहित कर सिमा। साथ के बासक उस मर्गकर सांप की देखकर जिस किसी तरह नीचे कृद पड़े ॥ ९६ ॥ वासी विनिवेदव बीकसारी भवनान्युवीत तस्य भीविश्वर्षः ।
तस्तोऽकततार वीतमञ्जूते जुनि वीरस्य हि मास्ति भीतिहेद्यः ॥९७
वाभवात्यताय प्रवर्णकृत्यतीयेः स महावीर इति व्यवक्त नाम ॥९८
वाभविष्य सुवर्णकृत्यतीयेः स महावीर इति व्यवक्त नाम ॥९८
वाभ कञ्जूत्वशैक्षवः क्रमेव प्रतियेदे नवयोवनं थिया सः ।
भगवात्विव्यापकं विहत्तुं स्वयमन्युद्धतः एव वर्धमानः ॥९९
सहवैदेशभिगुंगैरपेतं वपुरस्वेदपुरःसरेस्तदीयम् ।
वाभवद्भवि सप्तहस्तमानं विवयप्तः निनायानुभवन्भवस्य हत्ताः ।
त्रिगुवान्यश्वतस्तरश्चाक्जमुकुमाराविक्यपुगः कृमार एव ॥१०१
अव सम्मतिरेकदाऽनिमर्शं विवयप्यो भगवानभृद्धिरक्तः ।
प्रश्चाय स्वा न वाह्यहेतुं विवितार्थस्यतिरोक्षते मुमुकुः ॥१०२
विमकाविषना निवृत्य भावः क्रमतोऽनीतभवानिवन्तयस्यान् ।
प्रकटीकृतवृत्तानुद्धतानामवित्रांगं विवयेषु वेन्द्रयाणाम् ॥१०३

परन्तु बर्द्धमान जिनेन्द्र उस नागराज के मस्तक पर दोनों पैर रखकर निसंय हो लीला पूर्वक वृक्ष से लीचे उसरे सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवी पर वीर मनुष्य के लिये भय का कारण नहीं रहता है ॥ ९७॥ उनकी निर्भयता से प्रसक्ष चित्त देव ने जपना रूप प्रकट किया तथा सुवर्ण कलका के जल से जिनके कर उनका महाबीर यह नाम रक्खा ॥ ९८॥

तदनन्तर जिनका शेशव काल व्यतीत हो गया था ऐसे उन वर्द्धमान भगवान ने क्रम-क्रम शोधा युक्त नवयोवन प्राप्त किया। उस समय वे ऐसे जान पहते वे मानों अपनी चपलता को नष्ट करने के लिये स्वयं ही उद्यत हुए हों।। ९९ ॥ पृथिवी पर उनका शरीर अस्वेद आदि जन्म जान दश अतिशयों से सहित था, सात हाथ केंवा था, कान्ति से व्याप्त था तथा नूतन कनेर के पूल के समान वर्ण वाला था।। १०० ॥ जो देवों के द्वारा लाये हुए भोगों का अनुभव करते थे, जो संसार का नाश करने वाले वे तथा जिनके चरण युगल नदीन कमल के समान सुकुमार वे ऐसे भगवान ने कुमार अवस्था में ही तीस वर्ष व्यतीत कर दिये।। १०१।।

सरपद्यात् एक समय अगवाप् सम्मति किसी बाह्य कारण के बिना ही विषयों से जिरक हो गये सो ठीक ही है नयोंकि पवार्यों की स्थिति को जानने बाला मुमुशु—मोशाधिकाची आणी सान्ति आप्त करने के किये सदा बाह्य कारण की नहीं देखता है ॥१०२॥ अगवान् ने निर्मेश सबिद्धान के द्वारा एक साथ अपने अतीतमनो तथा उद्घड दिन्तयों की विषयों में होते वासी अयुद्धि का इस अकार विन्तव किया कि जिससे वन्हें पूर्वभनों का सन बृशास्त प्रकट हो अया सथवा वृशास्त बहुन करने का भाव मकट हो अया ॥ १०३ ॥

<sup>ु.</sup> बिनुत्व व० १

प्रकाशिक्षां भूम क्यांकात् वीकारित्रमातिक्षेत्रं ।
प्रकाशिक्षां व्यवस्थानिक्षां विद्या क्रिके क्रिके स्थिते ।
प्रकाशिक्षां व्यवस्थानिक्षां विद्या क्रिके क्रिके स्थिते ।
प्रकाशिक्षां व्यवस्थानिक्षां व्यवस्था क्रिके क्रिके स्थानिक्षां ।
प्रवाहिक्षां व्यवस्था क्रिके क्रिके क्रिके ।
प्रवाहिक्षां व्यवस्था क्रिके क्रिके विद्या क्रिके ।
प्रवाहिक्षां व्यवस्था क्रिके क्रिके क्रिके ।
प्रवाहिक्षां क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके ।
प्रवाहिक्षां क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके ।
प्रवाहिक्षां क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके व्यवस्था क्रिके ।
प्रविद्यां क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके व्यवस्था ।
प्रविद्यां क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके विद्यां क्रिके ।
प्रवाहिक्षां क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके विद्यां क्रिके ।
प्रवाहिक्षां क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके क्रिके विद्यां क्रिके विद्यां विद्यां

तदनन्तर हवं से संबोधने के लिये उसी समय कौकान्तिक देवों की पंकि विविधिक सुकूट राशियों से बाकाश में जिला नेव के ही इन्द्रकतुष की कक्सी की प्रकट कर रही औं ।। १०४ ।। जिसने हस्त परक्तनों को कमरू के मुकुलाकार कर किया वा देखी वह देवपीक, विवय से उन मोझाणिकाची भगवान् को प्रणाम कर उनके सममाथ पूर्व दृष्टिपात से प्रसन्न हो इस अकार के बचन कहने सभी ।। १०५ ।। हे नाय ! दीकाकहण करने के योग्य यह कास की करन आपके समीप आई है सी ऐसा जाद पहला है मानों समायन के किये उत्पुक्ता वदा सपीकक्षी के द्वारा स्वयं बेजी हुई प्रिय दूती ही है।। १०६ ।। है स्वासिन् ! को जन्म से ही उत्पक्त हुए विमेक सीम बावों से सहित हैं ऐसे आपके किये तत्व का बीका सा अंस वानने वाले अन्य कोसी के द्वारा मीत का उपदेश केसे किया का सकता है ? ११ १०७ ॥ तप के द्वारा वातिया कर्गी का अविवर्श की नह कर आप केमसकान प्राप्त कीलिये तथा संसार कास के दु:को से अपनीत विस्तवासे प्रथ्य जीकी को मोक्ष का उपान बताकर प्रतिकोण प्राप्त कराइये ।। १०८ ।। श्रीकान्तिक-देवों का समूह इस प्रकार के सबसोगुक्य वचन कड़कर चुव हो रहा और अवदात ने भी मुक्ति प्राप्त करने का निरमस कर सिमा हो हीक ही है नवी कि जनन अपने अनसर पर ही सिक्रिको प्राप्त होता है 11.९०९ ।। सबसम्बद बार विकास के देव बड़े क्षेप से कुण्डपुर अपर में बार पहुँचे । यहाँ हास समय कैसाने के कींसुनुका से किमकार रहित नेजी बाकी जगर की दिनयों को तब देशों से अपनी दिनयों नहें संस्था से की मानों नेका या । मानार्य-देवागमन को देवने के मुतुहरू से मनर की विश्वमां निर्मित ही भूति की स्वतिक्रके देवों है। काई काए में इनानी देवानुमार्ग हैं ? इस प्राच्या से देवा मान में केंद्र

इ. प्रक्रियास्य प्रज् १ - १, वसिबुक्सामकोगीः स० १ - १, क्ष्मियोग्नं मृत् १ -

स सुरेर्भगवान्कृतीवपूजी विविना पृष्टसमस्तवन्युवर्गः ।
अभिवाह्यवनं ययौ मुनुकुक्वरणाम्यां जवनास्ववानि सस ॥१११
वरस्तमयी विवृत्रभाव्यां जियमाणां नमसि स्वयं सुरेन्द्रः ।
शिविकामणिष्ट्य वीरनाचो निरगाद्भव्यक्तैः पुरास्परीतः ॥११२
गावान्यनमस्य नागक्वन्धं त्रिवक्षेत्रेरकतारितः स मानात् ।
अभिवृत्य इव स्वकीयपुग्ये स्फटिकावनव्यतिनमंत्रे न्यसीवत् ॥११३
हतकमंगलान्वकृतुक्षेन प्रणिपत्यैकवियाम्य तेन सिद्धान् ।
ग्वस्त्वाभरणोत्करः कराम्यां प्रगटो राग इव स्वतो निरासे ॥११४
भृवि मार्गशिरस्य कृष्णपत्रे स वश्चन्यां प्रवितः वियाज्यराह्रे ।
परमार्थमणि स्विते श्रवाख्ये कृतविक्षेत्र भगवांस्तपः प्रपेवे ॥११५
निविद्योकृतपञ्चमुष्टिकृतानिलनीलान्यणिमान्तमे निवाय ।
स्वयमेव शिरोवहांस्तवीयाज्ञिवयौ 'शीरपयोनिष्यौ महेन्द्रः ॥११६
अभिवन्द्य तपःविया समेतं विवृत्रभान्ते प्रतिजन्युरात्मध्यम् ।
जनताभिरयं स इत्युवसं श्रवमात्रं नभसीकिताः विविन्त्य ॥११७

देवों ने जिनकी बहुत बड़ी पूजा की है तथा जिन्हों ने विधि पूर्वक अपने समस्त बन्धु वर्ग से पूछ लिया है हैसे मुमुक्षु भगवान्, भवन से सात डग पैदल ही बाह्य वन की ओर चले ॥ १११ ॥ तदनन्तर स्वयं इन्द्रं जिसे आकाश में घारण कर रहे थे ऐसी उत्कृष्ट रत्नमयी चन्द्रप्रभा नाम की पालकी पर सवार होकर भव्यजीवों से घिरे हुए मगवान् वीर नाथ नगर से बाहर निकले । ॥ ११२ ॥ मागखण्ड वन में पहुँचने पर इन्द्रों ने जिन्हें पालको से उतारा था ऐसे वे भगवान् अपने पुण्य के समान दर्शनीय स्कटिक की अस्यन्त निर्मल शिला पर बैठ गये ॥ ११३ ॥

तदमन्तर उन्हों ने उत्तरिम्मुल स्थित हो कर्गरूप मल को नष्ट करने बाले सिद्धमगबन्तों को एकाप्रचित्त से नमस्कार किया तथा देवीप्यमान आभूषणों के समूह को दोनों हाथों के द्वारा अपने शरीर से इस प्रकार पृथक् कर दिया मानों प्रकट राग को हो पृथक् किया हो ॥ ११४॥ पृथिबी पर लक्ष्मी से प्रसिद्ध मगवान ने मागं सोर्ष मास के कुष्णपक्ष की दशमों के दिन अपराह्म काल में जब कि चन्द्रमा अर्थ मार-उत्तर्य फाल्गुनी नक्षत्र पर स्थित चा बेला का नियम लेकर तथ प्रहुज कर लिया—दैगम्बरी दीक्षा धारण कर ली॥ ११५॥ सुदृढ़ पञ्चमुद्धियों के द्वारा लों बे हुए, भ्रमर के समान काले उनके केशों को मणिमय पिटारी में रखकर सीधर्मेन्द्र स्वयं ही कोर सागर में सेप आया॥ ११६॥ वे देव सपोलक्ष्मों से युक्त भगवान को नमस्कार कर अपने-अपने स्थान पर चले गये। चब वे देव आकाश में जा रहे वे तब बनता उन्हें करर की और नेत्र सक्ष कर क्षण भर के लिये ऐसा विचारती हुई देख रही यो कि यह वह है यह वह है अर्थात् यह सीच मेंन्द्र है, यह ऐक्शनेन्द्र है आदि॥ ११७॥

१. कीरपयोधधी व० । २. नमतीकितो व० । ★ ज्योतिय में उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र का स्वामी अर्थमा बताया है। वहाँ स्थामी से उसके मक्षण का महण करना चाहिये। नैलोक्य प्रशक्ति में भी भगवान् जन्म नक्षण उत्तरा प्रात्मुनी लिखा है। उत्तर पुराण में इस्त और उत्तरा का नम्म भाग बतलाया है।

श्रीवराषुपत्रस्वसारस्थिः श्रु जातःप्रदेववोष्टमम्बुपेत्य । क्को बिलमाः परं रक्षत्वानगवार्तककारो मना मुनाकः ॥११८ वपरेष्ट्रभूनसस्वकुको गभसो यध्यवविष्ठिते पराङ्गे। उपप्रकार्यकोण वारणार्थे निवित्तं 'कृत्वपुरं निवेश वीरः ॥११९ भृषि कृष्ठ इति प्रसिद्धनामा नुपतिस्तत्रमगराविषः स्वनेह्नम् । प्रविश्वलगणुष्ठती निवध्यौ अवकर्त प्रतिपाकितातिविस्तम् ॥१२० नवपुष्यविकीर्वया वरायां नवपुष्यक्रमवेदिनां वरीयान् । बितियस्तमभोजयस्तवीयाधिरवातीञ्जवसक्तिकोऽपि भूकता ॥१२१ सथ तत्व गृहाविरे नमस्ती वसुवारा निकात पुरुष्ट्रया । सह कुन्दुवर्योऽपि मन्द्रसम्बं विवि नेदुल्जिवर्गः प्रकारक्यमानाः ॥१२२ विकिरश्चनपरिकालमध्यं सुवयो कव्यवहः तुनिवताशम् । अतिबिह्मितचेतसां सुराणां समहोदानवचोभिरापुपूरे ॥१२३ इति रानफलेन स क्षितीशः समबापाद्भतपत्रकं सुरेग्यः । यशसः युक्तसम्पदां च हेतुर्गृहधर्माभिजुवा हि पात्रवानम् ॥१२४ अतिमुक्तकनामनि स्मकाने प्रतिमार्श्य निश्चि नाममिष्ट जेतुन । विविधैयपसर्गमारमधिकाधिप्रचेत्रतं विश्वयं भवो वितम्बन् ॥१२५

जिन्हें शोध्र ही सात ऋद्विया प्राप्त हो गई थीं ऐसे वे यगवान मनःपर्यय ज्ञान को प्राप्त कर अज्ञानान्धकार से रहित होते हुए उस तरह अस्यन्त सुधोभित हो रहे थे जिस तरह कि रात्रि में बन्धकार से रहित तथा एक कला से न्यून चन्द्रमा सुद्योभित होता है ॥ ११८॥ दूसरे दिन उत्कृष्टशक्ति से युक्त भगवान् महाबीर ने, अब सूर्य आकाश के मध्य में स्थित था तब अधित् मध्याहा काल में पारचा के लिये विद्याल भवनों के समृह से व्यास कूलपुर नगर में प्रवेश किया ॥ ११९ ॥ पृथिवी पर जिसका 'कुल' यह नाम प्रसिद्ध था, तथा जो अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा था ऐसे उस नगर के अधिपति अणुबती राजा ने अपने कर में प्रवेश करते हुए उन भगवात को वेखा ॥ १२० ॥ जो पृथिवी पर नवणा मकि के क्रम को जानने वालों में श्रेष्ठ या ऐसे उस राजा ने नवीन पुण्य बन्ध करने को इच्छा से उन भववान को बोबन कराया । भनवान भी भोजन कर उसके बर से बाहर निकल गये ॥ १२१ ॥ उसी समय उसके गृहाक्रण में आकाश से पुष्पवृष्टि के साब रत्नों की बारा पढ़ने लगी, बाकाश में देवों के द्वारा ताडित दुन्द्रिय बाजे भी गम्बीर शब्द करने करे ।। १२२ ॥ नूतन पारिजात की गन्ध को विश्वेरने वाका पवन दिशाओं को सुनन्नित करता हुवा बहुने लगा और जिनके जिल बहुत आरी आहवर्य से चकित हो रहे वे ऐसे देवों के 'महो बानं बहो दानं' सम्बो'ने बाकास को स्थात कर लिया ।। १२३ ।। इस प्रकार दान के फल स्वकृष उस राजा ने देवों से पञ्जादवर्ष प्राप्त किये सो ठीक ही है क्यों कि गृहस्यों के सिये पात्र बाव वया और बुखसम्पदा का हेतु होता ही है ॥ १२४ ॥

श्य बार वे राजि के समय वतिमुख्क वान के श्नवात में अविमायीय से विसायमान के !

१. कृत्यपुरे व ।

प्रविषय सती भवाविषानी जिननायस्य विशय कांक्रिकामान् । - स नहातिसहाविरेय बीशः जनवावित्यशिषी व्यवस्य सस्य ॥१२६ परिहारविकुद्धिसंयमेन प्रकटं द्वादस्य बस्सर्गतरास्यन् । स निनाय सगरजयैकयन्युनीयवान् ज्ञातिकुकानकान्यरेग्द्रः ॥१२७

#### **उपजा**तिः

वार्युक्तोन्द्रितक्तभावं श्रीवृत्मकप्राममुपेत्व सम्यक् । वद्योपवासेन युतोञ्चराह्यं सामस्य युकास्मनि समिविस्य ॥१२८ वैशासमासस्य विद्युद्धपत्ते तिथी वद्यन्यायुक्तेर्ड्यमस्य । स वातिकमीवि विनः प्रहत्य ध्यानासिना केवलमाय बोवम् ॥१२९

# इरिणी

अब दसविभैरण्डावाबेर्जुंगैः सहितं तदा त्रिवदापतयो भगत्या नेमुः समित्य विनेध्यरम् । विगतकरणं निर्ध्यायन्तं यथास्यिति सर्वदा युगपदक्तिलं लोकालोकं स्वकेषलसम्पदा ॥१३०

क्षव नामक रह ने अपनी नाना विद्याओं के विभव से उन पर उपसर्ग किये परन्तु वह संसार से रिह्त उन अगवान् को जीतने के िक्ष समर्थ नहीं हो सका ॥ १२५ ॥ तदनन्तर उस अब नामक सह ने जिरकार तक उन जिनेन्द्र भगवान् को नमस्कार कर यह 'महातिवीर हैं', 'महावीर हैं' इस सरह हुर्च से काशी नगरी में उनके नाम रक्से ॥ १२६ ॥ तीनों जगत् के अद्वितीय कम्यु तथा ब्रासिवंश क्यी निर्मेश जाकाश के जन्द्रमा स्वरूप उन भगवान् ने परिहारविश्विद्ध संयम के साथ प्रकट समस्या करते हुए बारह वर्ष व्यतीत किये ॥ १२७ ॥

तदमन्तर ऋजूकुला नदी के उसत तट पर स्थित थी जून्सक द्वाम को प्राप्तकर के बच्छी तरह बैका के नियम से युक्त हो अपराह्मकार में साल वृक्ष के नीचे शिकापर विराजमान हुए ! धहाँ बैका मास के शुक्त पृक्ष की दक्षमी तिथि में जब कि चन्त्रमा उत्तरा फाल्युनी नवात्र पर खिला था, ध्यानकपी सद्य के द्वारा चातिया कर्मों को नष्ट कर जिनेन्द्र भगवान ने केवलकान प्राप्त किया ॥ १२८—१२९ ॥ तवनन्तर उस प्रमय जो अन्तराया—स्थाया नहीं पढ़ना आदि दश्च प्रकार के जित्रस्थी से सहित के तथा इन्त्रियों के बिना अपनी केवल ज्ञान क्य सस्पद्ध के द्वारा को समस्य लोकाकोक को एक साथ सदा सम्बक्त प्रकार से जानते थे ऐसे उन और जिनेस्वर के पास सम्बक्त के क्यां के क्यां में करीं विशेष पूर्वक नगरकार किया ॥ १३० ॥

क्रयसंबद्धते जीवनं पानकारते अवस्तिनकोत्पत्तिकान भारतका कर्म

> महास्त्रः सर्मः स्टब्स

वन वनपतिरित्तरमास्या स्थान जास्या विवयवरित्ति साम्योगित यह । सम्बद्धारमञ्जूषि तस्य मानस्य रच्या पत्तिमासम्बद्धानां कि व साम्य विकास अर्थ

ततो विषय्योगमधानितातृतं कोणीतकं जीतकरं रहोत्यः । धारकंगोधानिकानुदोशकः बातः परीतकं हितांशु निर्मतः ॥२ स तिक्रकोः संबन्धति कामस्योगहातिषु विष्कृतकान्यः । मुत्तिकवेतेर्गृक्वायरोगि ततः परेशोनुस्रेणुकामात् ॥३ ततः पराध्यक्तपयोगस्यके कामस्यक्ति सरास्यभूवत् । बातासुकानीय बनानाकाने बादारि नक्तसूर्यकानकानि ॥४

इस प्रकार बसल कवि इस वीवर्डमानवस्ति में वयवाय के केवल जान की उत्पत्ति का वर्णन करने बाका सन्दर्श सर्ग समास दुवा ॥

# वडारहवाँ सर्व

वनानस्तर कृतेर ने इन्द्र की आजा और अपनी पांच से उसी समय उस अववान की नाना प्रकार की उत्कृष्ट निवृति से वृत्त रमयाँय समवस्त्र भान की इस प्रकार रचना की की ठीक ही है वर्षोंक देनों का कीम जिनवान—इह कार्य तीन कोफ में साव्य नहीं है ! वर्षात सकी समय विक्र ही !! !! सहनत्तर बेरह योजन निक्त निक्र में साव्य पृथ्वितों तक की जन्ममा ने समय निर्वृत पृथ्वितों तक की जन्ममा ने समय निर्वृत पृथ्विताल ने इस प्रकार वेर किया जिस प्रकार कि बारहत्त्व के आकास प्रवेस की सकी की साव समूह कर तैया है !! ? ॥ वस देवीन्त्रमास वृत्तिवाल के आहे सिद्ध कप—विद्य प्रतिवालों के साव प्रवेश है सित्ते पृथ्वित प्रवेश साव समय के तो तैये काम पढ़ते ने बारही प्रदा विकालों का अन्य देवाने के सित्ते पृथ्वित प्रवेश साव स्थान की स्थान हो है । इ !! असी वाल स्थान असे सी सिद्ध कप—विद्य परवेशियों की अववालना से एक होते हैं !! ई !! असी वाल स्थान असे की सिद्ध कप—विद्य परवेशियों की अववालना से एक होते हैं !! ई !! असी वाल स्थान असे की सिद्ध कप—विद्य परवेशियों की अववालना से एक होते हैं !! ई !! असी वाल स्थान असे की सिद्ध कप—विद्य परवेशियों की अववालना की स्थान होते हैं। इ !! असी साव स्थान की सिद्ध कप—विद्य समय स्थान की सिद्ध कप नाम स्थान स्थ

<sup>े</sup> कार्य कोचन विस्तृत सम्बद्धारण प्रमुखा नुपच्छेर का था। यहाचीर स्थापी का एक बीचन ही जिस्तृत का 1 वहीं की ने सामान्य क्या के क्या किया है ऐसा साम नुवस्ता है

#### **रुचिरा**

ततः परा विमलजलाम्बुक्षातिका सवेदिका विकवसिताम्बुजैदिकता । सतारका सुरपदवी सुरैः समं व्यराजत स्वयमिव भूमिमागता ॥५ मालभारिणी

सुमनोन्त्रितसप्यपेतबोचं बहुपत्राकुरूमप्यसैन्यमासीत् । विपरीतमपि प्रशंसिवल्सीवनमाभोगि न्ततः परं समन्तात् ॥६ प्रहर्षिणी

प्राकारः कनकमयस्ततः वरोऽभूत्संयुक्तः सुरवतगोपुरैश्चर्तुभिः। बायातो भुवमचिरप्रभासमूहः स्थातुं वा चतुरमलाम्बुदैरुपेतः ॥७ भादेखिकीस्तिम्

प्राच्यां गोपुरमुन्छितं विजयमित्यासीविभस्यां वृधव् । याम्यां यहिशि रत्नतोरंचयुतं तद्वेजयन्तामिषम् । बारुष्यां कदलीष्वजैरविकरुः कान्तं जयन्ताभिषं कौबेर्यामपराजितास्य भागरेराकीणवेदीतटम् ॥८

वसन्ततिलकम्

तद्गोपुरोण्डितिवराजिततोरणानां नेत्रापहारिविधिनोभवभागवति । माङ्गरुपजातममलाङ्कुरबानरावि प्रत्येकमष्टशतमाविरभूविभूत्ये ॥९

पड़ते थे ।। ४ ।। उसके आगे निर्मेल जल से सहित, वेदिका से युक्त तथा खिले हुए सफ़ेद कमलों से व्याप्त जल की परिखा थो जो ऐसी सुर्शामित हो रही थी मानों देवों के साथ स्वयं भूमि पर आई हुई ताराओं से सिहत सुरपदवी—आकाश ही हो ।। ५ ।। उसके आगे चारों ओर घेर कर विस्तृत लता बन था जो सुमनोन्वित—बिद्वानों से सिहत होकर भी अपेतबोध—कान से रहित था (परिहार पक्ष में फूलों से सिहत होकर भी कान से रहित था) बहुपवाकुल—बहुत वाहनों से सिहत होकर भी असेन्यसेना से रहित था (परिहार पक्ष में बहुत पत्तों से सिहत होकर भी सेना से रहित था) और विपरीत—विद्व आचार वाला होकर भी प्रशंसि-प्रशंसा से सिहत था (परिहार पक्ष में पिनयों से व्याप्त होकर भी प्रशंसा से सिहत था)। ६ ।।

उसके आगे चौदी के चार गोपुरों से सिहत सुवर्णभय प्रकार था जो ऐसा जान पहता था मानों चार सफेद मेघों से सिहत विजलियों का समृह पृथियो पर निवास करने के लिये आ गया हो।। ७।। पूर्व दिशा में जो ऊँचा गोपुर था वह 'विजय' इस नाम को घारण कर रहा था। दिशा में जो रत्नों के तोरणों से सिहत गोपुर था वह 'वैजयन्त' नाम बाला था। पश्चिम दिशा में अखण्ड कदली ध्वजाओं से मनोहर जो गोपुर था वह 'जयन्त' नाम से सिहत था और उत्तर दिशा में देवों के द्वारा व्याप्त बेदी तटों से सिहत जो गोपुर था वह 'अवराजित' नाम बाला था।।८।। उन गोपुरों की ऊँचाई पर सुशोशित तोरणों के दोनों और वर्तमान, तथा नेत्रों का

१. ममरै म०।

## अवस्थिः -

तेषु व्यराजन्मिकाम्यव्याहिर्द्धाकास्त्रिकास्वनातिः। युक्ताकस्त्रापान्तिरस्ति इष्टेः क्राराविकायिनि निरीक्षकाणाम् ॥१० तदगोपुरान्तर्गतेषास्वीवीद्विपार्क्योचेचिकृतनाटपात्राके । हे हे मृतकुः स्वृतिनेव भकान् इष्ट्रंविकातः स्य समाक्ष्यपन्यौ ॥११

#### यहर्षिणी

वीचीनामुभयविभागयोस्ततः स्युक्धत्वारि चिवशणनोप्रसेवितानि । पिच्यत्रास्त्रीविष्रसर्परमञ्जन्यकाचीः क्रीचौरि प्रमस्यनान्यमुक्कमेण ॥१२

#### स्राथरा .

कुर्वाणाः कर्णप्रध्यिपमिव विट्येरायतैविष्यभूनां व्यक्षद्वाकंप्रवालैः प्रतिकृतिममलां वारयन्तो जिनानाम् । वत्वारो यागवृक्षाः प्रतिकृतुमजुवामुज्जिताम्भोजकण्डैः पण्डपाद्यास्तेष्वमृवस्ममदसमुकृतां मण्डलैमंण्डपमानाः ॥१३

#### मन्दाकान्ता

तिल्रस्तिलो विमलस्तिलास्तत्र वाप्यो विरेनु वृंतत्र्यस्रप्रकटक्युररका कृतीर्वारयस्यः । नन्दा कीर्णा कनककमलैर्नन्ववस्युत्पलीये मैंबामीलेः स्कटिककुमुदेर्नाम नन्दोत्तरा च ॥१४

अपहरण करने वाली विधि से स्थापित प्रत्येक एक सौ आठ एक सौ आठ प्रकार के निर्मल अक्टूर तथा चामर वादि मञ्जल ब्रब्मों का समूह, भगवान का वैभव प्रदक्षित करने के लिये प्रकट हुआ आ। १। उन गोपुरों में, जिनके बीच-बीच में मोतियों के गुच्छे लगे हुए वे तथा जो दर्शकों की दृष्टि को कैद कर रहे थे ऐसे, मणिमय मालाएँ, घण्टा तथा सुवर्ण की जाली आदि लटकने बाले पदार्थ सुशोभित हो रहे थे।। १०।। उन गोपुरों के बीतर स्थित सुन्दर गली के दोनों पाइवैभागों में दो-दो किंची नाटय शालाएँ थीं जो मृदञ्जाब्बनि से मध्यजीबों को दर्शन करने के लिये बुलाती हुई-सी सुशोभित हो रही बीं।। ११।।

उसके आगे वारों दिशाओं में चार वीषियां हैं उन वीषियों के दोनों मागों में देवों है उप-सेवित बार प्रमदवन से को अनुक्रम से अछोक, समपर्क, सम्पक्त और आप्त्रवृक्षों से व्याप्त में ॥१२॥ उन प्रमदवन में सशोक आदि चार चैत्यवृक्ष से । वे चैत्यवृक्ष नये-नये परक्रवों से सुशोधित सम्बी शाक्षाओं के द्वारा मानों दिशाक्यों कि कार्य कर रहे के, तुना कमकवन को ओड़कर प्रत्येक पुरुष पर भगवान की निर्मेश प्रतिमाओं को धार्य कर रहे के, तुना कमकवन को ओड़कर प्रत्येक पुरुष पर बैठे हुए मदमात अमरों के समूह से सुशोबित हो पहे से ॥ १३ ॥ उन वनों में निर्मेश कर से मरी हुई तीन-तीन वारिकाएँ थीं जो गोल त्रिकाद और चतुक्कोण आकृति को भारण करती भी । तन्वा,

१. बहुरास्याकृती म० ।

# बार्तिकाधितम्

प्रातावा प्रविज्ञान्यवा बहुविया वारागृहतेषय-श्वाहान्योकसभासकाः पुरक्षिरा पुरक्षिकायहुकाः । क्षीडावर्षसभाः सुरामुरविस्तस्यत्रेष रेष्ट्रवृंताः कृतकारा शिकाविकसम्बक्षवृतप्रामसैकंतामकारेः ॥१५

## वंशस्यम्

वनास्वरा वज्जनयी नभस्तके प्रसारिताक्यकवायनग्यका । वभूव वेदी विवरविवसम्बद्धा युता बर्जुवर्यरस्ततोरणेः ॥१६ मयूरमास्याम्बरहंसकेशरिविशोक्षताक्यांम्युववक्रकाञ्छनाः । व्यक्षा वहोकेकममुख्य-साष्ट्रकं हातं सुवीवीरभितस्ततः वरे ॥१७

# वार्ड्स्विकी दिवय्

एकस्वां विकि केतवः सुरजवीकस्कोलमञ्जा इव क्रान्तस्मीवपकाः सहज्ञमजवन्ताशीति वीध्रस्वियः । ते सर्वेऽपि चतुविगन्तरमसम्बेकम पिम्बीकृता-विकृत्या च चतुःसहस्रमपरेपुर्तः क्षतैश्च त्रिभिः ॥१८

# वंशस्यम्

ततः वरो हेमसयः स्फुरसम्बो बसूच आकोऽन्युकरायगोपुरैः । चतुर्वहासानम्बद्धाः सपन्तितं विस्त्वयस्त्रीकाविस्तृतां चवन् ॥१९

नम्दवती और नम्दोत्तरा उनके नाम वे। उनमें नम्दा स्वर्ण कमलों से, नन्दवती मेघ के समान नील वर्ण के धारक नील कमलों के समृष्ठ से और नम्बोत्तरा स्कृतिक के समान सकेद कुमुर्वों से ब्यास थी।। १४।। उन्हीं बनों में महल, मिन्नगडप, नामा प्रकार के प्रव्यारों की पंक्तियों, चक्राकार झूले, हिंडोलना, समापृष्ठ, मोतियों की शिलापष्ट्र, सुर-कसुरों से ब्यास, तथा शब्द करते हुए मयूरों के समूह से जनका प्रान्तमाग विरा हुवा था ऐसे लता-मन्डपों से बेहित क्रीडा पर्वंत सुक्ताभित हो रहे वे।। १५।।

वनों के बागे वक्तमयी वेदिका थी को वपनी किरल क्यी सम्मदा के द्वारा काकास में इन्द्र-वनुवों के समूह को यौका रही थी, तथा चार उत्कृष्ट रत्नमय तोरणों से सहित थी।। १६।। वेदिका के बागे मुन्दर वीचियों के दोनों जोर मयूर, पाला, वरन, हंस, सिंह, हाथी, बैल, पदक, कमल और बाद इन वस बिह्नों से सहित एक सी बाठ एक सी बाद क्वजाएँ थीं।। १७।। जो बक्का नदी की तरक सन्तित के समान थी, जिन्होंने जाकाश को ज्यात कर रक्का वा तथा जिनकी त्वेत आजित की ऐसी वे व्यवाएँ एक दिसा में एक हवार जस्सी थीं। चारों विकाशों की सब व्यवाएँ एक व्यवह एकजित करने पर चार हवार तीन सी बोस होती थीं।। १८।। व्यवाओं के बाने देदीव्यवान कान्ति से युक्त सुवर्णसाल-सीने का कोट था जो कि प्रश्नराम मिन निर्मित श्रीपुरों से सहित बा र प्रमाने

स्त्रमीपुरेषु अभिवास्त्रराज्ञासम्बद्धान्त्रात् वटाविकानि । सतः परी हारिवृत्रभूतावी अभिवासमूक्त वरनाटचयेही ॥२०

# **बसन्तविसम्**

तेन्यः परावुमयतोऽपि वयापुरशी इरिहो स्थितो सुर्गमपूरवापूनपृक्षी । संरेणतुः कन्यमपुष्यठी मनोसी गीकाभ्रमकारिव्हिताविक हेमसेकी ॥२१

### **उपचा**तिः

तमैव कल्वेदवरसेवितानि कल्यहुनाचामभवन्यमानि । चतुर्नहात्रास्थितसिद्धकर्यसिद्धार्वेषुसाञ्चितमाभकानि ॥२२

# वंशस्यम्

सतः परासीच्यतुक्त्यनोतुरैर्विदाव्यनानोत्पस्यक्रवेविका । विषयकानीय सुरैनिवेकिता पराक्षनात्रेरिक तत्र विस्तृता ॥२३

# मालगारिणी

दश दश वररतातोरणानि बुतिविधितानि ततः दराष्ट्रपृथन् । सुरतपङ्कतुनप्रकासमधीवरवितयन्त्रनगक्तिमां वयन्ति ।।२४

बौर सम्बंधा काल सम्बन्धी चार महामेशों से सहित समस्त विवक्तियों के समूह को विक्रम्बद कर रहा चा !! १९ !! उम बोपुरों पर चटाविक असिक मञ्जल हवा सुक्षोजित हो एहे वे ! उनके बाते मृदक्षों के मजोहर सन्दों से सहित दो-दो उत्तम काटब गृह वे !! २० !!

रे. बमारी ग० ।

# **बार्ड्डिकीडितम्**

तैरेवान्तरिता बभुनंबनबस्तूपाः वदार्था इव

प्रावुर्भावमुपागसा जिनपति इष्ट्रं तदा कौतुकात्।

सिद्धानां प्रतियातनाञ्चिततया चन्द्रातपश्रीमुबः

पिण्डीमूब-भुवि स्थिता इव पृथक् मुक्त्येकवेशा इव ॥२५

मालभारिणी

विविधानि समन्ततक्ष्व तेषां पृथुकूटानि सभागृहाणि रेजुः । ऋविमुख्यनगारसेवितानि ध्वजमाकाविरक्षीकृतातपानि ॥२६

प्रहर्षिणी

वाकाञ्चस्प्रिकमयस्ततः परोऽभूत्याकारो हरिमणियोषुरस्तृतीयः । पूर्तत्वं स्वयमुपगम्य बायुमार्गः संद्रष्टुं विनमहिमानिवागतः क्रमाम् ॥२७ उपजातिः

तव्गोपुराणां गमनाग्रभाजां द्विपादवंयोः <sup>1</sup>संनिहितानिरेजुः । माञ्जल्यवस्तुनि विवित्रशस्त्रीविनिमतान्यव्यवटाविकानि ॥२८

बार्क्षिकी डितंम्

तन्मध्ये रविरं त्रिभङ्गसहितं पीठं सनोशं बभा-

बाज्ञालात्त्रसृताः प्रविभाजमहापीठस्पृत्रो बेविकाः ।

वाकाशस्फटिकेः परस्परपृषाभूताः इता मासुरे-

रासन्तावशिर्गेगैः सविनवैरध्यास्यमाना मुदा ॥२९

स्थित नी-नी स्तूप सुशोभित हो रहे थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानों उस समय जिनेन्द्र भगवान् के दर्शन करने के कीतुक से प्रकट हुए नी पदार्थ ही थे। वे स्तूप चाँदनी की शोभा को अपहृत करते थे—व्देत वर्ण के थे और सिद्धों का प्रतिमाओं से युक्त होने के कारण ऐसे प्रतीत होते थे मानों इकट्रे होकर पृथिबी पर स्थित हुए प्यक्-प्यक् युक्ति के एक देश हो हों॥ २५॥

उन स्तूपों के चारों बोर ऐसे समागृह सुक्षोभित हो रहे थे जिनके शिखर बहुत विस्तृत थे, ऋषि, मृति और अनगार जिनकी सेवा करते थे, ऋषि मृति अनगार जिनमें बैठकर धम्यं- ज्यात करते थे तथा ध्वजाओं की पंक्ति से जिन्होंने आलप—धाम को विरस्न कर दिया था ॥२६॥ उनके आगे इन्द्रनील मणियों के जिसमें गोपुर बने हुए थे ऐसा आकास स्फटिक, मणियय तीसरा प्राकार था वह प्राकार ऐसा जान पड़ता था मानों जिनेन्द्र मगवान की महिमा को देखने के लिये स्वयं आकाश मूर्त कप को प्राप्त हो पृथिवी पर आ गया हो ॥ २७ ॥ उन गवनचुम्बी गोपुरों के दोनों बोर रखे हुए, नाना प्रकार के रत्नों से निमित दर्षण तथा कलश आदि सङ्गल द्रव्य सुक्षोभित हो रहे थे ॥ २८ ॥ उनके मध्य में देदीप्यमान, तीन कटनियों से सहित, मनोहर पीठ सुक्षोभित हो रहा था। उस पीठ के चारों ओर कोट से लेकर विस्तृत, प्रदक्षिणा कप से बहापीठ का-

१. सम्निहिता विरेजुः म०।

## वसन्वतिस्कार

तासामुपर्यनुपमध्कितातकुञ्जस्तम्बेर्षृतो विविधरतंनमयो वसूत । श्रीसच्डलो सथुपमध्डलमच्डकमतः प्रोत्कुत्सहेमकमसैर्विहितोपहारः ॥३०

#### उपवातिः

चतुर्महाविश्वभूतानि यसैहबत्वारि भूष्मां मुकुदोरज्यसेनः। सदारागीठे तह घर्मबकाप्यात्यांवभूदुर्मोणमञ्जूसीयेः ॥३१ वसन्ततिसक्य

हेमे हितीयमणिमीठतसे विरेणुरष्टी व्यक्ताः प्रविमसा हरिबष्टकस्थाः । चक्रद्विपोक्षकमकाम्बरहंसतार्थं मास्माज्जिता विविधरत्नविनद्ववच्डाः ॥३२

### उपजातिः

रराज् षूडामणिवित्त्रलोक्यास्तृतीयपीठे अग्वसिवासः । मनोहरो गन्यकृटीविमानः सर्वार्णसिद्धाद्धविमानलीलः ॥३३ तस्यौ स तस्मिरित्रजगद्धतीक्ष्यः प्रतीष्ट्रयमाणामस्त्र्याग् जिनेन्द्रः । विवन्यनो भव्यजनैक्येतैः सुगन्यिमन्यान्दुभिवशितान्ते ॥३४

## वसन्ततिसकस्

तस्युर्वतीन्त्रविविजर्जमवार्विकास्य स्थोतिकाक्यभवनामरवामनेत्राः । तं भावना बनसुरा यहकल्पजास्य मर्त्याः प्रविक्षणसुर्यस्य सृगाः क्रमेण ॥३५

स्पर्शं करने बाली बेदिकाएँ थीं। वे बेदिकाएँ देदीप्यमान आकाश स्फटिक मणि से निर्मित थीं परस्पर पृथक पृथक थीं और विनय सहित नारह गण उन पर हवं से बेठे हुए थे।।.२९।। उन वेदिकाओं के ऊपर अनुपम कान्ति वाले सुनर्णमय स्तम्मों से धारण किया हुआ, नाना प्रकार के रहनों से निर्मित, अगर समूह से सुन्धों भित तथा खिले हुए सुनर्ण कमलों के उपहार से मुक भी मण्डप था।। ३०।। पहली कटनी पर चारों महादिशाओं में यक्षों द्वारा मुकुटों से उज्ज्वक मस्तक से बारण किये हुए चार धर्म चक्र, मणिमय मञ्जल द्वारों के साथ रखे हुए थे।। ३१।।

सुवर्ण से निर्मित तथा मणि में से बटित दूसरी कटनी पर, जो अत्यन्त निर्मेल थी, बाठ विशाबों में स्मित थी, चक्र, गज, बैक, कम्फ, वस्य, हंस, गस्य बीर माला से चिक्कित थी तथा जिनके दण्ड नाना प्रकार के रत्नों से खिलत थे, ऐसी बाठ व्यवार्ष सुशोमित हो रही थीं ॥ १२-॥ तीसरी कटनी पर गन्यकुटी नाम का वह विमान सुशोमित हो रहा था जो तीन लोक के चूबामिक के समान था, जिसपर मगवान का विवास या, जो मनोहर था और जिसकी सोमा सर्वार्थ सिद्धि के देवीय्यसान विमान के समान थी ॥ १३ ॥ सरीय में बाये हुए भव्य बनों द्वारा सुवन्यित बक्क से विश्वमा निकटवर्ती भाग सीचा थया था ऐसे उस मन्यकुटो विमान में वे जिनेन्त मगवान सिक्ष्य वे बो तीनों जगत् के द्वारा पूज्य थे, जिनके निर्मेल बचनों की प्रतीक्षा की जा रही थी तथा जो कर्मवन्य से रहित वे ॥ १४ ॥ भगवान को अरक्षिणा देकर कम से मुनीन्द्र, कर्मवासिनी देविया,

#### उपवातिः

चतुर्वेहाविष्यवायप्रमेदादृष्टिचिव्वयानूनययप्रभेदाः । सीयानगासा 'वसचद्कनास्वरवरीतपीकासानता वनुषुः ॥३६ त्रिक्षारुवर्योग्नतरत्नगोपुरे बीक्षारपाका वरहेमनेत्राः । यासम्यवासंद्ययुदारवेवा वन्यामरा भावनकरवजार्य ॥३७ वाक्षस्य शासस्य मनोक्षमानस्तरमस्य संव्यानविद्यांवरा ये । सवन्तरं चित्रविभूतियुक्तं तैर्वोजनस्याद्धीर्मित त्रणीतम् ॥३८ वाक्षस्य शासस्य मनोहरस्य द्वितीयशास्त्रस्य च मन्यमाहः । त्रियोक्यनं कर्यनगावकीर्विवराध्यमानस्य जिनानगजाः ॥३९ द्वितीयशासस्य विचित्रसम्बद्यावकीसारितजानुभासः । तृतीयशासस्य पुनिप्रधाना द्वियोकां वान्तरमित्वुक्ति ॥४०

वंशस्य य

तृतीयशासस्य विविश्वकेतनैनिरन्तरेक्कावितवायुवर्णनः । विवारिपीठस्य च कीर्तितं वृद्येः स्कुरत्वअस्यान्तरसर्वयोजनम् ॥४१ वयकातिः

बनूनकान्तेर्जिनसंनिवानदेशस्य वामीतकनूवनस्य । अप्यन्तरं रत्नविराजमानस्तन्भस्य बद्योजनमञ्जरार्याः ॥४२

आर्यिकाएं, ज्योतिष्क देवों की देवियां, उपन्तर देवों की देवियां, अवनवासी देवों की देवियां, अवन-वासी देव, उपन्तर देव, करववासी देव, अनुष्य और वसु बाकर कम से बेठे हुए थे।। ३५।। चारों महादिशाओं के बच्य भेद से विस्तृत गर्जों के भी बारह मेद से अर्वाद चारों दिशाओं में बलयाकार बारह सभाएँ थीं। उन सभी समाओं में देवीप्यजान, प्रदक्षिणा रूप से स्थित, तथा सिहासन के अन्त तक गई हुई सोछह-सोछह सीढ़ियों की पंकियों थीं।। ३६।। तीन कोटों के उत्कृष्ट सवा सभाव रत्नमय भोयुरों पर कम से ब्यन्तर, अवनवासी और कल्पवासी देव हारपाछ ने को सुवर्ष का केंत्र हिंगे हुए से तथा उत्कृष्ट वेच के भारक से ॥ ३७॥

जो गणितज्ञ मनुष्यों में जत्यन्त श्रेष्ठ वे उन्होंने प्रयम कोट और मुन्दर मानस्तन्त्र का समीचीन जन्तर जो कि नाना प्रकार की विमूति से युक्त वा आधा योजन था ऐसा कहा है ।।३८।। जिमानम के जाता पुरुषों ने मनोहर तथा करूप वृक्षों को पंक्ति से सुखोशित पहले और दूसरे कोट का मध्य-विष्य का मन्तर दीन योजन कहा है ।। ३९ ।। नाना प्रकार के राजों की प्रमा पंक्ति से सूर्य की वीति को दूर हटाने वाले पूसरे और तीतर कोट का अन्तर दो योजन था ऐसा आधार्य कहते हैं।। ४० ।। निरन्तर कनी हुई नावा प्रकार की पतावाओं से आकाश की आधार्यित करने वाले तीतर कोट और देवीच्यमान प्रधा से युक्त सिहासन का अन्तर विद्वानों ने आधा योजन कहा है ।। ४१ ।। अस्प्रिक कान्ति से युक्त, तथा पृथ्वितित्क के आमूष्यस्वस्य गुम्बकुटी और रहनों से

१. सम्बद्ध सः ।

## गारमामिको

इति यात्रं विकाषिकस्य संस्थीत्रयतो हादत्रयोजनं काराजत् । जमरेन्द्रफानित्रस्तिभागिरकरं कीर्यमिनान्तरं जिल्लोकसः ॥४३ शार्यक्रविकीद्वितम्

वीक्वी वृष्टिरतुद्दृता ममुक्तैः व्येतीकृताशानमां
तत्त्वाशे सत्त्रभाविक विश्वा व्योतस्या प्रयातास्थरात् ।
संत्रकः तिमवाक्रमम् विगर्णातं अव्योत्त्रिकार्मणीयताम्
जेलोवक्षेवरवागशे मृतिसुकः वे दुन्दुभीनां व्यक्तिः ॥४४
क्रान्तास्भोवक्षेरनेकविद्ये कर्यान्वशा मन्तरं
नानायुक्यनवश्रवास्त्रभूभयो मृतः स्वयं वा ममृः ।
एकीभूय कुर्वुमोत्कर इत द्रष्टुं तसम्यागतो
रक्ताशोकत्यः सुराञ्चित्तत्लोऽप्यासीत्यवित्रः परम् ॥४५
वक्रीकृत्य सुरेक्पर्युविर वा सीराष्ट्रपर्धाः गयो
विन्यस्तं गर्गने त्रिषा परिमितं स्वस्य प्रभास्थात्ये ।
तस्येन्द्रज्ञृतिशुभाष्यविद्यं मन्योधरानावर्तः
जैलोवक्षेत्रस्त्रकारकार्यं सम्बत्तरकारकार्यं विद्युते ॥४६

पुत्तोभित मानस्तम्म का अन्तर छह योजन था येसा वार्वपुरुष कहते हैं।। ४२ ॥ इस प्रकार उस जिनेन्द्र भगवान् का वह समवसरण दोनों कीर-पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण बारह योजन प्रमाण था तथा देवेन्द्र, नागेन्द्र और नरेन्द्रों से ज्यास वह समवसरण ऐसा सुशोभित हो रहा बा मानों तीन जीक का दूसरा ही अध्य हो ॥ ४३ ॥

अगर जिसका अनुसरण कर रहे थे, जिसके दिशाओं के मुझ को सफ़ेद कर दिया था और जो अग्वकार के कवों से सहित दिन में प्रकट हुई बाँदनों के समान जान पड़ती थी ऐसी पुष्प वृष्टि उन मगवान के आगे आकाश से वह रही थी। जो उन जिनेन्द्र के दर्शन करने के लिये जिलेकिकियत मन्यजीयों को मानों बुला रहा था ऐसा जाकाश में बजने थाले दुन्द्रशी वाओंका शृति सुखद सब्द तीनों लोकों के मध्य में ब्यास हो गया था ॥ ४४॥ आकाश को गास करने वाली अगेश सांस्थाओं से जो विशालों में अव्यारात को रोक रहा था, जो जाना प्रकार के पुष्प तथा ववीय प्रकारों से सुन्दर था तथा ऐसा जान पड़ता था मानों स्वयं सृतिधारी नसन्त हो हो अथवा उन मगवान के दर्शन करने के लिये एक एप रखकर आया हुआ कुस्त्रमों—उत्तानोगर्मान के अव्यवस्था जन समझ ही हो ऐसा लाल अशोक पुता वहीं था। यह बच्चोक नुवा सुराज्यितत्वल मिदार के सुवार्गितत्वल वाला होता हुया भी निवार था। वह बच्चोक नुवा सुराज्यितत्वल मिदार के सुवार्गितत्वल वाला होता हुया भी निवार था। वह बच्चोक नुवा सुराज्यितत्वल मिदार के सुवार्गितत्वल वाला होता हुया भी निवार था। यह बच्चोक नुवा सुराज्यितत्वल मिदार के सुवार्गितत्वल सुवाराज्य वेशों से सुवार्गित होते पर भी पविषय था। अ १५ कि बचाना सुवाराज्य से जिसका सुवार्गित होते हो सुवार्गित होते पर भी पविषय था। अ १५ कि बचाना सुवाराज्य से स्वार्गित सुवार्गित होते पर भी पविषय था। अ १५ कि बचाना सुवाराज्य सुवाराज्य से जी सुवार्गित होते पर भी पविषय था। अ १५ कि बचाना सुवाराज्य से विषय साथ पर से सुवार्गित से सुवार्गित सुवाराज्य से सुवार्गित सुवाराज्य से सुवार्गित सुवाराज्य से सुवार्गित सुवार्गित सुवार्गित सुवाराज्य सुवाराज्य से सुवार्गित सुवाराज्य सुवार

१. मान्दरं म० ।

#### वर्ष मानचरित्रम्

षुन्वानावित्र हस्यसामुप्यस्तौ ज्योत्स्वासरङ्ग्नी विद्या यक्षी तं विसक प्रकीर्णकपर्येना सेवित्रातां प्रमुम् । यस्मिन्यस्यति रस्तवपंत्र इत स्वासीसञ्ज्ञावकीं अव्योजस्तवमुस्तवीययपुत्रो आमध्यकं मण्डनम् ॥४७ नानापत्रकसान्तितं वनमित्र व्याजुन्धमाणानवे-युंक्सं केशरिक्षः सरस्यकरं वामेव वारो परम् । तुःङ्गं हेममयं सुरासुरजनैः संसैन्यमानं सदा मेरोः शुङ्कनिवासमं जिनयसेस्सस्यामवञ्जासुरम् ॥४८

#### उपजातिः

बजायमानेऽच पतिः सुराणां विष्यध्यनौ तस्य विनेश्वरस्य । जानेतुमात्माविवर्विज्ञतो यस्तं गीतमग्राममगाङ्गणेशम् ॥४९

# बसन्तति छक्म्

तत्र स्थितं जगति गौतमगोत्रमुक्यं विश्वं विया विमक्या प्रथितं च कीर्त्या । इन्ह्रस्ततो विनवराम्तिकमिन्त्रभूति वावण्डलेन बहुवेवभूवाविनाय ॥५०

की कान्ति के समान सफ़ेद होकर भी भव्यजीवों के समूह को रागावह—लालिमा को उत्पन्न करने वाला था (परिहार पक्ष में भव्यजीवों के समूह को रागावह—प्रेम उत्पन्न करने वाला था ) तथा उनके तिलोकीनाथ होने का उत्तम चिह्न था ऐसा उन अगवान का अत्रम्य इस प्रकार वेदीप्यमान हो रहा था मानों देवलोग क्षीरसागर के जिस जल को अक्राकार करके अपर ले गये थे वह अपनी प्रभा की क्यांति के लिये तीन रूप रस कर वहीं आकाश में मानों स्थित हो गया हो ।। ४६ ।। जो दिन में दिकाई देने वालो जांदनी की दो तरकों के समान जान पढ़ते थे ऐसे दोरते हुए दो यक्ष, निर्मल चमरों के छल से उन भगवान को सेवा करते थे तथा भव्यजीवों का समूह रत्नमय वर्षण के समान जिसमें अपने अतीत अन्मों के समूह को देखता था ऐसा उनके शरीर का आभूषणस्वरूप भामण्डल था ॥ ४७ ॥ जो वन के समान जाना पत्रस्ताओं (पक्ष में अनेक वेल-वूटों) से सहित था, जो खुले हुए मुखों से युक्ष सिहों से सहित था (पक्ष में जो सिहाकार पायों से सहित था) रत्न और मकरों से सहित होने के कारण को दूसरे समुद्र के समान था, उत्तम था, सुवर्णथम था, सुर-असुर जनों के द्वारा जिसको सेवा की वा रही थी तथा जो सुमेद पबंत की शिक्षर के समान जान पढ़ता था ऐसा उन जिनेन्द्र भगवान का देवीप्यमान सिहासन था।। ४८ ।।

तवनन्तर बढ़ उन जिनेन्द्र मगवान को विव्यव्यक्ति नहीं खिरी तब इन्द्र अपने अवधि आस के द्वारा विकाय हुए गणधर को काने के लिये गौतम बाम गया ।। ४९ ॥ तत्पश्चात् बढ़ी रहने बाले, गौतम गोत्र के प्रमुख तथा निर्मल वृद्धि और कीर्ति के द्वारा बगत् में प्रसिद्ध इन्द्रमुक्ति बाह्मण को, छात्र का वैध रखने वाला इन्द्र, बाद के छल से जिनेन्द्र भगवान के समीप से आधा

### THE STATE OF THE PARTY OF

नावताः नोधानेकावावावातात्त्वं स्वरः विश्वासः पृत्रसीन कुनेकारः के कावावातिका जीवनिवातित् । तात्त्वोतिकावाकरतिकावातिः स्वत्त्विकाव्यक्तिः सीवतं सञ्चयत्तिहिकातित्त्ववैः विश्वतेः वर्ण सोस्प्रहोत् ॥५।

वृत्याह्य गोलवामा अविवासमासा कावारो वेव कावा-वृद्धपोषण्यायोगीप्रचित्रसायोगिकिकाः सा सवः । रास्मित्रेवाह्य वहाँ विनयस्तिवता प्रोक्ततावप्रवृक्षां सोवाक्तां द्वावकाक्ष्यस्वयद्वातां गोलवः सोव्यराह्ये ॥५२ उपवासिः

संत्राप्तसर्वातिकार्वं जिनेन्द्रसिम्बस्तवा तं विनयावनकः। प्रवक्तमे स्तोतुनिति स्तुतिकः 'स्तुत्वे न केवां स्तवनाभिकाकः ॥५३ द्रतविक्रस्थितम्

वय विनेत्र तथ स्तवसाहित्री सम प्रस्त्यृह्यापि संगुक्ता । स्वाति वीक्य मतिर्धुनतीर्थं व्यवक्रोडिनवतीडिन सहाजरः ॥५४ विन तथापि मया हुबक्षश्वितप्रचुरमस्तिजरावनिकास्यते । तथ पुणस्तुतिरप्यतिरुक्षारा संबंधुरमञ्जास्य में हि असा ॥५५

॥ ५० ॥ मानस्तान्म के देखने से नमीमृत किर को घारण करने वाले उस बुद्धिमान बुनाणूमि में जीन के सदमान को सहय कर अगवान से पुछा और उत्पन्न हुई दिन्यव्यति से सहित जानवान ने उसके संध्य को दूर कर दिया । उसी समय पाँचती बाह्यपपुत्रों के साम उस सन्तान के विकासिया कर की ॥ ५१ ॥ विद्युद्धतुत्व से जिसने पूर्वाह्यकाल में दीक्षा के साम ही बुद्धि, अगवान, अज, वज, प्रसिद्धरस्त, अस और विकास से सात खदियां प्राप्त की सी समा सीतान समय के मुख से विकास अमें विकास समय के मुख से विकास अमें विकास की सात की सीता की सी

भ रहें कि लेखें किए की इच्छा है समापि कैसे बार्ड सारका स्वयंत करने में जबात हुई है फिर की का बारके तुम-श्रेरक पूर्वों की अञ्चता (च्छा में मारीका ) देखकर स्थापित हो हुई है सी लेख ही है क्वींकि सहाम भार रह होने कर की बाम तो उत्तर्थ करता ही है शहरात है जिसकास

t of this

विगतहानि विवानिश्चनुष्ण्यकं विकायकञ्ज्ञवयैरिभनन्वितम् । वहति वीर यशस्तव सन्ततं वियमनृतमपूर्वकलाभृतः ।१५६ विभूवनं सततं करजक्षमावरण 'वरमर्वावतमण्यग वीससे । जिन यथास्वितमसम्बं परिश्चनग्रहि विकित्यगुणः परमेश्वरः ।।५७ सुतसुमानत कम्पितं नेरणा मनसिको मृदुपुष्पकनुर्धरः । ववरितो भवतेति किमञ्जूतं वक्षवता विषमोऽप्यभिभूयते ।।५८ जगति यस्य सुदृषंरःभूजितं प्रथितवैर्यंवनैरिप शासनम् । प्रकटदुःसहगुप्तिनिबन्धनं परमकार्याकः स कर्यभवान् ।।५९ वनुदिनं कुमुदं परिवर्षयन् परमकोकवितापि महो द्वत् । विरहितावरणोऽप्यक्लिकितिजिनपते त्वमपूर्वंतमोपहः ।।६०

यद्यपि मेरो बुद्धि स्वलित हो रही है और वापको गुण-स्तुति अरथन्त कठिन भी है तो भी हृदय-स्थित बहुत भारी भक्ति के भारसे वह मेरे द्वारा कही जायगी सो ठीक ही है क्योंकि सभीचीन अनुराग से सहित मनुष्य को रूज्जा नहीं होती है ॥५५॥ हे वीर जिनेन्द्र ! जो हानि से रहित है, रात विन उज्ज्वल रहता है, तथा खिले हुए कमलों के समृह से अभिनन्दित है ऐसा आपका बहुत भारी यश निरन्तर अपूर्व चन्द्रमा की छक्ष्मी को भारण करता है। भावार्थ-वर्तमान का चन्द्रमा घटता है, मात्र रात्रि में चज्ज्बल रहता है और उसके उदय में कमल निमोलित हो जाते हैं पर बापका वशरूपी चन्द्रमा कभी घटता नहीं है, दिन-रात उज्ज्वल रहता है तथा उसके अस्तित्व काल में कमल खिले रहते हैं इसलिए वह अपूर्वता को घारण करता है ॥ ५६ ॥ जो परिभ्रमण न करने पर भी अध्वय-पथिक है ऐसे हे वीर जिनेन्द्र ! आप तीनों लोकों को निरन्तर करण, क्रम और आवरण के बिना ही यथावस्थित रूप से देख रहे हैं सो ठीक हो है क्योंकि जो परमेइवर है उसके गुणों का चिन्तवन नहीं किया जा सकता है। भावार्थ-संसार में पश्चिक वह कहलाता है जो परिश्रमण करता है-यहां-वहां बूमता है पर आप परिश्रमण के बिना ही पथिक हैं अर्थात् एक स्वान पर स्थित रहकर ही तीनों स्रोकों को जो जिस प्रकार है उसी प्रकार जानते हैं। संसार के अस्य पिक किसी पदार्थ को देखते हैं तो इन्द्रियादिक करणों से देखते हैं, क्रम से देखते हैं और अब वूसरीं को देखते हैं तब पहले देखे हुए पदार्थ पर आवरण पड़ बाता है परन्तु आपके देखने में करण क्रम और बावरण नहीं है इस तरह जापके गुणों का चिन्तवन करना मेरे लिए शक्य नहीं है ॥५७॥ छींक की वायु से मेरु पर्वंत को कम्पित कर देने वाले बापने कोमल पुरुष्क्षी धनुष को धारण करने वाले कामदेव को पराजित कर दिया इसमें आक्चर्य क्या है ? क्योंकि मलवान के द्वारा विषम भी तिरस्कृत होता ही है ॥५८॥ हे भगवन् ! जब कि संसार में आपका शासन प्रसिद्ध वैर्य-रूप धन के बारकों के लिए भी अस्यन्त दुर्धर है, शक्तिसम्पन्न है तथा स्पष्ट और दुःसह गुप्ति-सुरक्षा के सामनों से युक्त है तब माप परम स्थासु कैसे हो सकते हैं ? ॥५९॥ हे जिनेन्द्र ! क्योंकि आप व्यतिदिन कुमुद-चन्वविकासी कमल को बढ़ाते हैं, अलोकविनापि-लोक को संतप्त नहीं करने

१. वरणहीनमिदं सन् वीक्यते म० । २. मस्य म० म० । ३. कम्पितिमेरुणा म० ।

į

समुप्तका विरं किन कुल्बा कुल्बा व स्वक्त न सामवः । नमसि वृद्धियोगरकोष्ट्रप्रमधिनमस्युक्तो सुनि धातकाः ॥६१ सुपुणरानिवरप्यधानमा विभवनो 'युव विकाससुवानः । त्रिवपतामवियोऽप्यपत्रियहस्तव विक्रहानवं किन वेहितव् ॥६२ विषय सर्वजनप्रमदाब्धा नवपुणाविषयम्स्तिनरिक्तिः । सत्तिकरा इत मान्ति भवपुणात्वय पुणा इत व्यक्तमसः कराः ॥६३ नवपदार्वपुतं विनमं महित्यस्यं परिविद्ति कारणम् । वनति भव्यपुतं सुन्यद्वयं किन 'त्रवेष मसं सुनिवस्यते ॥६४

वाले उत्कृष्ट तेज को धारण करते हैं, बाबरण से रहित हैं अंचित् मैव जादि जावरणों से कभी छिपते नहीं है, तथा अचलस्थिति—अविनाशो स्थिति से सहित हैं अतः आप अपूर्व सूर्य है। भावार्थ-पूर्य कुमुद को नहीं बढ़ाते किन्तु आप कुमुद को बढ़ाते हैं ( पक्ष में पृथिवी के हर्ष को बढ़ाते हैं ) सूर्य लोक को संतप्त करने वाले उत्क्रुष्ट तेज को चारण करता है परन्तु आप लोक को संतप्त न करने वाले उत्कृष्ट तेज (पक्ष में कोकाङ्कादकारी प्रमाच ) की भारन करते हैं, सूर्य मेध आदि के आवरण से छिप जाता है किन्तु जाप किसी जावरण से छिपते नहीं हैं ( पक्ष में ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म से रहित हैं ) सूर्य की स्थिति चल है अर्थात् वह उदय और अस्त की प्राप्त होता है परन्तु आप अवल स्थिति हैं—अविनाशो स्थिति से सहित हैं इस 'अकार आप अपूर्व सूर्य हैं ।।६०।। जिस प्रकार श्रावण मास में उत्तरबोहरां—अस्पधिक चूलि को हरने वासी नवीन मेव की वृष्टि को पाकर पृथिवी पर बातक तुषा-पिपासा से रहित हो जाते हैं उसी प्रकार है जिनेन्द्र ! उररजोहरां—विशाल पाप को नष्ट करने वाली जापकी वाजी को पाकर लायु तृषा--तृष्टवा से रहित हो जाते हैं ॥६१॥ है जिनेन्द्र ! आप उत्तम-गुर्णों के रत्नाकर-सागर होकर भी अधडा-वाय-अजलावाय हैं-जल से रहित मध्यभाग से युक्त हैं ( परिहार पक्ष में जवडावाय-जडावाव नहीं हैं किन्तु प्रबुद्धहृदय हैं ), आप विभवन-काम से रहित होकर भी अत्यधिक कामसूच को देने वाले हैं ( पक्ष में अत्यधिक अतीन्द्रिय सुख को देनेवाले हैं ) और तीनों अगत् के स्वासी होकर भी अपरिव्रह-परिव्रह से रहित हैं ( पक्ष में मुच्छी परिकाम से रहित-निर्याण हैं इस प्रकार जापकी यह चेष्टा विरुद्ध है ॥६२॥ हे प्रमो ! आपके गुण चन्द्रमा की किरणों के समान और चन्द्रमा की किरणें आपके वृणों के समान सुशोभित ही रही हैं क्योंकि जिस प्रकार वापके गुणं समस्त प्रमुखों को प्रमदावह—आनन्द उत्पन्न करने वाले हैं विवयदाह को दूर कर बारमशान्ति को उत्का करने बाले हैं उसी प्रकार चन्द्रमा की किरणें भी सब बीबों की अमदावह--प्रकृष्टमद की उत्पक्ष करने बाले हैं अववा दिन सम्बन्धी तपन की शूर कर शीतकता के आंतन्त्र की देने शाले हैं। जिस बकार आपके गुण नवसुकानिकार---नूतन अमृत के समान स्पष्ट है उसी प्रकार अन्त्रंमा की किरेने श्री नवसुवाविश्रद् - नृतन चुना के समान स्वेत हैं और विस प्रकार जापके गुण तिमिरिक्कियू-श्रशानात्मकार को नह करने वाले हैं उसी प्रकार अन्त्रमा की किरमें भी तिमिरिक्षिय ---राजि सम्बन्धी बन्धकार को नष्ट करने बाकी हैं ॥६३॥ है जिन ! जी नी पदार्थी से सहित है। अक्षान

विमवनोऽपि निकास स० । २. वहन्तिस्त्यो ४० । ३. तमैव वर्त तम प्रकते ४० ।

सिकराजियस्थनकाचकाशिक्षार्शिक्षयार्थभीकराः ।
विविध वैर्यमहत्त्वसुमित्रवृति वृतिप्रसमीर्थयता विताः ॥६५
हृवयतो भवता सुनिराहतः सुचितमाधिवस्य विवेश वः ।
तमितरास्ति रागमिवोद्वमित्रस्थमस्यस्ति पाव युगं तथ ॥६६
तव निश्चम्य सुविध्यर्थं युवं तसुचयात्ति स्वा किन भात्तिकाः ।
भवति वि न सुवाय विक्रिक्तां अभिनवान्तुवरस्य महाञ्चनिः ॥६७
वहति यो हृववेन भववनुष्यम् प्रविभकान्तुरितं तमवोज्यति ।
निश्चि सम्प्रसद्यास्त्रकार्यम्बतः सुरप्यस्तमस्त कियु सित्यते ॥६८
इयमनतः सतुष्ट्यवैभवं न च वरो स्वते भवता विना ।
स्वति सुग्वययोगिरिवाणंगः कियु बहत्यपरोऽन्तु सुवामयम् ॥६९
विश्वयवोष्ययं परमं सुसं तव विनेश्वर पावसमाभि ता ।
भवति भव्यसभाग्रत्यान्त्रिता कृषुविनी कुषुवाधिवतिर्व ॥७०
सुग्वविश्वविदः स्वयुवेण्क्या विन भवन्त्यस्यारिकारिकारित्व ॥७०
सुग्वविश्वविदः स्वयुवेण्क्या विन भवन्त्यस्यारिकारिकार्यः ।
कुर्युमितं सहकारमिवास्तिने व हि भवन्त्यपकारिकमञ्चनः ॥७१

है, अमुपन है, परम निर्वाण अपना उत्कृष्ट सुस का कारण है, मन्य जीवों के द्वारा स्तुल है जीर उत्तम दो नगों वे सहित है ऐसा मापका मत ही जनत् में मुक्तोमित हो रहा है ॥६४॥ हे स्वामित् ! बापने बैयं, यहत्व, समुन्नति, कान्सि, वैयं और प्रशन इन गुणों के द्वारा क्रम से समुद्र, आकाश, सुमेर पर्वत, सूर्य, पृथिवी और बन्त्रमा को जीत लिया है ॥६९॥ हे जिनेश ! आपने निर्मेल समाधि क्क के द्वारा हुवय से असे सर्वथा तिरस्कृत कर दिया था, पल्लव के समान लाल लाल कान्ति को बारन करने वास्त्र आपका बरनयुगक उस राग को उगलता हुआ-सा सुशोभित हो रहा है।।६६॥ है जिन । भक्त कोग आपकी दिव्यध्वनि को सुन कर हवं को प्राप्त होते हैं सो ठीक ही है क्योंकि नूतन मेच की महानर्जना क्या मयूरों के सुख के छिए नहीं होती ? ।।६७।। वो मनुष्य इयय से आपके निर्मास गुणों को भारण करता है पाप उसे छोड़ देता है सो ठीक ही है क्योंकि रात्रि में पूर्ण चन्द्रमा की किरणों से सहित बाकाश क्या अन्धकार से लिस होता है ? अर्थात् नहीं होता ॥६८॥ आपके विमा कोई दूसरा इस अनन्त चतुष्ट्यरूप वैभव को प्राप्त नहीं होता है सो ठीक ही है क्योंकि संसार में क्षीरसावर के समान क्या दूसरा समुद्र व्यमुत्तमय जल को घारण करता है ? अर्थात् नहीं करता है ॥६९॥ हे त्रिनेश्वर ! जिस प्रकार चन्द्रमा के पादसमाश्चिता-करों का आश्रय केने वाकी हरीभरी कुमुदिनी निर्मक विकासकर सुख को प्राप्त होती है। उसी प्रकार बापके पावसमाजिता- परणों का बाधव छेने वाकी दयाई, अव्यसमा निर्मेळज्ञानसय परम सुखको प्राप्त होती है ॥ ७० ॥ हे जिन ! जिस प्रकार भ्रमर कूले हुए आ अवृक्ष की अच्छी तरह उपासका करते हैं उसी प्रकार गुणविशेष को बागने वाले लोग बारमसुब की रंग्छा से अाएकी अच्छी तरह उपासना करते हैं सो क्षेक ही है क्योंकि प्राणी अपकारी की उपासना नहीं करते हैं ॥ ७१ ॥

१. शुद्रा म० । २. समाम्रितः म० ।

. •

हे जिलोकीनाय ! भूषण, क्षेप और परिषद् से रहित आपका वारीर बुक्तेषित हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि जिसमें सूर्य चन्द्रका और ताराओं का स्वय कहीं हुआ है ऐसा आकाश क्या शीझ ही मनोहर नहीं होता ? अर्थात् होता है !॥ ७२॥ है जिल ! इस संसार में जिस प्रकार मनुष्यों के नेत्र आपमें सन्तोष को प्राप्त होते हैं उस प्रकार किसे हुए भूतव कमक में, निर्मक कर के यूक सरोवर में तथा पूर्ण चन्द्रमा में भी सन्तोष को प्रक्ष वहीं होते हैं ११७३११ है कीर ! लखीमूह बस्तकों पर स्थित, चन्द्रभा की किरणों के समान कान्ति बासा आपके चरवयुगस की नसर्पीकार्धे का किरणसमृह ऐसा दिखाई देता है मानों बदात सन्ततिबाला पुण्य ही स्वयं पढ़ रहा हो । ७४ ।। है अभिपते ! अगाव संसार-सागर में हुवे हुए इस अगद का बद्धार आपने ही फिला है सी ठीक ही है न्योंकि कुल्य पक्ष के गांद अन्यकार से अन्यक्षादिश आकाश को सूर्य के विभा यूक्स बीच निर्मल कर सकता है ? ।। ७५ ।। हे जिन ! जिस प्रकार नवीन नेच, बहुत भारी रथ-चुकि की नह करने वाली जलवारा के द्वारा बाजा-दिशाओं को अवस कर कल की और व देश प्रमुख्यें कर उपकार करता है उसी प्रकार माथ भी बहुत असरी रख--पाय को नह करते वांबी क्षांकी के द्वारा आशा-तृष्णाओं की पूर्ण कर कल को ओर न देख तवा वाणीके द्वारा मनुष्यों का प्रक्राद करते. हैं। यावार्य-आद सेम ने समान निःस्पृह परोक्कर है है । ७६ है किन ! सुद्ध दका से सहित आपके मल में निश्चमं से दीय का एक क्या भी दिखायी तहीं देता है सो ठीफ ही है बर्वोंकि रमधान से बीताल मन्त्रमध्यक में नमा नरको का एक कन भी नैर रकता है ? अर्थात् सही कारात हैं।। ७० ।। है जिन ! की मनुष्य बादरपूर्वन नर्गक्य बन्यकि से तदा नापके अवस्कृति अमृत की पीता है ज़ितकारी मुद्धि से युक्त वह महाका, कृषिकी पर मसावि सुरुवा निरक्षुत है तो की काके

रै. युक्ताविक सर । रे. युक्तासभारकी मन । रे. रखी मुखा मन । ४. पुक्तकथाः मन ।

जनस्तीश र्शेष स्वयि अध्यता सदयबोषमसौ स तंपरपु सर् । निस्तिसमर्गकयं स शरीरिजां शिवमन स्तिमिताष्ट्रपुणं सुक्षम् ॥७९ सनिजरिक्षतरकतमविभागस्यितिमनोक्षमबौत सुनिजंछम् । तव जिनेश्वर पादपुणं मण प्रश्नममातपुतां नमतः सदा ॥८०

वसन्वतिलक्ष्

इत्यं मया इतनुतौ घनपातिकर्मीनपूं छनोपजनितातिक्षयीं इयुक्ते । स्येयान्त्रम त्रिमूबनाविपतौ विविक्ता मक्तार्यनिविनि जिने त्विय बीर भक्तिः ॥८१ उपजातिः

स्तुत्वेवनिन्तः सुचिरं विनेन्तं समन्वयुक्तत्यनिकचा भूयः । वामेन हस्तेन नयन्त्ववेजं पुरः प्रवासाहिन्तं किरीटम् ॥८२

वसन्ततिसम्

नाथ स्थितं कथनिवं भुवनं कियहा तस्यानि कानि पुरुवस्य कयं नु बन्धः । कैः स्यावनाविनिधनस्य कवं विद्युक्ति वंस्तुस्थितिः कथमुवाहर दिव्यवाचा ॥८३

इन्द्रवजा

उक्त्वेति संपृष्टवते ययावत्तस्मै स जीवाविषदार्थंतत्त्वम् । भव्यान्ययि स्वापयितुं विमुस्तेरित्वं जिनेन्द्रो विजहार वीरः ॥८४

द्वारा बाधित नहीं होता अर्थात् उसकी सब तृष्णाएँ स्वयं ही जानत ही जाती हैं ॥ ७८ ॥ हे ईश ! भव्यता, आपमें श्रद्धा को उत्त्रक्ष करती है, आपकी श्रद्धा सम्यग्जान को उत्पन्न करती है, सम्यग्जान तथ को उत्पन्न करता है, तथ समस्त कमों का क्षय करता है और समस्त कमों का क्षय बच्द गुणों से सहित सुख रूप मोक्ष को उत्पन्न करता है ॥ ७९ ॥ हे जिनेस्वर ! जो बिना रंगे ही लाख हैं, विश्रम स्थित—विलासपूर्ण स्थित से रहित होकर भी मनोज्ञ हैं तथा बिना घोये भी अत्यन्त निर्मल हैं ऐसे आपके चरणवुगल, नमस्कार करने वाले मेरे प्रशम गुण को सदा विस्तृत करें ॥ ८० ॥ इस प्रकार मेरे द्वारा जिनको स्तुति की गई है, जो प्रचण्ड घातिया कमों के निर्मल कस से उत्पन्न होने वाली अतिशय पूर्ण ऋदियों से युक्त हैं तथा जो अक्त आर्य पुष्यों को आनन्द-वायी है ऐसे जिलोकीनाथ बाप जिनेन्द्र भगवान् में हे बीर! मेरी पवित्र भक्ति सदा विद्यमान रहे ॥ ८१ ॥

इस प्रकार बिर काल तक विनेन्द्र मगवान को स्तुति कर इन्द्र ने उन्हें बार बार नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद इस प्रकार प्रक्त किया । नमस्कार करते समय प्रणाम करने से उसका और नमस्कार करने के बाद इस प्रकार प्रक्त किया । नमस्कार करते समय प्रणाम करने से उसका ओ मुकुट आगे की ओर सुक गया था उसे वह बाँवे हाथ से अपने स्थान पर पहुँचा रहा था ॥ ८२ ॥ हे नाथ ! यह कोक किस प्रकार स्थित है ? कितना बड़ा है ? तस्य कीन है ? समाविविधन अभ्या का बस्थ कैसे बौर किन कारणों से होता है ? मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? तथा वस्तु का स्वक्ष्य क्या है ? यह सब आप दिव्यध्वनि से कहिये ॥ ८३ ॥ इस प्रकार पूछने

१. मनन्तिमताष्टगुणं म० अनन्तिमतोञ्रटगुणं ब० ।

# मञ्जूमा विणी

अपनीतकण्टकतृषीपकाविका बरणीतके सर्पां योजनातारे । सुरभीकृताकिकवियन्तराः सुका अस्तो बद्धः यदि पुरो जिनेकिनः ॥८५ वंजन्यस

वनभावृष्टिः सुरमिर्महीरकः श्रमं निनाधाहतवकुविश्रमा । वयारितास्तस्य पुरः स्वयंत्रपुर्ध्वकाः सनम्तावृगयने मयस्वकाः ॥८६

# इतिहरिन्तम्

मिष्मयाब्बतलप्रतिमा मही विविधरत्नमयी समेशायत । सकलसस्यवयो ववृषेऽजनौ विविधयसिमृगैरपि तत्यके ॥८७

# शालना

पाबन्यासे सप्त पद्माः पुरस्तारपञ्चाच्चासन्सप्त तस्यान्तरिक्षे । अग्रे वेवैर्वाद्यमानानि भक्त्या मन्त्रमन्त्रं विच्यतूर्याणि नेदुः ॥८८

#### डपबातिः

अग्रेसरं व्योमनि वर्भवक्षं तस्य स्कुरद्भाषुररविमवक्रम् । द्वितीयतिग्मद्युतिविम्बद्याञ्चां समं बुवास्थिष् कुर्वस्थित् ॥८९

वाले उस इन्द्र के लिये जीवादि पदार्थों का यथार्थस्वरूप कह कर उन वीर जिनेन्द्र ने मन्यजीवों को मुक्ति के मार्ग में स्थित करने के लिये इस भौति विहार किया ॥ ८४ ॥ पृथिवीतरू पर शीध्र ही एक योजन के मीतर जिनेन्द्र भगवान के जागे-आगे मार्ग में ऐसी सुंखदायक वायु बहुने लगीं जिसने कण्टक तूण तथा पाषाण आदि को दूर हटा दिया था तथा समस्त दिशाओं के अन्तर्शलं को सुगन्धित कर दिया था ॥ ८५ ॥ बिना मेच के होने वाली सुगन्धित वृष्टि ने पृथिवी की पृष्टि को शास्त तो कर दिया था परन्तु कीचड़ का विश्वम वहीं किया था । उनके आगे आकाश में सर्व और फहराती हुई ऐसी ध्वशाएँ स्वयं चल रही थीं जो किसी के द्वारा आरण नहीं को गई थीं ॥ ८६ ॥ माना प्रकार के रत्नों से निर्मित भूमि मणिमय दर्पण तल के तुख्य हो गयी । पृथिवी पर समस्त जान्यों का समूह वृद्धि को प्राप्त हो गया तथा विषय प्रकार के पक्षियों और मृगों ने उसे छोड़ दिया ॥ ८७ ॥ भगवान जहाँ पैर रखते थे उसके आगे और पीछे सात-सात कमक रहते थे तथा देवों के द्वारा आकाश में मिक से बजाये जाने वाले विषय बावे गुम्भीर शब्द कर रहे थे सावार्थ—विहार काल में एक कमल भगवान के पैर के नीचे रहता था तथा सात-सात कमक वर्ष स्तर्थ कर स्वर्थ काने-पीछे रहते थे इस प्रकार पन्द्रह कमलों की पन्द्रह पड़िक्तयों भी । सब पड़िक्तयों के मिल कर स्वर्थ काने-पीछे रहते थे । भगवान का यह बिहार आकाश में होता और आकाश में ही यह कमलों का समुह विद्याई देता था ॥ ८८ ॥ जो यब सगवान के बार्य-सात के बार्य-सात वेद स्वर्थ काने-सात के रहते थे । भगवान का यह बिहार आकाश में होता और आकाश में ही यह कमलों का समुह विद्याई देता था ॥ ८८ ॥ जो यब सगवान के बार्य-सात के बार्य-सात के रहा थी, तथा

१. विवित्तपक्षमृतैरपि म०५०।

एकावस स्पातमहानुभावास्तत्वेत्रमृतित्रपुका गर्नेकाः । समुक्रताः पूर्वनराज्य पृष्या वन् पुरद्वास्त्रिकातानि सोके ॥९० वंशस्यम्

मताः सहस्राणि नवाग शिक्षका युतान्युवारा नवीनः शतैः परैः । सहस्रमासम्बद्धीकणान्यितास्त्रिमिः सतौरम्यविकं च साववः ॥९१

#### वपजातिः

घीराः सनःवर्धवनोषपुक्ता बुधस्तुताः यद्म कताग्यभूवन् । अनुसमाः केवकिमस्य मान्या मनीविषां सारशतानि शस्यत् ॥९२ विनित्ताः वैक्रियकाः स्रतानि स्थाता वसूतुनेव शान्तिवताः । अस्तुकितामेवनुतीयंक्ता वाविद्विपेत्रात्व चतुःशतानि ॥९३ वधानियाः शुद्धवरित्रभूवाः थीवन्यनार्थाप्रमुक्ता वसूतुः । यद्भिः सहस्रेरियकानि बन्द्यान्तिशात्ताहस्राणि सुनीतिभाजाम् ॥९४

#### माहिनी

मनुपुणवरिक्तसानेवभिष्ठसातस्या जगति शतसहस्राच्यूजिताः थावकाः स्युः । सतमजिवजयूषास्तरज्ञमार्गे प्रवीजास्त्रियुणसतसहस्राच्युक्तवलाः आविकादण ॥९५ श्रासिनी

तस्यासंस्थाता वेषवेभ्यः सनायां संस्थातास्तियंग्जातयश्चाप्यमोहाः । जासन्यस्थान्यस्य जिल्लाकं वारवन्तो काठाकेवार्याः वान्तया जिल्लाकृत्या ॥९६

जिसकी मासुर किरकों का समूह देवीय्यमान हो रहा था ऐसा घर्म चक्र क्षणभर के लिये विद्वानों को भी दूसरे सुर्थ विम्ब की सक्का को उत्पन्न कर रहा था ॥ ८९ ॥

उन अपवाद के इन्त्रभृतिको अर्थि लेकर ग्यारह प्रसिद्ध गणवर ये तथा लोक में उकत, पूज्य तथा केंद्र पूर्वपारी तीनसी वे ॥ २० ॥ नी हजार नी सो उत्कृष्ट शिक्षक ये और एक हजार तीन सी सायु अवधिकानरूपी नेत्र से सहित ये ॥ २१ ॥ धीर तीर तथा विद्वज्जनों के द्वारा स्तुत पाँच सी मनःपर्यय कानी थे । सर्वोत्कृष्ट तथा विद्वज्जनों के सदा मान्य केवली सात सी थे ॥ २२ ॥ मनिन्वतीय, प्रसिद्ध तथा शान्त कित्त के बारक विकिया ऋदिवारो नी सी ये । समस्त कृतीय रूप वृत्तों को सम्पृत्तित करने वासे वादीरूपी गजराज चार स्तु थे ॥ २३ ॥ शृद्ध वारित्र ही जिनका भृष्य वा ऐसी जीवन्दना को वादि लेकर छत्तीस हजार आधिकाएँ थीं । ये समी आर्थिकाएँ सुनीतिक सनुष्यों की वस्दनीय थीं ॥ ९४ ॥ अणुत्रत गुणवृत्त और शिक्षावत के नेव से विकास की प्रसा हुए वारह वारों में स्मित, वगत्पसिद्ध आवक एक लाख ये और इतक्ष्मी मध्यम्य आपूचनों से विश्वतित, तत्त्वधार्ग में निपुण तथा उज्ज्वल—निर्दोष वृतों का पासन करने वाली साविकाएँ तीय काथा भी ॥ २५ ॥ उनकी समा में वसंस्थात देव-देवियाँ तथा संस्थात तिर्यञ्च थे । ये सभी बोहर्सहरू, निष्यक सम्यनस्य को भारण करने वाले तथा सान्त वित्त वृत्ति से समस्त

**१. जम्मीकिसाधेय ए० । २. सुनीतिमावः म० ।** 

# THE PARTY

एभिः सर्वे विश्वकर्तास्त्रीतिव्युत्वीवस्त्रात्ताः स्वकतस्यवितोववेती । पानगुरस्य कुतुमावित्यविकातां राज्यं विसोवसम्बद्धाप सतो विनोक्तः ॥९७

# पार्कावमीवित्रम्

हत्या योगिरोचपुरिवासस्याः वर्षेत्र सहित्राकते जुरसमेच निरस्य निर्माशीयः कर्याच्योत्याचि सः । स्थित्येग्यावित कर्मास्यादित्यार्वस्याः गित्राम्ये, हेन्योः स्थातो सम्बद्धिरसस्यात् सम्बद्धित्राहित्याम् ॥९८ यन्यासानता

मध्याबार्षं परमतिस्थानन्तसीस्यं विनेत्ये तिस्मत्याते तनुसम्पत्तां पृत्वितुं तस्य पृताम् । भक्त्यामन्त्रुविदुषं पत्यो विष्टरीत्सम्पनेन सारमा सर्वे दुत्तमनुमतास्तं प्रवेशं स्वसैन्यैः ॥९९ यसन्तर्तिस्तृक्यु

मग्नीन्त्रभीतिमररत्नविनिनेतिङ्ग्तौ कर्षुरकोहहरिकम्बनसारकाव्यैः । संयुक्तिते सपदि वसाकुमार्गावीरिका युवा विश्वकोषुहेवुः शरीरम् १११००

#### सम्बरा

काल्पाः कद्यामानुष्येः सपदि जिनपतेः प्रश्नामं सस्य कृत्या भूमात्रोऽप्यस्य अवस्था अवसमतिविद्यात्तिहित्रोकसस्य सिद्धिः।

#### पदार्थी के जाता थे ॥ ९६ ॥

तवनन्तर तीनों छोकों के अधिपति तथा समस्त जीवों को हित का उपदेश हैने आहे बीर जिनेन्द्र, इन सबके साथ तीस वर्षों तक विहार कर पायापुर के उस उपवन में पहुँचे को पूछे हुए वृक्षों की जोगा से रमणीय था।। ९७ ।। योग निरोध कर जिन्होंने समवसरणकप सभा को कोड़ विया था, जो वेका का नियम छेकर उस बन में कामोत्सर्ग मुद्रा से स्मित में तथा निर्मेख कार्ति अथवां अक्षा से पूछे के ऐसे सम्मति मगवान, समस्त कर्मों को नह कर कार्तिक कुछ बतुद्धीं की राजि के अन्त भाग में जब कि चन्त्रमा स्वाति नसम पर स्थित था, प्रसिद्ध कर्मों से मुक्त सिद्धि को प्रसा हुए । ६८%

जब वे जिनेता विश्वित पूर्व जनना सुखा है सहित वन्नावाद पर को ताह है। महे---पोक्ष बढ़े गई तब जनके जनुषम और पनित्र हाहीर की पूजा करने के किने बन्द कीन सिहासकों के कांग्या क्षीन से सब समाचार जान कर बीच ही तम ज्यान पर वार्य। उस समय ने बन्द अपनी जपनी सेनामों के धनुमत में 11 ९९ 11 ब्रोनस्कार देनों के मुक्ट सन्वन्तों सरकात रही है जो

to separat we

इत्यम्तिवक्तयन्तः स्तुतिमुक्तरमुकास्तं प्रदेशं परीत्य प्रीत्या शक्कादयः स्वं प्रतिययुरमरा बाम संप्राज्यसम्पत् ॥१०१ उपजातिः

कृतं महाबीरचरित्रमेतन्सया परस्वप्रतिबोधनार्थम् । सप्ताधिकत्रित्राभवप्रबन्धं पुरूरवाद्यन्तिमबीरनायम् ॥१०२ बर्द्धमानचरित्रं यः बनुष्दुप् प्रथ्यास्याति शृणोति च । सस्येहपरस्रोकस्य सौस्यं संजायतेतराम् ॥१०३

वसन्ततिलकम्

सम्बत्सरे बशनबोत्तरवर्षपुक्ते भाषाविकीर्तिमुनिनायकपावमूले । मौद्गल्यपर्वतिनवासवनस्थसम्पत्सख्याविकाप्रजनिते सति वा ममत्वे ॥१०४ विद्या मया प्रपिठतेस्यसगाङ्खयेन धीनावराज्यमिक्षलंजनतोपकारि । प्राप्येव खोडविषये विरल्जानगर्या ग्रम्बाष्टकं च समकारि जिनोपविष्टम् ॥१०५ इत्यसगङ्कते वर्षमानचरिते महापुराणोपनिषवि भगविष्ठविणगमनो नाम अष्टावशः नगैः

\_

निकली थी तथा बायु कुमारों के इन्द्रों ने कपूर, लोहा, हरिचन्दन आदि श्रेष्ठ काष्ठों से जिसे प्रदीस किया था ऐसी अग्नि में इन्द्र ने जिनेन्द्र भगवान् के द्यार को हर्षपूर्वक होमा था।। १००।। द्या ही उन जिनराज के उत्कृष्ट पञ्चम कल्याण—निर्वाण कल्याणक को करके जो अन्तरङ्ग में मित-पूर्वक ऐसा चिन्तवन कर रहे थे कि हम लोगों को भी नियम से शीध्र ही सिद्धिसुख की—मोक्ष-सुख की प्राप्ति हो, तथा जिनके मुख स्तुति से मुखर—शब्दायमान हो रहे थे ऐसे सौधर्मेन्द्र आदि कल्पवासी देव प्रीतिपूर्वक उस स्थान को प्रदक्षिणा देकर उत्कृष्ट संपत्ति से सहित अपने स्थान पर चले गये।। १०१।।

धन्यकर्ता श्री असग कवि कहते हैं कि हमने यह महावीरचरित निज और पर के प्रति-बोध के लिये बनाया है इसमें पुषरचा को आदि लेकर अन्तिम महावीर तक के सैंतीस भावों का वर्णन किया गया है।। १०२।। जो मनुष्य इस वर्द्धमानचरित्त का ब्याख्यान करता है तथा श्रवण करता है उसे इसलोक और परलोक का सुख ववश्य ही प्राप्त होता है।। १०३।।

मौद्गल्य पर्वत पर बसे हुए वन नामक ग्राम में रहने वाली सम्यत् नामक श्रेष्ठश्राविका के द्वारा ममस्वभाव प्रकट करने पर मुझ असग किव ने ९१४ सम्वत् में व श्री भाव कीर्ति मुनिराज के पादमूल में रहकर विद्या का अध्ययन किया और जनता का उपकार करने वाले औताय राजा के सम्पूर्ण राज्य को श्राप्त कर बोल देश की विरला नगरी में मैंने जिनेन्द्र मगवान् के द्वारा उपविद्य आठ प्रन्थों की रचना की ॥ १०४-१०५॥

इस प्रकार असगकवि कृत वर्धमानचरितरूप महापुराणोपनिषद् में भगवान् के निर्वाण-गमन का वर्णन करने वाला अठारह्वां सर्ग समाप्त हुआ ॥

# पयालुक्तमणी

सूचवा-पर्यासों के बाने जो अंक दिये गये हैं उनमें पहला सर्ग का, दूसरा कालेक का और तीसरा पृथ्य का समझना चाहिये।

| **                               |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| नकम्पनं कम्पितसर्वसीम्पं         | गर्भ सार्व                |
| वकानेनापि कृष्ट्यं व             | 417174                    |
| जकारकच्चार जिनाधिपाना            | १२।१९।१४६                 |
| अकालमृत्युर्न बस्य देहिनां       | १ वार्षार २०              |
| अक्षाणां वशमुपनम्य पापकार्य      | faircism <sub>t</sub>     |
| अवर्वता स्तोक कवायता व           | 741241868                 |
| असीन्द्रमौक्षिवररत्न             | १८ <b>।१००।२६७</b>        |
| मग्रेसरः स्थितिमतामवि            | \$17019w                  |
| अप्रेसरं व्योमनि वर्गवर्क        | १८।८९।२६५                 |
| अविष्ण्या गान्तविकोकितेन         | \$ \$ IANI \$ A \$        |
| अङ्गरागसुमनोज्ञ्यरादिभिः         | 211111                    |
| अविन्तयच्यैवमनात्मवस्तुषु        | रार स्थर                  |
| अविरादुपसम्बसप्तर्काञ्च.         | tuit (city)               |
| ज्ञजममरममेयं केवलज्ञाननेत्र      | १४।५३।१७५                 |
| मजस निष्काचिकदानसंपदा            | राश्र व                   |
| मजायत तयोः प्रेयान्              | FIUNTE                    |
| मजायमानेश्य पतिः सुरायां         | <b>\$61841348</b>         |
| वज्ञानमूदः स्वपरोपतावा           | १२,५४।१५१                 |
| अक्रामं व श्रीवि किञ्चानि केव्या | १५।१२।१७७                 |
| वकानांनि पीनि परवारि सर्दिः      | १५।११।१७७                 |
| बटकीचुं वत्र सरक्षां सरकाः       | 4158165                   |
| विकारियुकोपेतस्                  | 4184154                   |
| संयुष्णव र विकासिय               | <b>१८</b>   <b>९५ २६६</b> |
| वतः समानवम् विभिन्तय             | enterit en                |
| बत्रवर चं तम कार्यतः             | tota file                 |
| बहिस्सिक्षेत्रवास्याः स्टुनी     | nemo                      |
| सम्बद्धानिय गणाम                 | 有有物品的                     |
| असिक्ट कार करका                  | ******                    |

| वितिनिर्वातं त्रमुपयम्य               | 7541874            |
|---------------------------------------|--------------------|
| स्रतिनिधितविगिमहैतिहरूतो              | 24151444           |
| श्रातिपरवर्षः शृति तुरासी             | 481621342          |
| वित्रमानुषं समय बर्गमरं               | 4154144            |
| अतिमुगतकनार्यान वनधाने                | १७।१२५।२४७         |
| वितरीयवदी हितं त्रियं                 | maric.             |
| वदीत्य सर्वान् विभिना वयस्यवा         | १०१८०११२९          |
| बती निवाब त्वयि राज्यमूजितं           | २।२४।१५            |
| वरोऽनुसर्गं स्वयमेच कन्यका            | 101961886          |
| शतीऽनुभव्काम्भेषुनानि                 | १०।५५।१२६          |
| बती रानाविधः सामे                     | <b>\$13</b> 2124   |
| बत्तोत्रस्वदेशः कुवकी मवन्तं          | 414.4344           |
| अस्यम्बराज्यमाचेप                     | \$140147           |
| शत्यन्ताणु विनीतिर्समवत्त्रमा         | <b>24174124</b> 8  |
| बत्यव्गृतं विविधक्तकाणक्रतिसाङ्ग      | १७।८४।३४१          |
| अत्युग्नताः समिकरप्रकरावदाता          | १५११११७५           |
| अभारमधन्त्रुनिषद्देः सङ्              | (IAAIAo            |
| वय कल्पलयामियेकपुरुषा                 | 412=4143           |
| अब कारणानि परिवीच                     | १६।३२।२२२          |
| वद किन्दूरपीयतानुकेन                  | Alddiga            |
| वय मृहाबिरे नगस्तो                    | \$#1\$ \$ \$14 A.M |
| वय जिलेका त्रव स्तवसादियो             | \$ CH4X1984        |
| व्य तत्वागमेव पीत्रवासा               | KOICKISHO          |
| अब तस्य वरीकितुं निर्व                | MYYER              |
| अवं साम विश्वमनं भारती                | <b>617 (164</b>    |
| क्षक सहयं विकासकी रिकृत्              | MENCH              |
| अब देश सरी: प्रशासकारण                | MANA               |
| वय मध्यियं (कारियं) मान्यिया          |                    |
| वय नार्ववर स्थापार्वकृतिः             | SMITTHEN SAN       |
| Paraller Santa & Santa & Santa Martin | *                  |

| अव वैदगणास्त्रतुर्विकल्या    | १७।११०।२४५       | भवैकवा दूतगुसाम्नमःस्पृक्षां         | १०।वर।१२६          |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| मभ ह्योरम्बसरस्य वेद्यो      | १५।१७८।२१३       | वर्षकदा कीतुकनिश्यलाको               | <b>५।९५।५</b> ९    |
| बच चनपतिरिम्बस्याज्ञया       | १८।१।२४९         | वर्गकदा हर्म्यतके समुत्यिते          | 20150158           |
| वय नरकभवे विचित्रदुःसं       | <b>११।१।१३</b> २ | वर्षं कवात्युग्रतभीविमृति            | AISSIAA            |
| अच माकसीक्यमनुभूय            | १६।१।२१७         | वर्षकदा संसृतिकासमीतस्               | 44144148           |
| अब प्राप मुनेस्तस्य          | ३।१।२२           | अधैकत क्यारजसा परीतां                | 9111808            |
| मच भयपरिणामः स्वस्य चान्यस्य | १५।३६।१८१        | <b>अयो</b> च्छ्वसन्नृतनपुष्पपत्लवान् | २।४६।१९            |
| वय भव्यवातकगणस्य             | १६।४७।२२४        | अयो विपूर्वोपरतकियादिका              | १५११५११२०८         |
| अब भारतबास्यभूतकेऽस्मिन्     | ¥1१।३३           | बदूरभव्यो विचयेषु नि.स्पृहो          | २।१६।१५            |
| मण मारतेऽस्ति विषयोऽत्र      | ५।३२।५१          | बद्ब्टपूर्वीमिय पूर्ववल्लभा          | २।५७।२०            |
| नव भूपितः सुतयुगेन समं       | ५।६७।५६          | अधिकोऽपि नयेन बीरलक्ष्म्या           | ४।२५।३६            |
| अस मन्त्रविदामुपह्मरे        | ७।१।७५           | विवाज्ञघारिमव शाप                    | १६।४५।२२४          |
| अब मुनियुगले व्यतीत्य        | ११।५२।१३९        | अधिप भग्नमगाघभवोदधौ                  | १८।७५।२६३          |
| मधर्ज हुलोज्यतकूलमार्ज       | १७११२८।२४८       | विषय सर्वेजनप्रमदाबहा                | १८।६३।२६१          |
| वय लंभितशैशयः क्रमेण         | १०।९९।२४४        | अधिरूदसंयमगणस्य                      | . १६१७१२१८         |
| मण लीलया करयुगेण             | 41661.9          | अधिरहा यथेष्टवाहनम्                  | ७।६८।८४            |
| मध्या निहतः स युद्धरङ्ग      | शहरीहराष्ट्      | वस्यास्य वासभवनाजिर                  | १३।७४।१६५          |
| वयवा किमिहास्ति वेहमाजां     | ४।२०।३५          | अध्यासिता गोधनमूति                   | शशशास              |
| वय सम्मतिरेकवाऽनिमित्तं      | १७।१०२।२४४       | अनन्तरङ्गः स्वनृपस्य कविचत्          | 8181803            |
| वय सरसत्योगनपावकीर्णा        | ८।९१।८७          | मनन्य सामारणसीर मान्यितं             | २१५५।२०            |
| वय हष्टिवृद्धिस्वपावि तदा    | 4148144          | वनन्यक्रम्यामपि राज्यकक्मी           | १२।३३।१४८          |
| अयारमजे विषवगुणैकमाजने       | २।१।१३           | <b>अनम्पराघारणवाहुनी</b> र्य         | 31581888           |
| मयान्तराले पुरुषोत्तमेन      | 91641888         | अनपेतकालमध षट्सु                     | १६।४३।२२३          |
| वयान्यदा मलचकोरनेत्रां       | 221361286        | अनपेसनमं विपाकरम्य                   | SEISSIE            |
| वयान्यवा यौदनसंपदा सुतां     | १०।५९।१२६        | बनपेतपुरुपकलकारकुषै.                 | 413६14२            |
| मवाभिष्कते विजयेन            | १०११११८          | बनिमरिङ्जतरक्तमविभ्रम                | १८।८०।२६४          |
| भवायुरम्ते तपसा तनुत्वां     | १५।१९६।२१७       | वमञ्जबृष्टिः बुर्रामर्गहीरजः         | १८।८६।२६५          |
| वधागुरम्ते सलु मासमेकं       | १६।६३।२२६        | वनर्तमस्कोकिलपुष्करध्यनि             | राषशाहर            |
| बणार्ककीतिः सहसा निश्चम्य    | 25910010\$       | वनवचवाचलयतालसमं                      | <u> </u>           |
| अपाधिकाः शुद्धवरित्रमूषाः    | १८।९४।२६६        | बनवाप्य वनं प्रयासि कोपं             | SEIORIA            |
| वधावगम्याषु विशासनन्दिनं     | riceira          | अनवलोक्य फलं त्यमनुप्रहं             | \$6196134          |
| मवावगच्छ डिविषं तपस्तमं      | १५।१३०।२०२       | बनादिकालं अमतो भवाव्यी               | १२१५४।१५१          |
| अधास्ति कण्डाविषयः प्रतीतो   | <b>१२।१।१४३</b>  | वनाप्तपूर्वं भगतां प्रसादात्         | 1116611889         |
| वनाह्मि गुढे सुविशुद्धसमा    | १०१७९११२९        | मनादि सांसारिकविषदुःस                | १२ <b>।५१।</b> १५• |
| अपेह भारते वास्ये            | के। १ के। २ क    | बनाविविध्यात्वनदातुरात्मने           | राष्ट्रभ           |
| अनेप्नरो विश्वजनीतः          | ११३७१६           | बनाविनिधनो जीवः                      | 8120184            |

| समास्त्रभीवेदि विवार्य पीमुका     | 717717             | अंग्यमं कार्यम्यार्थ                          | \$\$13×1555                            |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| बनारमधीने कुसरः क्रियाविधी        | 403401644          | अपराः, न तको शकाहिनी                          | <b>चापजाट</b> ३                        |
| बनारतं रतं सासां                  | \$1 <b>2</b> 00132 | अपरिषद्वेशीय व महत्व                          | \$#INCISAR                             |
| अनियुद्ध वीर्वमसमान               | 24124124           | अपरे न व सावयन्ति मौ                          | धाष्ट्राट्य                            |
| असिम्बनेन व्यस्त्रेन धीरस्        | 45512512           | वयरेबु रनुसह (संयुक्ती                        | \$ 1012 \$ 412 A 10                    |
| अनिन्दिता वैक्रियकाः शतानि        | 161931755          | सम्बद्धकारका वासीन्                           | कार्या क                               |
| क्षनियसपथवन्त्रकारणं त्वं         | 25155153           | मप्तमविषयोज्यवा निगविती                       | र्पार४६१२०७                            |
| अनुकृत्वसभेऽपि सोवरस्य            | AIFEISO            | अपास्तपथा क्रमकेन कान्ति                      | 4184184                                |
| अनुदिनं कुमुवं परिवर्धयम्         | 101401440          | वपि वातु स प्रकृतिसीमा                        | १६।५१।२२४                              |
| अनुपमसुलसिडिहेतुमूर्त             | S\$1\$41\$\$       | अपि साथ तुर्णं च दुर्वकं                      | ************************************** |
| अनुरागपराजितं जगत्                | ७।१६१७७            | <b>बवीवदुवन्तुकु</b> कांकुरा <b>क्ट्रि</b> तं | राष्ट्रार्ड                            |
| अनुनकान्तेषि नसंविधान             | १८।४२।२५६          | सप्नेवं समनुभवन्दशाङ्ग                        | १४१३७१८७३                              |
| अनुनशीकाभरणैकम्या                 | १२।१७।१४५          | अजनस्कमलेवः यौवनस्य                           | <b>ALK SISA</b>                        |
| अनुनसत्त्वा बहुरत्त्रशास्त्रिनो   | १०।२२।१२१          | अभवस्त्वं विरी तम                             | शहपानक                                 |
| अनुनसस्वेन विमन्सरात्मा           | राभशाहर            | वभयात्मतया प्रहुष्टचेता                       | १७।९८।२४४                              |
| अनेकशो यत्र मृती न जातो           | १२।५७।१५१          | अभवडिमुको नवाक तस्मिन्                        | *IFCIY?                                |
| अनेकसंस्थासु कुयोगिषु भ्रामम्     | 201421224          | विश्ववंति ताबुदती                             | MIRRICE                                |
| अम्बकारवाबरेण गृहीतां             | १३।५८।१६२          | नजियाय निरं प्रपन्नकाला                       | १७११ = ९।२४५                           |
| अन्बकारपटलेन घनेन                 | १३।५०।१६१          | मभिषाम भीरमिति                                | १६।१९।२२०                              |
| अन्तर्मदं करिपतेरिव वृंहितानि     | दीपश्रापर          | न गिगानिनमाई चैत्रसं                          | W\$416.                                |
| अन्तर्मृहुर्तस्थितिकं यदायुस्     | १५।१६०।२१०         | विभरिकतामपि तवासिकता                          | ५।६९।५६                                |
| अम्यस्मिन्नहृति धनकायो जिनेन्द्रं | रेशाररार्दर        | अभिवन्य तपः विया समेतं                        | \$ missolska                           |
| अन्यरक्तहृदयापि निकामं            | १३।७१।१६४          | वभीवस्तुस्त्री प्रथनाय वीरा                   | ९१७४१११२                               |
| जन्यया निजवपूजनालये               | 6184194            | वयूरावाष्ट्रस्य विनाश विश्वमा                 | 218 218 A                              |
| अम्यदा वस्थमामेन्द्रं             | ३।२१।२४            | समेचमप्यावरणं विभिन्न                         | SIRAIS . C                             |
| नन्येयुरादाय सिताक्षपूत्रं        | 4126148            | अन्त कूषान्दार्गतनील                          | *12414                                 |
| अन्येखुः प्रविकमदर्पणे स्वविष्यै  | \$41401\$U\$       | अम्बर्चयन् जिमगृहान्                          | शक्ताहर                                |
| अन्येषु रात्मसमबद्धित             | शेषसार             | वमास्वसामन्त्रसनाभिसंहति                      | रावदार ७                               |
| अस्परकरमं युचि कामदेव             | ९।७१।१ <b>१</b> २  | जमानवाकारमुदीक्व कक्षम्या                     | 415118318                              |
| मन्योऋं नितरा सरीरत इतो           | १५१९४११९४          | विश्वसम्बन्धम                                 | \$ £184155A                            |
| बन्योऽन्यमाहूम विनापि वैर्        | 8161803            | बम्लम्बुदा मुनिगिरा                           | 241221424                              |
| अपत्यवनपान् वर्षाक्षावाचि         | र <b>≠।५४</b> १११६ | <b>अमेयकान्तिसम्पर्ति</b>                     | \$105125                               |
| अपनय जिल्हरा नियस्ययोगान्         | serveres.          | अमेनवाम्यीर्थंगुणस्य दूरा                     | १२।१९।१४७                              |
| मकाव रचमन बच्चतेजनो               | <b>UISPICE</b>     | जनोचमुखमुक्षतं                                | CIESI8*\$                              |
| अपनी वाजा व वाचि                  | 612153             | बंग्मः कायिकसस्वहिसन                          | <b>१५११२०१००</b>                       |
| जनती सक्ष्यकत् योपकाविका          | <b>ECICHIPS</b>    | अभ्योगिकः करानिन्दीः                          | \$14×17¢                               |
| -                                 |                    |                                               |                                        |

# वर्षमानवरिहाम्

| माने यदिको विभागार्वकारिका       | 101616              | अविरतंषुरिताशयानुबन्धात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Petwist                 |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| संसम् समञ्ज्ञीम कृती             | 23100\$10           | वविरित्तहितैः क्याययोगैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₹</b> ₹₹₹₹₹ <b>₹</b> |
| सक्तेच पंरातमस्य काकी            | MASIAS              | वबेहि सरसंहणनस्य सत्यार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५११४४।२०५              |
| सम्बासिनियेशितः कर्व             | कारणाकर             | वर्वीय कि स्वरक्रमसेयया विगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २।१४।१६                 |
| मराविना प्रत्युरसं निविधः        | 91341200            | जन्माकाचं पदमतिशयानन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८।२९।२६७               |
| सराक्षिमा मुर्थीन मुद्दगरेन      | 30\$1 <b>\$</b> 212 | अवस्तमादी मचुरं मनोहरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>१०।४०।१२४</b>        |
| सरवतंतुमः सन् इशोऽपि             | १६।२५।२२१           | वशितं ह्वयप्रवेशकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३७१० १७४                |
| सर्वश्यक्षनयोगसंक्रमणतः          | १५११५७।२०९          | बंशुकामिलकणीन्त्रकञ्जूक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८।५४।५७                 |
| अर्वेरियमगोरमान् सफळगन्          | राज्यार             | अवोवणावाः चणमञ्जूरा न कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०।३४।१२३               |
| अर्चशास्त्रविद्वितेन बर्लना      | टारदादर             | अस्त्रकच्छमपहाय कः सता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ८१२७१३                  |
| <b>अलंकरोतीन्युकरावदातं</b>      | ५११०३१६०            | अध्यक्षीचे वुनिवारीच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६१७०१७५                 |
| बलंकुदढ़ारमुकी                   | शहराष               | अप्टी सहस्राणि वडाहतानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५।३०।५१                 |
| बलंकुताचेषमहीतलेल                | ११४२१७              | असत्यवादित्वरति च नित्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५१३८११८२               |
| जन जुनीयस्थितियस्यु              | १०।२१।१२१           | असाध्यमन्यस्य बलेन युद्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ९।८०।११३                |
| <b>अस्पारम्मपरिश्रहत्वमुदितं</b> | १५।४३।१८३           | असुह्रस्वविषावुपस्थित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७।४५।८१                 |
| <b>अवगमन</b> मपाकरोत्यविद्या     | 281141836           | असूत कालेन यथाक्रम सुती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०।२८।१२२               |
| अवगाहकटाहकर्करी                  | ७।७६।८५             | असूत कालेन वतः युत सर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIRRIKS                 |
| व्यवसम्परिपाक दु.सबीजं           | ४।२१।३५             | बस्ति तत्र सक्सोज्ज्बलवर्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३१७।१५४                |
| अवतीर्व ततः पुत्रः               | ३।८१।२९             | अस्तीह मन्दिरं नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इंडिवाई०                |
| अवतीर्य दिवस्तयोधवारस्           | ४।१५।३४             | अस्त्यत्र कैलो विजयार्चनामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५११००।६०                |
| अवतीर्य यतीमुख्या                | सारसार४             | अस्त्युत्तरतटे तस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इ।१४।२३                 |
| अवसम्ब पदे पदे बिरोधि            | ४।१९।३५             | अस्नेहसयुतद्यो जगदेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७।८६।२४२               |
| अवनि प्रसाधांगतुमेव दिवस्        | <b>५</b> ।५३।५४     | बस्मिन्प्रतीहि भरते भरतेशवशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५१११०१६२                |
| अवबोधविधी विशुद्धता              | 41510               | भस्याः पुरे भारतवास्यसम्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वारहरावर                |
| अववोधवारि वामकारि                | १६।६।२१८            | महमेव हि बेधि केनमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>७१४८१८</b> २         |
| <b>अवरोपनमेतद</b> िन्यतं         | ७।८१।८६             | गाँइसादीनि सरस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इ।४१।२६                 |
| अवलम्ब्य हरेस्तवा तदाक्षा        | 511011110           | अहोशिरस्पैरच नृतनेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रा४०११८                 |
| अवक्रोकवति स्म स स्वदेशं         | AIESIR.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>अवस्रोक्</b> नमात्रसत्त्रका   | 416416              | वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| व्यवक्रोपम तां प्रयमगर्भवतीं     | ५१५६।५५             | बाकर्णवाकृष्य धनुनिधाती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41881804                |
| मनाप्य राज्ञां शिषिरैः समन्ततः   | १०१७१११२८           | भाकार्य तस्य बचनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AIZLIAA                 |
| बवाप्य सम्यक्त्वमतीव दुर्कमं     | १०१४५११२५           | बाकाकस्फटिकमयस्ततः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८।२४।२५४               |
| व्यवास्त्रसम्बद्धेषु सावति       | १०११९।१२०           | वाकृष्टवान्सेवरक्तयकाताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १साम्पार्थक             |
| विविभित्ततमप्ययस्ततः             | ७।५।७६              | बाइन्टाः युक्तकलेन रत्नमूता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SAISSISPO               |
| अविनाशयन्त्रतिभयं जगतो           | ५१७५।५७             | बाक्रम्टो विषयतुर्वीवृ बोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$AIASISAA<br>Said Mea  |
| <b>अभिमहिषमये मञ्जूनकु</b> टातां | 14174444            | वाननं वाद्यविक्सात्त्रभृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| ·                                |                     | The state of the s | 2313#18                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                 | 3                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| marrangem fresh for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PANNET.                                | unfir annu fant                 | न् १३३७३११५५     |
| बाजा-प्रयामिका समिन हि सर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ersensees.                             | आकामक कोवमारेपादाकते-           | " 有种的情况          |
| मानामरीयायपरेश्यमुराय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १भ्रदशस्त्र                            | आक्रोपम् नितकीर्तस्त            | AIPCISA          |
| वाकोक्नायरसमुग्नितान्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4214414                                | बाबस्यकाहानिक्यन्ति अर्ग        | १५।४८।१८२        |
| वासनिवयवया गरीयनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/10/15                               | धेरवती संपन्ति सामा             | <b>ESIAMISTS</b> |
| बारमजनसा च चरातिनिन्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241841861                              | वाक्षमाणानु वियो वनीषु          | १५१११ व्या       |
| कारंपनी यनमियोच वियासु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 41 4 4 1 4 4 5                       | जारायाम्य तिवस्यतिति            | <b>१८६०३।८९</b>  |
| बारसंगरिस्वाचयहाय सानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>AFAIRA</b>                          | व्यक्तिस्थानतायम् वाति          | १५११८७१२४        |
| भारमारमीयायाः स्वसंकरपबुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2412341204                             | आकाः प्रसेषुरण बेह्युला         | 201431730        |
| श्रादाम हस्तेन महो गर्नेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #= \$141F = #                          | काशु संचलविह्यू निमार्यः        | 641201646        |
| बाबायां तिसूचा परा स्पिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25515 WIF 5                            | बाकिलच्टो क्लम्पि राजराज        | १४।३८।१७३        |
| आवस्य शासस्य मनोहरस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८१३९१२५६                              | भाषपाद कृतान्तरतं               | \$108186         |
| जाबस्य शासस्य मनोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161961745                              | बाताब पाणुकवर्ग                 | sain415x+        |
| वानतो मुकुलितापकरमीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111461149                              | बासाब राजकुरूमाकुरू             | 201451554        |
| <b>आनम्रराजकशिक्षारुणरत्न</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७४२०,२३१                              | नाशीसस्वात्मको नाम्ना           | का द्वार्थ       |
| आपाण्डुता तनुरियाय तचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७।५५१२३७                              | अलकाकितारमसनिर्वयः              | \$130153         |
| आवभी युणवितश्रमुम्नतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 614118                                 | माइतोअप मृहरपकरावे              | १ ३११ ०।१५५      |
| वाबभी नभसि क्रमपताका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३।३०।१५८                              |                                 |                  |
| वाबमौ नवजमारणकान्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३।४३।१६०                              |                                 |                  |
| आमाति वाताहतपूर्णमाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212513                                 | इतस्तवोज्ञावत कोहवाणैः          | 20115412         |
| आमन्द्रष्व निपा <b>ण्यजन्य</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61601803                               | इत रेत रक्यभूषण                 | #10+1CA          |
| आमुन्दमौक्तिकविमूचण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७।१३।२३०                              | इति कटकमशंषमृहिशन्तः            | wite tice        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | इति कुर मनीस त्यमक्षयसी         | ap \$10 \$15 \$  |
| आमूकलूनावतहस्तदेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70910919                               | शंव कृत्यविषी विदा सवा          | थापनाटर          |
| आवारवेणपवनेन विकृत्यमाणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ************************************** | र्शत गामुदीमं रिचतभक्ति         | ५१७७।५७          |
| आयान्य मन्त्रकतिर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$1941 <b>-</b> ¥                      | इति नामांश्रमाय सावक्रेपा       | ४।५२।३९          |
| आयाती हं तथा सुव्तं<br>आयुःस्थितेरप्यपरं निकाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५११६२।२१ <b>०</b>                     | इति चिरनपुष्टिच तस्यमार्ग       | 241401444        |
| मास्वकेतियम्बर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | इति सद्वयनं नियम्य परपुः        | *IVSIRK          |
| भास् <b>क्याहगतिनेग</b> विकोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | शरश४<br>दाशंदर                         | इति लड्डकां विश्वस्य सम्बक्     | *14=14.4         |
| भारी <u>पितत्रभव</u> णाभरका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *\$1776                                | इति दश्चनीत विश्वनन्दी          | rithing          |
| वार्त रीतं वरनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | श्रंत क्रस्य भूवा गरेन्द्रसक्ती | 191621184        |
| मारा राज गरनात्र<br>मार्स विश्वि अपूर्णियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$418,81504                            | इति ते विक्रपोपकावितं           | PHYRICA          |
| · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **********                             | श्रीय तेण निर्मेशिका विवित्ता   | AHCINE           |
| कार्योश पीमां क्यानस्यूचेकेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ <b>71% \$184</b> \$                 | प्रति विवर्ण महिमानुगार्थका     | , SLEVEN         |
| अस्तिम्बर्ग प्रशिक्षये स्वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$4174147<br>4417451444                | दशि वात्रप्रकेन स विद्योगः      | post katera      |
| बातका युक्तिहरासान<br>वाकिका युक्तिहरास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | परि काम विसामिकार               | A SOLATERA       |
| And he are in the same of the same in the | <b>ANTA</b>                            | Marie Bash and Alberta          | Land At Lutter   |

| इति नरकनवाहित्रित्र             | ११।२४।१३५      | इत्युवीर्य विरते वयः पर           | CIVEISH         |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| इति मन्दनाय समुदीर्थ            | रदारशारर९      | इत्युक्त्वा विरत्तवति स्वकार्य    | 418-4148        |
| इति परिकथिता भवायस्मिते         | ११।२५।१३५      | इत्येवं विफ्रालितसर्वेशस्य        | 4111811         |
| इति पौरवसाधनं परं               | 5312410        | इदयनम्तचतुष्टयमै भवं              | . १८१६९१३६२     |
| इति प्रजासु प्रतिवासरं          | १०१२७११२२      | इवं च वृंसां मवकोटि               | राष्ट्रभारेप    |
| इति प्रधानान्त्रहतानथाभ्ये      | ९।८१।११३       | इदमद्मृतसीवृक्षेऽपि कोपो          | *1661X\$        |
| इति प्रमुः प्रवजनामिलाषुकः      | राश्टाश्य      | इदमीद्श्रमेव बस्प्रणीतं           | XIX413C         |
| इति प्रकुल्छद्वमराजि            | रा६२।२१        | इन्द्रस्तदा विकसिता               | १७।३१।२३३       |
| इति भूपतिः सुतयुगेन             | 4198149        | इम्ब्रियार्थरतिरापदां पर्व        | टारशंदर         |
| इति भूरिवलं पूरो वितन्यन्       | ७।९०।८७        | इन्द्रियेष्टविषयेषु निरुत्सुक     | १५११०९११९७      |
| इति मासमेकमचल                   | 18151188       | इन्दीवरस्थामरुचिः पतन्ती          | ९।३५।१०७        |
| इति विक्रमशास्त्रिकां           | ४१७३।४२        | इन्दुरिक्मिभरगाषतयान्तो           | १३।६४।१६३       |
| इति बाक्यमुदीर्ग भूपती          | १।७।४६         | इमे मम प्राणसमाः सनाभयः           | १०१३७।१२४       |
| इति वाच्यमुवीर्गं मन्त्रिमुस्ये | 2512818        | इममुरगरिपुष्यजेन स्रक्ष्यर        | ७१९१८८          |
| इति बासुपूज्य जिनतीर्थ          | १६।६२।२२६      | इमं भवद्गः स्थितिराजवंजवी         | १०१४८।१२५       |
| इति संवरनिर्जरानिमित्तं         | १५।१६७।२१२     | <b>इरम्मदोव्</b> गारिभिरुप्रनादैः | १२।६४।१५२       |
| इति स्कुटं तुरसम्लस्य           | <b>FIFCIOY</b> | र्युम्पभो मतिमता वर               | ६।१४।६५         |
| इति स्थितं निष्क्रमणैक          | २।२७।१६        |                                   |                 |
| इति स्वशक्तित्रयसार             | रा४३११८        | 3                                 |                 |
| इतीयमारमैकहितं                  | रारणार्        | उन्तास्त्वाम्नवहेतवः              | १५।९६।१९४       |
| इतीर्थित्वा वचनं वचस्वी         | १२।५९।१५१      | उनती तस्य द्वावधीशी               | १५।२२।१७९       |
| इतीरियत्वा तनयस्य मूर्धनि       | २।३१।१७        | उनलंति संपृष्टवते ययावत्          | १८।८४।२६४       |
| इतीरितां भूपतिना मुमुक्ष्युणा   | २।२२।१६        | उच्चारणाचतुरचारण                  | ६।१९।६६         |
| इतो निशम्बोपवने स्थितं          | २१६५।२१        | उण्यवाल बलगावया                   | 61681808        |
| इत्यं मनोभववशोक्तत              | १३।७२।१६५      | उज्सतः ससु परस्परनाति             | १३।४१।१६०       |
| इत्यं तदा निगवितः               | ६।१३।६५        | उत्तीर्याप्ता दुस्तरं ये          | १५।१४११७८       |
| इत्यं युरं विश्वरवजित           | १२१७०।१५३      | उत्श्रोपकस्फटिकदर्पण              | १७१७७१२४०       |
| इत्यं निसंख विवृष               | ११।७०।१४२      | उत्प्लुत्य खातमचिरेण              | ४।७६।४२         |
| इत्यं मया कृतनुती               | १८।८१।२६४      | उत्पन्नमात्रमानन्दार्खं नीत्वा    | ३।५३।२७         |
| इत्यं वचीमिरचिराम               | १३।८०।१६६      | उत्पादनं स्वस्य परस्य             | १५।३१।१८०       |
| इत्यं हरिसमञ्जूमुदार            | ६१६५१७४        | उदपाटबम्भुदमुदारमति ः             | १६१५५।२२५       |
| इत्यं प्रदाय तनुवां             | ६।२२।६६        | उदपादि दिवरुष्युत्वा              | \$16015¢        |
| इत्वं स सांसारिकसीस्य           | १२।३७।१४८      | उदरस्थितस्य बशसेव युतं            | 4148148         |
| इत्पाहवां प्रतिमुखं             | <b>६।२६।६७</b> | उदाबहारेति सभा तमीस्वरं           | राम्धार ७       |
| इत्यावेद्याववितयगिरस्त्रस्य     | ५।११३।६२       | उदीरिताबामिति वाचि                | १०।६३।१२७       |
| इत्युवाद्यस्य वचनं              | ३।११।२३        | उद्गडनाम्स परिकृती                | <b>?1541</b> {? |

| वर्षेत्रच विश्वितसमृत्यिको         | 27171746            | इक्तांक संस्ता वृत्तिक्तात्       | <b>*****</b>        |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| उन्ति प्रभागनवनी वन                | 21521S              |                                   | 441441834           |
| रक्तः सममुत्रो सृत्याचान्          | १श५५४१६२            | एकरिसम्बद्ध विवते समा             | \$416416#=          |
| जन्मतं बशचतारसंयुवं                | 2143196             | एकमां विका केतवः                  | . 161261247         |
| उन्मीकिताविषयुका सहसा              | \$451571 <b>0</b> 5 | एकारक्षमातं महानुगानात्           | \$61401344          |
| <b>उपकर्णनरातिसैन्यवार्या</b>      | 616418=8            | <b>एकावकीतरसमीशकर</b>             | रकाइदारहर           |
| उपमण्डति सामभिः धर्म               | <b>७१४३१८</b> १     | एकामचे विवि कुशामपुरी             | १५११५२१२०८          |
| उपरम्य गरिक्राचा                   | ३।८२।२९             | एकी कृतक्मातकवायुगार्गा           | 4164144             |
| उपनम्य चतुःशतेनंरेन्द्रैः          | ४१ र दे। दे५        | व्केन सस्यायतमार्यजेन             | 31521272            |
| उपगम्य विनिजितारिजातं              | *15*1\$€            | एकेन साधु जनतां प्रति             | <b>41714</b>        |
| <b>उपदीकुत्रभूरिगोरसै</b>          | 101C-1CE            | एकेन्द्रियादिश्वतुरिन्द्रियान्य   | १५११७२।२१३          |
| उपगति न निकियां पर                 | <b>७।२४।७८</b>      | एकोञ्यनेकविवरत्नकरान्             | १।३२।११             |
| उपवाति जहोऽपि पाटवं                | vet•\$10            | एकोऽयमेव सममूदनिराम               | १७।२८।२१३           |
| उपवान्त्रसयैकदा विकोक्य            | ¥184184             | एतले नक्रमुखं प्रनितरियु          | 81841884            |
| उपलक्षय सूक्ष्मसाम्यराषं           | १५।१२८।२०२          | एते पञ्च हि हेतवः समुविताः        | १५१६६।१८७           |
| उपशाम्यति मार्दवेन यो              | <b>७।२३।७८</b>      | एतेषु कश्चिदपि यः सचरा            | <b>\$18710</b> 0    |
| उपास्तसर्वर्तुंगगो निरम्तरं        | १९।१७।१२०           | एवमुक्तमय वजनतिमा                 | 618815              |
| उपेत्य इष्टाङ्गक्दैः समन्तात्      | 5.515.515.8.6       | ऐन्द्रं गर्व मदजलाईकपोसमूलं       | १७।३८।२३४           |
| जमयतटनिविष्टनार <b>को</b> षैः      | 281831838           | -                                 |                     |
| उर स्थले कस्मिवयमसङ्खा             | ९।३४।१०७            | <b>4</b> 1                        |                     |
| उरसीवतलस्य बम्पतीनां               | AISISA              | बौद्धस्यं नवनिषिभिः               | १४१३६११७३           |
| उर पौरवं रिपुषु साधुषु च           | 4186148             | 46                                |                     |
| उष्हम्यंगवाक्षजालनिर्यद्           | Alolff              | कच्छे निवद्यारणपामरीयः            | 31×11106            |
| उल्कास <b>हस्र</b> ज्वसिदान्सरिका  | \$15=12 £X          | क्रकीप्रसमावनावसाने               | अधारक               |
| उल्लक्ष्म प्रस्थितवन्त्रं          | archia              | कदाचिदुत्तं क्रुम्बेन्द्रविष्टरे  | शराहक               |
| <b>उधन्त्यकालुम्यमधी</b>           | १५।८५।१९२           | कतकावसी परिसमाप्य                 | 441414              |
| क्षचे तं तु विहस्य                 | <b>९।५६।११</b> ६    | कम्बया स्थितमया प्रयोजने          | ८११५१९१             |
| कवजानिरपि मन्ममबस्यी               | १३।२८।१५८           | कपिलभू पनुर्भीमो                  | शश्यार              |
| •                                  |                     | क्रपोक्रमृक्क्षुसरामकोक्र्य       | श्रापारम            |
|                                    | M25435              | कर वरणवृत्यीवर्गी वतो अपि         | १२।२२।१३५           |
| क्षुपुनिः सक्तर्भः सवा परीतं       | A154134             | करान्यूहीत्वा परपक्षम् मृतां      | श्रामा              |
| •                                  |                     | करियां कवलीव्यक्षीत्कराः          | भारम<br>अद्देशक     |
| र्भिः सर्व विजुक्ताविषयि           | 42141744            | करियां बहतां विहाससा              |                     |
| एकता सस्युक्तिक<br>एकता सस्युक्तिक | माः<br>१६०१५५       | कर्ता चर्या ग्यहानस               | Poivole<br>Sufferer |
| एकवा सर्वाच केसरिविषं              |                     | कर्वाकृति स्वान्धवारी विवेद्याः   |                     |
|                                    | 231313              |                                   | 44444644            |
| एकदा करियमूबकतार्थ                 | <b>१३५३२११५८</b>    | क्रकप्रियस्थि सम्युवान्यवान्<br>व | संस्थार ज           |

| सलावरेषु संवयाकरेऽभवन्             | १०१२३।१२१                | कृतजूरियराजवेऽपि सजी            | AMITAL               |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| करवव्यास्य कामेन                   | सार ०१।३१                | कृतमञ्जूमं सपदि राजकुमं         | 4464144              |
| पत्पाणीं समामकास्य                 | १४।५।१६८                 | कृतं महावीरचरित्रभेतम्          | १८।१७२१२६८           |
| भवाममेदानम चञ्चविवाति              | १५१६५।१८७                | कृतार्यतामेत्व युराचकस्य        | <b>पार</b> टापर      |
| करण या बहुवियां मनीरमं             | ८१०१३                    | कृत्वा तपश्चिरसरं स             | <b>AISAIA</b>        |
| क्स्य वा मनति कः सरना              | टो४७।९७                  | कृत्वा यद्योजितमयात्मवयो        | १माटरार्थ-           |
| <b>भंदर्गतप्तमनसमिह</b>            | १३१७५११६५                | कृत्वाहमी दृशमनात्मस मं         | <b>AICSIA</b>        |
| कार्य्यमप्रविविधिर्गतामक           | 6146140                  | <b>हत्वायोगनिरोषमुज्यित</b>     | १८।९८।२६७            |
| काषिदाच् मविरामदमोह                | १३।६९।१६४                | कृत्वाय बीर इति नाम             | १७१८३१२४१            |
| कान्सोअप यत्कृटतटो                 | १२१५१४३                  | कृत्वापरः करसहस्रमनेक           | १७१६४१२३८            |
| कीयस्यभावो जनतः स्थितिस्य          | १५१६१११८६                | कुलने भूते बानुकम्यावताक्ये     | १५११८।१८०            |
| काबालापस्यान्तकर्वेकयोगी           | १५।२१।१७९                | कृषां निजङ्गीरकृषां सपीनिः      | १२१४०।१४९            |
| काल्पाः कल्याणम्च्यैः              | १८११०१।२६७               | केकिनां जलभरानताम्बुवः          | टाइश्रद              |
| कालान्तरावधिगतावसरो                | शेश्वाहर                 | के जिल्ला मौकिशिक्ष एरियत       | १७।६५।२३८            |
| किञ्चित्त वेसि पशुरेष              | १५।१२३।२००               | केयुरहारकटकोञ्ज्बल              | ६।२१।६६              |
| कि न सन्ति बहवो मनोरमाः            | ८११ ६। ९१                | कोपेन पल्लवितमीषणदृष्टि         | ६।२४।६७              |
| किमिदं कथितं न तस्वतः              | ७।५१।८२                  | क्रान्ताम्भोपथैरनेकविटपैः       | १८।४५।२७५            |
| किमिन्द्रियार्थैः पुरुषो न         | १०।३९।१२४                | क्रान्तापि यद्गर्भमहाभरेण       | 41२३14०              |
| किरीटकोटिविन्यस्त                  | शहारव                    | कीशसु वित्रासु व तत्परस्वं      | १५।३३।१८१            |
| कि क्वीज्तु सदुशः पराक्रमः         | 6184154                  | मुवा तबीये हरिकन्यरीऽपि         | ९१६७।१११             |
| कि कीमुदी तनुमती नहि               | १७।२५।२३२                | कृते यमे स्विय च जीवति कः       | •शहराह               |
| कुत्र रामनुकुत्रादि                | ३।२०।२४                  | क्रोबस्य लोमस्य च भीरुतायाः     | १५।१५।१८५            |
| हुद्दिनेषु सलिलाभिवासूया           | 6144190                  | कोषोक्तः समवशानव                | ६।२२।६८              |
| <b>कुन्यकुर्मलसत्कान्ति</b>        | शेटगर\$                  | क्षणमणि चिनवास्तुचा क्षुचा ना   | १११५८।१४०            |
| कुन्दवी झतनुरक्षनरिवर्ष            | टाज्यारेक                | क्षणमाममधोपविषय पूर्व           | ४।५६।४०              |
| <del>कुन्दावदातस्तुरगोअववारे</del> | 919-18-4                 | कान्तिः सत्योक्तिर्मार्वनं      | १५।८४।१९२            |
| कुपितस्य रिपोः प्रशान्तये          | 5019910                  | चिचोति शुद्धमा सहितोऽनिवृत्तिः  | १५।१७३।२१३           |
| कुरभेषु मन्नैनिजनहंबर्ग्य          | \$1\$X1\$*X              | क्षित्रं विहाय क्रुमुदानि       | 7790185              |
| कुम्भी सरोवहवृती फळ                | १७१४०१२३५                | बीरमेव रसनावशीकृतः              | टा४३१९५              |
| कुव करभमपेतवस्यमारं                | <b>७१९६</b> १८८          | सी रोदफेनपटकावीक                | रणटजारू              |
| कुर्वाणाः कर्णपूरिवयिक             | १८।१३।२५१                | चीरोवचे रतिमुदा तरसोप-          | १७१८१।२४१            |
| कुर्वन्त्रकापनिति मानस             | १६०८।३१                  | क्षीववारणवारोबिदारणे            | दावराद४              |
| युक्तप्रयाः शीविषयः                | १०१७४।१२८                | <b>जुततुमा कतकाम्पलमेखमा</b>    | १टा५टा २६०           |
| कुछाभिमानं विपृतां व करवां         | 21221602                 | कुरं बनी योदयवा चितोऽपि         | \$480+1189 <b>\$</b> |
| कुशले सक्ले निमित्ततन्त्रे         | १३१७७१६१                 | क्षेत्रं कालचरित्रक्षिञ्ज्यस्यः | 2412421924           |
| कृतचारवीह्यविधिः क्रमजः            | <b>૧૧૧</b> ૭૧ <b>૧</b> ૧ | क्षेत्रेषु यम समस्य समन्य       | <b>******</b>        |

1,1 .

|                                    |                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                       |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| वीपीसार्व प्राथम रसम               | 412841#3             | , प्रस्थारिकारं सुममद्वीतिकाणिकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **************************************  |
| * 1 1 1                            |                      | बीर्माक्षपत्नितिषवागम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YOFIF ESIN'S                            |
| संभू महादेवीकेवाविमानां            | *# \$10 \$17         | ग्रीको वहीत्माकुकसर्वसस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दशक्ता <b>दश</b>                        |
| <b>स</b> रतरपदमा विकास स्त्रां     | ११।५५।१५०            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| क्रमसंदर्भनेः विचान्युनार्गः       | १शदशकंड-             | क्यवहनपरीत्रक का गुषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१११९९११</b>                          |
| सुरामिधातप्रभवो ह्यानां            | <b>९।३।१३३</b>       | जनस्क्रमूलम्यि गाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>१९११११</b> ८                         |
| सेवरः कववित्रेदवामुचैः             | Clasis               | शंसांसपकु वु निमानकत्राम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 414414.4                                |
|                                    |                      | The second secon | *************************************** |
| <b>#</b>                           |                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| गण्छत् प्रचनसम्मदोदयात्            | ८१६४।५८              | वक्रवाणिममुनीय यस्तुलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>८।१७।९१</b>                          |
| गर्का लगर्जु पटहाः प्रणेषुः        | राश१०२               | त्रक्रिया वरिगतोञ्जिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RIGOR                                   |
| मणकस्त्रिकारुविदनु <b>च्यतनु</b> ः | ५१६११५५              | नकं प्राप्त स निष्णुरेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 412#01250                               |
| गमाधियै वस्तमुवार                  | tivit                | वकं सहसारमगीववानित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५१२९१५१                                 |
| गतमयदशमे भवाद्भवेशमात्             | etivolens            | चक्रीकृत्य सुरैक्पर्युपरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$51241540                              |
| गतिरियमशुभप्रदा च का का            | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | चञ्चव्यक्तर्जं सुरविमातमनन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७१४६१२३५                               |
| गतिषु गतिमुपैति बन्बदोषात्         | ११।२७११३६            | चतुःपयौराक्षिपयोषरभियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIMISA                                  |
| गरयक्षणि स्थानभेवावशैचान्          | १५१८१४७              | <b>चतुर्वसम</b> श्चरल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4140140                                 |
| गत्वा महीपतिविराणु समें सहसीः      | <b>AISAIA</b>        | चतुर्विकारपं निमयन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$41\$X\$150                            |
| गवाप्रहारेण बलोऽपि तस्य            | ९१७६।११२             | <b>नतुर्महादिग्यक्यप्रमेदाद्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72179174                                |
| गर्जनमृगेन्द्रैः स्थिरतु कृत् क्रै | 41661884             | चतुर्महाविज् गक्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८।३१।२५५                               |
| गर्भस्थितस्य विसलावगम              | १७।२४।२३७            | चकुर्व्य बासंयतपूर्वसम्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १९११७०१२१२                              |
| यमेरियलोऽपि स जहे                  | १०।५२।२१६            | बन्द्राकृतिस्तिहरं ववली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७।७५।२४०                               |
| गाडोपगृहनसुवास्तिकेन               | 416144               | बन्द्रांशुक्रुधे शप स त्रजासु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ SISTISTS                             |
| पुमवियोपनिदः स्वयुक्षेण्यया        | \$2141135            | चन्द्रीदये चन्द्रमणिप्रणद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214414                                  |
| गुणिनां चकार स गदेषु               | रदाप्रशास्त्रक       | बरणी विनिवेष्य शीक्षयासी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$41401844                              |
| गुविनां मनति प्रसङ्गती             | 91414                | चापं विद्यायासिकतां गृहीत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21421224                                |
| मुप्रयम्बितः समितिवर्ग             | १५।८२।१९२            | नारणी हरियोषाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कारकारक                                 |
| गुरुतामुपयाति यन्युतः              | 9 Y+1C+              | नारिनमस्त्रं कवितं जिनेन्द्रैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ****                                    |
| ग्रमहाराष्ट्रसिती मुखेन            | ९।६३ १०७             | वास्ता विरहिता न पुरस्थिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | emmeny                                  |
| नृहीतनेपव्यक्तिसास विश्वर्थ        | शहरायर               | विकार वेगारसहं केतुवव्हपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41461840                                |
| नृह्यमानुद्रातिकः समावः            | **!?*!***            | निवापादी निहतकात्रक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4196140                                 |
| नुस्वासर्थित हिस्सा                | \$14\$1 <b>4</b> -   | विकाश्चरा कनमविषयमाञ्चया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [nights fix.                            |
| न्यूको सूर्व सम्बोधकानिरञ्जात्     | 418414=4             | विवासि अवद्यविश्वासमाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SAIN STANK                              |
| म्रोपुरोस्तित स्बोधित्रस्थि        | \$ 41/4/44           | विरक्तनं स्पूर्तपना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | THE MENT                                |
| - योगम्परित चयकेत स्वा             | <b>१ था २। २२</b> भ  | चित्रविभरियुवा निरीवसमाप्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERENTY.                                |
| the state of the same of the same  | e pieten             | चिरं स्ववृत्या वरिनियान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444444                                  |
| 4 34                               | • •                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |

| बिरं विकित्येवमुदार                 | १०१४७११२५        | विनोदितं तस्वनवेत्य तस्वतः       | १०१४३११२४          |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| चिराय कानचिति सर्वसङ्ग              | १२।५८।१५१        | जीवत्वं कामध्यता मध्यता च        | १५।१३।१७८          |
| न्दामणिय तिविरावित                  | १७।३२।२३३        | जीवाजीकौ पुरुषपापास्त्रवाश्य     | १५।५।१७६           |
| बूबारत्नांबुवालैः किसलविव           | १५।१५९।२१०       | बीवास्तेषु द्विप्रकारेण भिन्नाः  | 18161606           |
|                                     |                  | वैवेववोऽसुमनसो मकरध्वजस्य        | १६।१०।२२९          |
| **                                  |                  | ज्ञात्वा क्षणादविचना सकलं        | ११।६६।१४१          |
| किन्नं व वक्षेण विरः करेण           | • ९१२२११०५       | शात्वा तबोविनविवासम              | ६११०१६५            |
| क्रिनाः समस्ता भवतो महिम्ना         | C1CX13 . \$      | ज्ञानं च तस्य क्रियवा            | १२।६९।१५२          |
| क्रिके पर दक्षिणबाहुदण्डे           | ९।३९।१०८         | ज्ञानावृतिद् िष्टवृतिस्य वेखं    | 24162126           |
| क्रिनेऽपि हस्ते सुभटासिषातैः        | ९।१९।१०५         | ज्ञानावृतिः पञ्चविषा च वृष्टचा   | १५।११७।२१३         |
| किम्मीऽपि जङ्गादितये                | ९ १०।१०३         | ज्ञाने तपस्यप्यकृताभिमानो        | १५।१२१।२००         |
| छेदोपस्थापनास्यं निरुपम             | १५।१२६।२०१       | ज्ञानेक्षणावरणदेशवृतिस्च         | १५।७७।१९०          |
|                                     |                  | ज्याचातजैः किणकिणैः              | <b>६।३५</b> 1६९    |
| •                                   |                  | ज्योतिःसुरा हरिरवानुगतात्म       | १७।६९।२३९          |
| कवित बस्य सुदुर्घरम् जितं           | १८।५९।२६०        | ज्योत्सनया सरसचन्दनपञ्च          | १३।६२।१६३          |
| वनद्वणीकर्तुमलं मनीमुवा             | शृह्वार्व        | ज्यसनजटिनः श्रुत्वा वाणी         | ६१७११७५            |
| बनाव नैति स्व गतं नलं ते            | ४।९०।४४          | ज्यक्रमणि विमानान्त              | ११७७।इ९            |
| वंबामृबुत्वेन हता नितान्तं          | 4186188          | <b>\$</b>                        |                    |
| जनता हिताय तमितास्य                 | १६।५९।२२५        |                                  | १।५३।•             |
| वनयतीश र्शेष त्वयि भव्यता           | १८१७९।२६४        | <b>भाक्यारितेऽलिबिवतैर्मेलया</b> | (1/41,             |
| बन्तनः सलु फलं गुणार्वनं            | 691013           | ₹                                |                    |
| जन्मक्यामिजराजियोगमरण               | १५।९३।१९४        | त्तटपविसिकताविभिन्नपादः          | ११।१२।१३३          |
| चरागृहीतं नवमीवनं वया               | १०।४४।१२४        | तिंडदुज्ज्वस्रसम्बद्धनांस्       | riensk             |
| वरीवीचीभङ्गो जननस्तिलो              | ११ ६९।१४२        | तज्जन्मकाले विमलं नमोऽ           | <b>\$1801</b> %    |
| <b>जलोद्यृतायुवतकिन्छकाना</b>       | १।१२।२           | ततः परासीच्यतुरुच्यगोपृरैः       | १८।२३।२५०          |
| <b>अव</b> निष् <b>षककेतनोत्करं</b>  | ४३।१८४           | ततः परा विमलजलाम्बूलातिका        | १८।५।२५०           |
| <b>जब</b> निला <b>नु</b> ष्टपयोचरेण | १२।३१ १४७        | सतः पराष्यक्षपयोषराणि            | १८।४।२४९           |
| वहदारमदृष्टिफललोल्य                 | १६।२३।२११        | ततः परी हेमनयः स्फुरत्प्रभी      | १८।१९।२५२          |
| बाते तबा प्रचिततीर्थ                | १७१६ ०१२३८       | ततः क्रमात्कीणकषायबीत            | १५।१७६।२१३         |
| बानाति स्वयमपि बीक्षते              | <b>SAIRAISAR</b> | ततः समुच्छिन्नपदादिकक्रिया       | १५।१६४।२११         |
| वित्वार्ककीर्तैः सक्छां व सेनां     | ९।६३।१११         | ततः सुतारा प्रविहाय पाषिवान्     | १०१८१।१२९          |
| किम सवापि मसा ह्वय                  | १८१५५१२५९        | ततस्तव्यनिमा व्यस्त              | <b>क्षार्थार</b> ४ |
| जिनवसनरसायनं दुरायं                 | १११४०११३८        | ततोऽनतीयस्तिमित्तोरुपुच्यो       | कारे ० राक्र       |
| विनेन्द्रपूर्वा महती विधाय          | . TIYELE         | ततो महाशुक्रमवाप्य कल्पं         | ४।९३।४५            |
| विमेनिरीषः परमास्रवाणां             | १५१८०।१९१        | तती विषड्योजनमात्रविस्तृतं       | १८।२।२४९           |
| विनीर्वधास्थातमिति प्रवीतं          | १५११२९।२०२       | ततो वरावि तनुमच्युतो नर्त        | १०।४।११८           |

, 124

| तंत्र्यायीमा सबि सम्ययस          | <b>talitat</b>   | त्व मूनको न्यवयञ्चन             | १६।२९।२२१                |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| वर्षाक्लोकनकर र्पमदेक            | \$144104         | तम मनति स्था गरा नियुद्धिः      | \$\$ X61\$#¢             |
| सरसामी वर्धती मेवांस्            | शहदादश           | त्व मिकाय सुविध्यरमं सूर्व      | + \$214W17EP             |
| सत्र स्वकास्या विजिता            | राठार            | स्युर्वतीन्द्रविवयम् मदाविकास्य | 12114124                 |
| तत्र स्थितं जगति गौतम            | १८।५०।३५८        | वस्यो व तरिमस्त्रवयस्त्रतीक्यः  | १८१३४१२५५                |
| तमान्दादशसागरायुरमर              | 2412401220       | हस्माचेतरकेकरा बाससारं          | 41888148                 |
| त्रत्रास्ति पुण्यात्मकृताचि      | FITTI            | तस्माद्विचिर्गतमसौ              | <b>!!</b> 46! <b>!</b> + |
| तत्रास्ति त्रिजयदिवैकतामुपेतं    | 22818188         | तस्याच कार्ययनियानमनात्यनीन     | \$14CH07                 |
| तत्रास्त्ययो निसिक्तवस्त्ववयाह   | 25\$1010\$       | त्रस्मिन्नयोक्तक्याक्तके        | \$14×14                  |
| तत्रेव कल्पेश्वरसेवितानि         | १८।२२।२५३        | तरिमन्त्राची स्वहरिविष्टर       | <b>FOISSISS</b>          |
| तत्रैव पुंवेदमधो बिहन्ति         | १५।१७५।२१३       | तस्मिस्तरायपि समं स्वयमीरचेन    | RIOCIA                   |
| तत्रैव स्फूरितमणित्रभा           | १४।१७।१७०        | तस्मिश्तवा बुचति कम्पित         | \$451274\$               |
| तयापि पुच्यास्रवहेतु             | शस्तर            | तस्य निर्मक्षकरस्य सुषीला       | 231251245                |
| तदबेत्य यलायते जनान्तो           | AI É AI A §      | तस्य प्रिया महादेवी             | 4163140                  |
| तदव्मुतं नो तमुपेत्य मूभृतं      | रा४श१८           | तस्य प्रिया नरपतेः              | र्कारशार्धर              |
| तरपायभवामेय                      | 3196135          | तस्य प्रगयिनी चासीत्            | <b>\$19\$1</b> ₹2        |
| तवयुक्तमार्थ तब बानमिति          | ५।७९।५७          | तस्य शत्रुभवनं विजीकयन्         | टा५७१९७                  |
| तवा सुतारामिततेषसौ समें          | १०।७६।१२५        | तस्य साम्नहिकोऽय वारिषः         | 6198136                  |
| तद्गर्भतः प्रतिदिनं स्वकुलस्य    | १७।९११४३         | तस्यार्कं कीर्वेषंशुषोऽय        | 4144144                  |
| तद्गोपुराणा गगनामभाजां           | १८।२८।२५४        | तस्यार्ककीर्तिरक्नीस्वर         | <b>EIMIEN</b>            |
| तद्गोपुरान्तर्गतचा ववीथी         | १८।११।२५१        | तस्याः पतिर्धेर्यपनः सनेन्त्रो  | 418,418.6                |
| तद्गोपुरेषु प्रक्षितान्यराजन्    | १८।२०।२५३        | तस्याः परेयुरव चारणकव्य         | १७१२।२४३                 |
| तद्गोपुरोच्छितकरं                | १८।९।२५०         | तस्याभिषेकसमये                  | १७६३।३३८                 |
| तद्व्यन्तराधिपतयः पटह            | १७।७०।२३९        | तस्यामभूट्यीतिरमन्ययोग्या       | 4156140                  |
| तनयाय वनं प्रदत्स्व राजन्        | ४१३ ०१३६         | तस्यास्त्रसंध्यमकृतेत्य         | १७।५६।२३७                |
| तम्बन्तमित्वं विजवाहुवीर्य       | ९१५५।११०         | तस्यासंस्थाता देवदेग्यः समावा   | १८।९६।२५६                |
| तन्त्र चित्रमिष्ट बुद्धिदुर्वियो | टा४२।९५          | लस्यासीयम नृपतिः पुरस्य         | \$2181549                |
| सन्मध्ये विचरं त्रिमञ्ज          | १८।२९।२५४        | तस्यागबत्पास्त्रविता विनीक्षां  | \$ 418 £18 AA            |
| तपसा सुनिरस्य पातिकर्म           | <b>१७१०८१२४५</b> | तस्याय कान्तेरिवदेवतेव          | राष्ट्रमण                |
| तपसा दहुरगपि स कर्ममल            | १६।५५।२२५        | तस्याकुनात् केतनवंशयध्य         | 41441443                 |
| वप्तमेष हि मया ज्यवेतत्          | १३।३३।१५८        | तस्यां सुरा रवनिनाव             | 101501585                |
| तमक्षेत्रीर्वेतस्तनयं निरीक्ष्य  | १०१७३।१२८        | तस्येषुः परमरयोऽपि -            | \$21\$X1\$##             |
| सम्बाज्य जीवनमदाय परा            | ५।६५।५६          | तस्यैकदेशस्यितशास्त्रपारं       | 641441643                |
| त्रमुतीत्व वसीऽनक्षेत्रमार्थ     | 1-164144-        | र्शं जातमिन्त्रमचनस्य           | १६।६५।३२६                |
| सबोर्काविण्योरति वर्षमार्था      | 41401804         | तं दृष्ट्या समिसुकुरं           | <b>SAJASISAR</b>         |
| स्योर्गहरस्यभेरासीत्             | SIEALSIP         | तं निवृत्य परणीतसमारे           | <b>१७१९२।१५७</b>         |

| तं परीत्रं सकलाः समन्ततो                         | c c=1{==          | त्वया जिना राज्यसपेत नायक     | शेश्टारे ६      |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                  | १४१७११६९          | त्वभेव बत्स प्रतिपन्नवत्सलः   | शहराहर          |
| र्द विद्याः अध्यमगुपासिरे<br>से स्वर्गः पासपामास | शटपारप            | त्वा देव विकातिषमात्वसमे      | ६(१२१६५         |
| वाणिः स्वभावविदाकृतिणिः                          | १७।६५।२३४         | ,                             |                 |
| सामदेवं पुरुषः समेतनः                            | ८।१९।९२           | ₹                             | •               |
| वासाम् <b>पर्यनुपमञ्</b> ति                      | १८।३०।२५५         | दण्डं कपाटमचनं प्रतरं व       | १५११६३।२१०      |
| रिमीर बर्ज स्मक्तुरास्य                          | १७।३६।२३४         | दण्डो ध्वजे सम्मुरजे व बन्धो  | risairs         |
| तिष्ठामे किम् मावितेम                            | रारटा११६          | बत्तार्थं अप्यात्महितै        | शश              |
| तिकारिताकी विमलस्तिका                            | १८११४१२५१         | दवृशे वनिताजनैः समं           | <b>७१७३</b> ।८५ |
| तीपाँशिकपुतमहाम्युनिनेः                          | १५।१२२।२००        | दन्तीरुव गार्चः करिणां करैश्च | ९१४७११०९        |
| तीवः परं यः परिवाममेषी                           | १५।३०।१८०         | दर्भसूचिदलिताञ्जुलिक्षरव्     | C148190         |
| तीवादीसकात्रविज्ञातमाव                           | १५।२४।१७९         | दलक्षमहतोऽपि भूमृतः           | 61966           |
| तुस्याः सर्वे निर्वृताः संप्रणीताः               | १५।१४।१७८         | दलिताक्ञनपुञ्जरो <b>चि</b> षो | ७।८५।८६         |
| तुल्ये रिपरे जनति दैवपराः                        | ६।५३।७१           | दबनिममुखदंशमझिकौषैः           | ११।५६।१४०       |
| वृद्धीवशास्त्रस्य विचित्रकेतनैः                  | <b>१८ ४१</b>  २५६ | दबाम्निज्यालाभिजंटिकित        | १५।१०६।१९७      |
| त्यावमालस्य वर्षम्यः ।                           | १७।५७।२३७         | दश दश बररत्नतोरणानि           | १८।२४।२५३       |
| तुष्यां विवर्षवति वैर्व                          | £ \$£ 00          | दशनांशुमण्डलिनभेन किरन्       | ५१७३१५७         |
| युष्णां सदाभितजनस्य                              | १७।५।२२८          | दशामनुभवन्दिव्यां             | \$100176        |
| ते बन्या जगति विदां                              | \$AIRAI\$AR       | दन्टोऽपि वंशमशकाविनणेन        | १५।१०७।१९७      |
| तेनाच कल्पितसमस्तवलेन                            | 61631408          | दानादिविष्नकरणं परमन्तराय     | १५।५१।१८४       |
| तेनात्री समवसृतिः प्रसन्न                        | १४।५२।१७५         | दानाम्बुसेकसुरभीकृतगण्ड       | ६।६४१७४         |
| तेमोनतामिति नरक्रोकसार                           | १४।२१।१७१         | दानिनं विपुलबंशमूजितं         | टा७५११००        |
| तेम्यः परायुगयतोऽपि                              | १८।२१।२५३         | बामद्वयेन भविता यशसी          | १७१४४१२३५       |
| तेषु व्यराजन्मणियामघण्टा                         | १८११०।२५१         | दामद्वयं भ्रमविकप्रकरं        | १७।३९।२३५       |
| तैरेबान्तरिता बभूनंब नव                          | १८।२५।२५४         | दावानल विखाकल्या              | ३।९२।३•         |
| ती वम्पती सर्वगुणाधिवासा                         | १।४५१७            | विनकर करजालतापयोगात्          | १११६२।१४१       |
| ती विरेजतुरमन्यसमानी                             | १३।१७।१५६         | दिवसैरिति संमितैर्वनी         | ७।५९।८३         |
| रवागः सुधास्त्रादिकदानमिष्टं                     | १५१८८।१९३         | दिवसैरव सम्मितः स्वदेशं       | ४१५३।३९         |
| त्यामान्यितो यत्र सदा विरूपः                     | १२।११।१४४         | विवोज्वतीयीय विशास            | ५१२२१५०         |
| भिकरणविधिना स्वपापयोगं                           | १११४७।१३९         | विव्यदुन्दुभयो नेदुः          | ३।५२।२६         |
| त्रिभिरेन मनद्भिर्शित                            | 0015510           | विष्याञ्चनाजनमनी हरसम         | १ माटकार् ६७    |
| त्रिमुक्तं सत्ततं करणकमा                         | 181401340         | विच्याम्ब राज रणमास्य         | \$100 PH        |
| विशास्त्रवर्योत्नत रत्नवोपुरे                    | १८।३७।२५६         | दिशं महेन्द्रस्य महेन्द्र     | १०।व्।११८       |
| स्वयन्यसम्बः प्रथमस्य सुनुः                      | 417071६०          | बीनातिहासो बहुविप्रकापः       | १५।३२।१८१       |
| त्वविषाह्मवगम्य दुर्जयास्                        | 677199            | बीनेन बुःसहास्तेन             | 3518            |
| स्वया विरागाविवाषैया                             | <b>३।३४।२५</b>    | दु:वी शीकाकस्वने देहभाजा      | 141201820       |

| for a                            |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| इस्को क्रिक्सिमार्गकान्यम्       | · PAISHERA                   |
| दूर्वराज्यसम्बद्धाः ।            | 'ए कान नरन दन                |
| हुरमधीयससम्ब निवासं              | े हेश्स अरहेद <b>अ</b>       |
| दूरावेचात्र रन्नामान्            | <b>३।३</b> ।२३               |
| दु विश्वितरमयक्रीकतः             | \$14.0193                    |
| कुर्योन्द्र मास्वयं जवर्ष        | १५ <b>११</b> ३४३२०३          |
| हुआयों सक्कम्पाविराज्य           | १४११३११७                     |
| कुटन से विभूवनाविपति             | १७।४३।२३५                    |
| कृष्टे महैरच निजोचनगरीः          | \$ 1014 C1 7 7 10            |
| कृष्ट्वा स्फुटं स्माटिकभित्ति    | 212414                       |
| वृष्ट्वा तन्निजहस्तसंस्थित       | 41841444                     |
| देवामंन्दं निषद्धनुद्धां         | \$ <b>?</b> \$!\$\$!\$ \$ \$ |
| वेवारूयादवत्तरिष्यति             | १७१४६।२३५                    |
| देवैविचित्रमणिभूषण               | 165123101                    |
| वेहीति शब्देन विविजितामू         | 4138140                      |
| वोवः स यत्र निशि सौषत्रयाय       | १७।१८।२३१                    |
| बोषो बभूव गुणिनोऽन्ययमेक         | 745145193                    |
| व्रव्याणुं सुवशीकृताक्षतुरगो     | १५११५५१२०८                   |
| द्वयमेव सुसावहं परं              | 413616                       |
| इयमेव विधीयते मतं                | 0310F10                      |
| द्वार्तिशत्सकलनराधिराद्          | १४।२४।१७१                    |
| हान्यो क्रमतः प्रमाव             | 141401966                    |
| द्विरवं विनिहन्ति कैसरी          | alreics                      |
| वितीयशासस्य विविधारत             | १८।४०।२५६                    |
| विषम्पृष्टली द्यपरा स्थितिः      | <b>१५१७४1१८९</b>             |
| द्वीपेऽस्मिम्नगरी पूर्व          | ३।३५।२५                      |
| द्वीपेडम जम्बूहुम                | \$1013                       |
| हीपेज्य जम्मूमति भारतास्य        | 41514                        |
| द्वीपे <b>ऽस्थिन्यभ्य</b> परेतरे | \$¥181846                    |
| दी योगलेत् प्रकृतिप्रवेशी        | १५१७०।१८८                    |
| ही सहामधिमती नरोत्तमी            | ढा३५।९४                      |
| 4                                |                              |
|                                  |                              |

यमें स्वयक्षाभरणे: समं तदा

**परणोडलधर्मधारतम्यत्** 

चतुनिमुक्ता निवित्तारच अत्याः

414418

STORY WA

· YIFIFF

| A Y                             |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| कारियाँ प्रामकृत्युक्तकार्गाः   | * Additates         |
| चनीयार्गे गृद्यकायायकारमः       | रक्षेत्र संग्रह ७८  |
| वयातिकायस्य व बाग्रवमानात्      | ंश्यर्शकायश्य       |
| वनविनीः सत्त्वभित्यविशेष        | *4454144            |
| कर्मी विकेतीः सक्तावकोर्वः      | १२१४७।१५०           |
| वयमानवारंगस्य मूत्रे            | . भारताक्ष          |
| बात्यस्थलं बटवृतीनं सलक्षणाञ्च  | <b>\$1085417</b> 84 |
| बौरा भनःपर्वयबोषयुक्ताः         | 161551544           |
| पुरवाणांविक वृश्यसामुणवती       | SPFINNS             |
| वृतिवर्षरकारिसीकरः              | PSIFSIE             |
| न्ता निरं युक्षपुरा             | 418418-8            |
| वैयंगाकृतिरियं व्यनक्ति नः      | CHICS               |
| <b>बौतेन्द्रमीलमणिकल्पित</b>    | १७१९१२२९            |
| <b>व्यानायमा</b> च्ययनम् रि     | १५।११३।१९८          |
| ध्वेयं द्रव्यमपार्थिमस्यत्रिमतं | १५११५४१२०८          |
| ध्वजा निषेतुः सममातप्रनैः       | रा५३।११०            |
| #                               |                     |

न सक् दोषकवोऽपि निरीक्यते नगरं ततः अविनियुत्य यमी न बचाल बर्रेंब केवलम् न बम्मनोज्यस्परमस्ति वुःकं न तुतीय अस्तिविमतस्य नतीत्तमा कृत्स्यितहस्तकुद्मकान् नव्चिक्रवास्या र जिल्ला न बदाति वर्गं स बाच्ययानी नवीसहस्रीरिव यावसां पतिः नन् सर्वेविद्योजिप राजते नन्तुं चैरममतीन् गुक्नभिमतान् नक्सकं बेदमय सिणोति न प्राप किञ्चियामि वर्गनिवास न्मरकरान् समग्रशं विकित्य नवसङ्ख्यानसत्त्रधाळी अन आगोनियां गरस्य युक्तं नव बर्लिन गः सुनिविनर्त वरमगरियुपायदो हरिर्यः

きょういいともま 4164145 AIEAICA १२१५५११५१ १६।५६।२२५ 4112 F19 4.818.4 XISSISC. 201961824 **向**司 蒙 美 10.00 2412221256 \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ **シキティ**ギャルタ 214848 ALTESIA. **WHACHER** #1341#C

科林科科

| नरनावपतेरनुजयास्मान्                 | ४।५७।४•          | निरक्तंत बेनतो युवेनः              | AIE SIA.        |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| नरतावपतेवच लक्षमणाया                 | ¥13518           | निरम्तरं कुर्मल कोरकोत्कराम्       | <b>\$186164</b> |
| न रूपमार्च न कला न बीवनं             | १०१६७।१२७        | निराकरोत्यक्षवलं वलीवसी            | १०।४६।१२५       |
| नरेश्वरैः बोडवाभिः समन्वितो          | १०।११।११९        | निरीक्य साम्राज्यमिति              | १०।१२।११९       |
| नवसंस्तुनिवाश्यवारकं                 | ७१७९।८५          | निरीक्य सूरं वणविश्वलाङ्ग          | ९।३२।१०७        |
| नवविवरसमन्दितं निसर्गाद्             | ११।३२।१३६        | नरेन्द्रविद्यासु यजाधिरोहणे        | १०।व१।१२व       |
| नवपदार्थयुतं विशक्षं                 | १८।६४।२६१        | निर्गत्य सस्तकणीय                  | \$15£15.K       |
| नवपुष्यचिकीर्थया घराया               | १७।१२१।२४७       | निकंछा न सरिदस्ति अलं अ            | १३।५।१४५        |
| व विषं मरणस्य हेतुभूतं               | ४।३७।३७          | निव्याजपीरववशीकृत                  | 4134146         |
| न भेयसे भवति विक्रम                  | ६।५१।७१          | विर्वयुर्वहलगैरिकारुणा             | 2715013         |
| न हीयते सम सरोवराणां                 | १२।७।१४३         | निवृत्य गण्ड स्वगृहं प्रियस्त्रियः | २।६१।२१         |
| नार्त्रय केवलं नूनं                  | ३।२९।२५          | निविद्योक्तपञ्चमृष्टिकृता          | १७।११६।२४६      |
| नाव स्थितं कवमिदं                    | १८।८३।२६४        | निवृत्तरागप्रसरस्य यत्सुसं         | १०।४२।१२४       |
| नाना विचारकाहतयस्त्र                 | १५।११५।१९९       | नि:शेषमेकस्यवितर्क                 | १५११५८।२०९      |
| नामप्रस्ययसंयुता इति जिनैः           | १५१७८११९१        | नि:श्वाससौरमाकृष्ट                 | ३१४६१२६         |
| नानापत्रकतान्वितं वनमिव              | <b>१८1४८1२५८</b> | निष्कारणं किमिति कुप्यसि           | ६१४५१७०         |
| नानारोगैबीचितोर्जप प्रकामं           | १५।११६।१९९       | निसर्गर्वमस्यगुणेषु वस्मिन्        | १२।१०।१४४       |
| नापेक्षतेऽर्वापचयं                   | शहार             | निसर्गशत्रुनिप बोऽन्युपेता         | ११४०१७          |
| नायां पुरुरवानायां                   | ३।३८।२५          | नूनमेतदपुनापि तावकं                | टारशहर          |
| निगव पुत्राविति पुत्रवस्सलः          | १०।५६।१२६        | नृत्यन्मदालसवध् जन                 | ६११८१६६         |
| निगमैर्वहदिक्षु <i>यस्त्रगश्त्री</i> | ४।४।३३           | नृपतिर्जगति प्रतीतवंशी             | ४।११।३४         |
| निगवन्त्यथ योगवक्रभूयं               | १५१४५११८३        | नृपैः समं पञ्चशतैः स               | ४।३४११७         |
| निजतनुत रचर्मवर्मग् ढं               | ११।३३।१३७        | नेत्रोत्पलाम्यामनबाप्य             | 4189189         |
| निजतनुवयःसाम् द्रव्यान्तरै           | १५।१३८।२०४       | नैसर्पः समयब पाण्डुपिङ्गलाभ्यां    | १४।२५ १७१       |
| निजमुग्धतया समन्यितान्               | ३०१६।७           | नोपेक्षते परिणतमवन                 | ६।६१।७३         |
| निजसाहसेन महतापि महान्               | 41८७14८          | नो भाषी न च तनयी                   | १४ ४५।१७४       |
| निजविग्रहेऽपि ह्वि यस्य              | १६।५२।२२५        | न्याययानियनिवेशमात्मनः             | 6188188         |
| नितरां सकवायमूयतः                    | १५१६८।१८८        | न्यायहीनसिष्ठ यस्य वाञ्चितं        | ८१४०।९५         |
| नितरामपि तद्विपर्ययो                 | १५१५०११८४        | _                                  |                 |
| नितान्तगु <b>डैरतिगु</b> डन्तः       | ९।५४।११०         | 4                                  |                 |
| नित्योदयो भूमिभृतां शिरःसु           | १२।१६।१४५        | पञ्चतां चिरकालेन                   | ३।९४)३          |
| निद्राविनिद्रा प्रचलास्वपूर्वा       | १५।१७१।२१२       | पठिसं न शुकोऽपि कि                 | ७।३२।७९         |
| निधानमासाच यथा दरिही                 | रशक्रशस्य        | पण्याञ्चनाजनकटाका                  | ११५०१८          |
| निपत्य बस्मिम्पुरसुन्दरीणां          | १२।२४।१४६        | पतिः कनीयान पि यः                  | १०१६४।१५७       |
| नियुज्य कापचे तस्मिन्                | ३१६८।२८          | पति विशामित्यनुधिष्य सा समा        | रावशास्ट        |
| निरमा दविरुद्ध बारणं                 | 415514           | पति पदाविस्तुरवं तुरङ्गो           | 6141404         |

### वसानुसम्ब

| पवि राजसकीटिवेहितः              | 15/53/8             | पारिवचनमुकाव                    | *#1251 <b>#</b>                |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| पणि चिस्त्रवनीयमञ्दर्भ          | . winties           | पारिष्ठका सभी भीर               | 7104172                        |
| पद्मकरं समब्कान्य               | 4145449             | <b>पाराक्तेन्दीकरकर्णपुरा</b>   | \$1801X                        |
| यसाम्नियः कोमक्रमुखपादी         | 417414.             | बार्वस्थसाम्बनिविष्ट            | १७१७६ <b>।</b> २४०             |
| पपात करिवदिवशी न दावै:          | 30919912            | पारवारयानव निजरीनिक             | 9316416                        |
| पत्रच्छाच प्राञ्जलिमीवतगद्भः    | १५।१।१७६            | वितुर्वृव्यस्तिवनु वक्ततु: सुतौ | 201341274                      |
| परंतपः वीविजयोज्यवः             | १०१२९११२२           | पितृनिवेचात्कनकप्र भाषा         | <b>१२१२७११४७</b>               |
| परमस्तम्पैति भानुमानपि          | ७।४२।८१             | पितुर्वको बद्यपि साध्वसाम्      | नार गारेद                      |
| <b>परस्परं तो स्ववशं निकामं</b> | १२।२८।१४७           | पितुः समझेऽपि भवान पूर्वरः      | १ ०।६१।१२७                     |
| परमान्सरं च स चकार              | १६।३१।२२२           | पित्रीः स्तापममनागवती           | १७।८९।२४२                      |
| परा सम्यत्कान्तेविनय            | रददारव              | पिवति को वचनामृतमादरात्         | १८।८८।२६३                      |
| परा विहायोगतिरप्रशस्ता          | १५।१८०।२१४          | यीनीकतस्तनघटहय                  | १७।३३।२३४                      |
| परां मनोगुप्तिमधैषणाविकः        | <b>१५1५४११८४</b>    | पुण्डेस् वार्टिनिवितोप          | 414019                         |
| परिकृड्मलीकृतकराम्यु रहः        | 4146144             | पुनरित्वधिपेन नोवितः सन्        | र्राह्णारर्                    |
| परिकृत्यति यः नकारणं            | 9018810             | पुरतः प्रविकोक्य दन्तिनं        | ७१७८१८५                        |
| परिचितपरिचारिकाकराष             | <b>અ</b> ૧૮/૮૮      | पुरमस्ति पोदर्नामति             | ५१३७१५२                        |
| परिच्युतैस्त्रन्युकुटादनेकैः    | \$\$\$1001 <b>?</b> | पुर सरैरष्टनवैः पदातिभिः        | साइटारर                        |
| <b>परिजम</b> बुत्तवालन्तवात     | 4160                | पुरस्तरीभूतवकाच्युतस्ततः        | १०१७५।१२९                      |
| परितोऽपि वनं विद्यासनन्दी       | ALEBIAS             | पुराजपमाध्यपनीय दूरती           | शप्रवादत                       |
| परिनिष्क्रमणस्य नाम योग्या      | १७११०६।२४५          | पुरि क्वेत्तविकाक्यायां         | 1124174                        |
| परिपृच्छतः क्षितिपतेविजये       | ५।९३।५९             | पुरुषस्य परं विभूषणं            | वारेप्रावक                     |
| परिरम्य सम्मदमबाश्रुभृता        | 414१14९             | पुरुषेण पुर्लभमबेहि             | 15191716                       |
| परिरेने तमम्येत्य               | ३।२।२२              | पुरे, कीलेयके जातः              | ३१७२।२८                        |
| परिवारितो ववलवारिवरैः           | 4139142             | पूरेव सर्वः क्षितिपास्त्र वासरः | राइटाइट                        |
| परिहारविश्वविसंयमेन             | १७।१२८।२४८          | पुष्पकानितरहिलोऽस्ति न वृक्षः   | <b>१३</b>  ६।१५४               |
| परिहारविशुद्धिमामधेर्य          | १५।१२७।२०१          | पुष्मोत्त रात्समवतीर्य          | \$\$15818\$                    |
| परवाज्य मृदुः सुखावहः           | ७१२।७८              | वृष्योत्तरे वृष्यसुवन्धिदेही    | १६।६४।२२६                      |
| परेण सची निजकौधलेन              | 40\$10615           | पूर्वभूमैः स्वयत्रगावक्रता      | रेषाश्वर                       |
| परेण कल्लेम विस्नुनगरमां        | ९।२३।१०५            | पूजानियागर्वविचित्र             | \$1851¥                        |
| परोपरीयाकरणं विस्रविते          | १५।६५।१८५           | वूर्वमेन सुनियार्च कार्यनित्    | cic14.                         |
| पशुनिषहेऽपि भुनि तारा           | 4106140             | पूर्व प्रयोगानियमप्रकृष्टा      | <b>** ** ** ** ** ** ** **</b> |
| परवज्ञप्यरकां नृत्यं            | RICHTE              | पूर्वजन्मनि स भागिस             | を海になるはなり                       |
| पाण्युदामयम्ब्रं सुमामेखी       | १३।५४।१६२           | पूर्वभृतिरहितस्य कर्यं वा       | <b>********</b>                |
| पारम्बासे सन्त क्याः पुरस्तात्  | 161661244           | वृत्रीय विजिर्विकान्यशीति       | <b>ENTITION</b>                |
| पाराम्मर्त समक्योक्यविद्वीत     | YINGIYA             | वृत्रांक्क कीक्षपरमा प्रविशक    | . 101471845                    |
| परित्रज सपस्तप्ता               | \$15019             | पृष्टः सं तेन पुनिरेनपुनाप      | राष्ट्रभारम                    |

| प्रीती बारिविषक्काः श्वित १ ६०१६७१९ प्रक्रिया कृष्यस्य श्वित १ १८४४१९२६ प्रक्रिया वृष्यस्य श्वित १ १८४४१९२६ प्रक्रिया वृष्यस्य वृष्यस्य श्वित १ १८४४१९२६ प्रक्रिया वृष्यस्य श्वित १ १८४४१९२६ प्रक्रिया वृष्यस्य श्वात १ १८४४६६ प्रक्रिया वृष्यस्य १ १८४४६६ प्रक्रिया वृष्यस्य श्वात १ १८४४६६ प्रक्रिय श्वात १ १८४५६६ प्रक्रिय श्वात १ १८४५६६ प्रक्रिय श्वात १ १८४६६ प्रक्रिय श्वात श्वात १ १८४६६ प्रक्रिय श्वात श्वात श्वात १ १८४६६ प्रक्रिय श्वात श्वात श्वात १ १८४६६ प्रक्रिय श्वात  | पृष्टी वृत्तिसीन स इत्युवाच     | १२।४६।१४९      | प्रकृषपद्भाकरकेव्यपार्थ    | 21Y\$1C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| त्रीक्षी वृद्धिरसृहृद्धा अवृक्करैः अकृतिः स्थितिरसृष्धारवीर्धः श्रम्भारतिः स्थितरसृष्धारवीर्धः श्रम्भारतिः स्थितरसृष्धारवीर्धः श्रम्भारतिः स्थितरसृष्धारवीर्धः श्रम्भारतिः स्थारतिः स्थार्थः श्रम्भारतिः स्थारतिः स्थार्थः श्रम्भारतिः स्थार्यः श्रम्भारतिः स्थार्थः श्रम्भारतिः स्थार्यः श्रम्भारतिः स्थार्थः श्रम्भारतिः स्थार्थः श्रम्भारतिः स्थार्यः स्थार्थः श्रम्भारत्यः स्थार्यः स्थार्थः श्रम्भारत्यः स्थार्थः स्थार्थः स्थार्यः स्थार्थः स्थार्यः स्थार्थः स्थार्यः स्थार्थः स्थार्यः स्थार्यः स्थार्थः स्थार्यः स्थार्थः स्थार्यः   |                                 |                | _                          |         |
| प्रकृतिः स्वितिरचृतारबोधैः १५१६९१८८ प्रवायत्रावा प्रश्निक्ष स्वायत्रावा स्वायत्र स्वायत्य स्वयत्य स  | -                               |                |                            |         |
| प्रकाश स्वाध्य स्विष्ठ स्वितिः १५११ १२१२ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १५ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ । १४ ११४ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | •              |                            |         |
| प्रकानुरागं विसकेव कीतिः  प्रकानुरागं वितरं वितन्त्वतः  प्रकानुरागं वितरं वितन्त्वतः  प्रकानुरागं वितरं वितन्त्वतः  प्रकान् विद्यान्त्रम् १८०५१२६  प्रकान् विद्यान्त्रम् १८०५१२६  प्रकान् विवित्तेन सूच्यां  प्राप्त्रम् प्रमान् विवितिन सूच्यां  प्राप्त्रम प्रमान् विवितिन सूच्यां  प्राप्त्रम प्रमान् विवितिन सूच्यां  प्राप्त्रम प्रमान् विवितिन सूच्यां  प्राप्त्रम प्रमान् विवितिन सूच्यां  प्रवारम पात्री विजानमञ्जीवातः  प्राप्त्रम प्रमान प्रमान विवितिन सूच्यां  प्रवारम पात्री विजानमञ्जीवातः  प्राप्त्रम प्रमान प्रमान विवितिन सूच्यां  प्रवारम पात्री विजानमञ्जीवातः  प्राप्त्रम प्रमान प्रमान विवितिन स्पर्ताः  प्रवारम पात्री विजानमञ्जीवातः  प्राप्त्रम प्रमान प्रमान विवितिन स्पर्ताः  प्रवारम पात्री विजानमञ्जीवातः  प्राप्ता प्राप्ति स्पर्ताः  प्रमान प्राप्ति विवतः  प्रमान प्र  |                                 |                |                            |         |
| प्रकानुरागं सततं वितन्त्रतः प्रकानमृत्यं वीरणवातः प्रकानमृत्यं वीरणवातः प्रकानमृत्यं वीरणवातः प्रकानम् विविद्यंति गूच्यां प्राथ्वास्य समस्त्रतीलक्ष्यः प्रवाद्य समाविक्षत्यः प्रवाद्य समाविक्षत्य समाविक्षः प्रवाद्य समाविक्षत्य समाविक्षः प्रवाद्य समाविक्षत्य समाविक्षत्य समाविक्षः प्रवाद्य समाविक्षत्य समाविक्षः प्रवाद्य अपाविक्षत्य समाविक्षः प्रवाद समाविक्षत्य समाविक्षः प्रवाद समाविक्य  |                                 | •              |                            |         |
| प्रणगिम निर्वितित मृत्यां प्राप्त प्रश्ना प्राप्त प्रश्नाम निर्वितित मृत्यां प्राप्त प्रश्नाम निर्वितित मृत्यां प्राप्त प्रश्नाम प्राप्त प्रभूम प्रभूम प्रत्नाम प्रभूम प्रश्नाम प्राप्त प्रभूम प्रत्नाम प्रश्नाम प्रश्नाम प्रश्नाम प्रश्नाम प्रश्नाम प्रश्नाम प्रश्नाम प्रश्नाम प्रश्नाम प्रत्नाम प्रभूम पर्तिम प्रम्न प्रमूम प्रत्नम प्रमूम पर्तिम प्रमूम प्रमूम प्रमूम प्रमूम प्र  | प्रकानुरागं सततं वितन्ततः       |                |                            |         |
| प्रणनाम निर्विधितेन मूच्यां प्रश्न समस्त्रमीळवर्गेः प्रश्न समस्त्रमीळवर्गः प्रश्न समस्त्रमीळवर्गः प्रश्न समस्त्रमीळवरं प्रश्न सम्त्रमीळवरं प्रश्न  | प्रणतमूर्वमु वीरमबल्कम          |                | _                          |         |
| प्रशासिक समाविकव्यः शाहेणाहिर प्राचिक ति हिम्म समाविकव्यः शाहेणाहिर प्राचिक ति हिम्म समाविकव्यः शाहेणाहिर प्राचिक ति हिम्म सम्प्राचिक्यः शाहेणाहिर प्राचिक ति हिम्म सम्प्राचिक्यः शाहेणाहिर प्राचिक ति सम्प्राचिक ति हिम्म सम्प्राच परवाः शाहेणाहिर प्राचिक ति सम्प्राच ति सम्प्राच ति सम्प्राच ति सम्प्राच ति सम्प्राच ति सम्प्रच ति सम्परच ति सम्प्रच ति सम्प्रच ति सम्परच ति सम्परच ति सम्परच ति सम्परच   | प्रणनाम निवेशितेन भूम्याः       | -              |                            |         |
| प्रवयेन समाविक्ष्य ३११०॥३१ प्राक्कण हिनरुवेक्वयाहे: १३१५॥१६२ प्राय्वय पार्यो विज्ञानमंत्रितितः: १०१५६२६ प्रायं तं प्रमुदितः: १५५९१२१२ प्रायं वं प्रमुदितः: १५१९६१२१२ प्रायं वं प्रमुदितः: १५१९६१२१२ प्रायं वं प्रमुदितः: १५१९६१२१२ प्रायं वोपुरमुक्तृं १८८८१२५३ प्रायं वोपुरमुक्तृं १८८८१२५३ प्रायं वोपुरमुक्तृं १८८८११२३ प्रायं वोपुरमुक्तृं १८८८११२३ प्रायं वोपुरमुक्तृं १८८८११२३ प्रायं विव्यापा परिहार एको १५८७११२३ प्रायं विव्यापा परिहार एको १५८७११२३ प्रायं विव्यापा परिहार एको १५८७११२३ प्रायं विव्यापा परिहार एको १५८७११३३ प्रायं विव्यापा परिहार एको १५८४१२३३ प्रायं वाप्याप्त्रे विव्यापा परिहार एको १५८४१२३३ प्रायं वाप्याप्त्रे विव्यापा परिहार एको १५८४१३३ प्रायं वाप्याप्त्रे विव्यापा परिहार एको १५८४१३३ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४३३ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४३३ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४३३ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४३३ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४६३३ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४३४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४३४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४३४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४३४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४४ प्रायं वाप्याप्त्रे १८४४४४ प्रायं वाप्याप्त्र  | त्रणतस्य समस्तमीलवर्गः          |                |                            |         |
| प्रवस्य पार्य वर्षावामानीवितः १०१५७।१२६ प्रागेन ते प्रमुद्धितः ११४५।११ १११६९।१११ प्रागेन मोहं सकलं निरस्य १५११६९।१११ प्रागेन मोहं सकलं निरस्य १५११६९।१११ प्रागेन मोहं सकलं निरस्य १५११६९।१११ प्रागेन मोहं सकलं निरस्य १५१९६९।१११ प्रागेन मोहं सकलं निरस्य १५१८९।११९ प्रागेन मोहं सकलं निरस्य १५८९।१९१ प्रागेन मोहं सक्तं स्वान   | प्रचयेन समाहिलच्य               |                |                            |         |
| प्रणान्य सक्त्या परवा प्रणान्य वार्षेज्ञसमोनवायकः प्रणान्य वार्षेज्ञसमोनवायकः प्रणान्य वार्षेज्ञसमोनवायकः प्रणान्य वार्षेज्ञसमोनवायकः प्रणान्य वार्षेज्ञसमोनवायकः प्रणान्य वार्षेज्ञसमोनवायकः प्रणान्य वर्षेण्यतः प्रणान्य वर्षेण्यः प्रणान्य प्रणान्यः प्रणान्य प्रणान्यः प्रणान्य  | प्रषम्य पादौ विजिनामबीचितः      |                |                            |         |
| प्रणाम वार्षेत्रुवसोषवावकं श्वार्श प्राच्या वोपुरमुष्ट्रितं १८।८।२५० प्राच्या वार्षेत्रुवसोषवावकं १५।८९१६६ प्राच्या वोपुरमुष्ट्रितं १८।८९१९३ प्राच्या वार्षेत्र्य व्यव्या विषयत्य विषयत्य विष्यत्य श्वार्थ १६।१५१२० प्राच्या वार्षेत्र्य प्राच्या वार्षेत्र्य प्राच्या वार्षेत्र्य प्राच्या वार्षेत्र्य प्राच्या वार्षेत्र्य प्राच्या वार्षेत्र व्यव्या प्राच्या वार्षेत्र व्यव्या वार्षेत्र विषय व्यव्या वार्षेत्र विषय व्यव्या वार्षेत्र विषय वार्षेत्र विषय वार्षेत्र व्यव्या वार्षेत्र विषय वार्षेत्र विषय वार्षेत्र विषय वार्षेत्र विष्य वार्षेत्र विषय वार्षेत्र वार्षेत्र विषय वार्षेत्र विषय वार्षेत्र वार्षेत्र विषय वार्षेत्र विषय वार्षेत्र विषय वार्षेत्र विषय वार्षेत्र वार्षेत्र विषय वार्षेत्र वार  | प्रणम्य सक्त्या परवा            |                |                            |         |
| प्रणिपत्य तती मवाभिवानो श्रिक्षे श्रिक  |                                 |                |                            |         |
| प्राणासय मीलित् १९१९।२२० प्राणीम्ब्रयाणा परिहार एको १५।८०।१९२ प्रणासपर्वस्तिकरीट १०।९।११९ प्राप्तुर्वभूव स्वसमानसत्त्वे ९।७९।११३ प्राप्ताममुज्दैर्गृतिकः ससंज्ञमैः १०।२।११८ प्राप्ताममिषवैः स्वयंप्रमा ८।२४।९२ प्राप्ताममाण्येक्वयाद्विरिन्दुः ११३८।६ प्राप्ताममाण्येकवयाद्विरिन्दुः ११३८।६ प्राप्ताममाण्येकवृद्धिसहितं १५।९५६२० प्राप्ताममाण्य मत्प्रतापो ४।५११३९ प्राप्तामम्बन्दिः हवसहितं १५।९६६२०९ प्राप्ताममाण्य मत्प्रतापो ४।५११३९ प्राप्तामम्बन्दिः १५१९६६०० प्राप्ताममाण्य मत्प्रतापो ४।५११३९ प्राप्तामम्बन्दिः १५१९६६० प्राप्ताममाण्य मत्प्रतापो ४।५९।५९ प्राप्तामाण्यत्वज्ञवितिस्वितः ८।३३।९३ प्राक्तेवावत्वतपद्मकाण्डे १२।६५।१५५ प्राक्तेवावत्वतपद्मकाण्डे १२।६५।१५५ प्राक्तेवावत्वतपद्मकाण्डे १२।६५।१६६ प्राक्तेवावत्वतपद्मकाण्डे १२।६५।१६६ प्राक्तेवावत्वतपद्मकाण्डे १२।६०।१९६ प्राक्तेवाकतप्रयास्य दूर १२।६०।१९६ प्राक्तेवाकतप्रयास्य दूर १२।६०।१९६ प्राक्तेवाकतप्रयास्य दूर १२।६२।१५५ प्राक्तेवाकरप्रयास्य दूर १२।६२।१५५ प्राक्तेवाकरप्रयास्य दूर १२।६२।१५५ प्राक्तिकामाण्यव्या कृतिका १८।१५५५ प्राक्तिकामाण्यव्या कृतिका १८।१५५५ प्राक्तिकामाण्यव्या कृतिका १८।१५५५ प्राक्तिमक्वयया कृतिका १८।१५१५ प्राक्तिमक्वयया कृतिका १८।१५१५ प्राक्तिमक्वयया कृतिका स्वाववि १५१८११०० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १५१८११०० प्राक्तिकाम्यवित्व वित्तः १५१८४१६० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १५१८११८० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६११८१८० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६११८१८० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६६११८० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६६११८० प्राक्तिकाम्यवित्व १६१८१८० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६१८१८० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६११८६० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६११८६० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६१८६६० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६१८६६० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६१८६६० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६१८६६० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६१८६० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्ति १६१८६६० प्राक्तिकाम्यवित्व व्यक्त  |                                 |                |                            | -       |
| प्रणासपर्वस्तिकिरीट प्रणासपर्वस्तिकिरीट प्रणासपर्वस्तिकरीट प्रणासपर्वस्तिकरीट प्रणासपर्वस्तिकरीट प्रणासपर्वस्तिकरीट प्रणासपर्वस्तिकरीट प्रणासपर्वस्तिकरीट प्रणासपर्वस्तिकरीट प्रणासपर्वस्तिकरीट प्रणासपर्वस्तिकराक्ष्म स्वयंत्रमा प्राणासपर्वस्तिकराक्षम प्रणासपर्वस्तिकराक्षम प्रणासपर्वस्त्रम् प्रणासपरम् परिकृतिस्त्रम् प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासपरम् प्रणासपरम् प्रणासपरम् प्रणासपरम् प्रणासप्तिः प्रणासपरम् प्रणासपरम् प्रणासपरम् प्रणासिक्यम्यम्यम्यम्यम् प्रणासपरम् प्रणासिक्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम् प्रणासिक्यम्यम्यम्य  |                                 | १६।१५।२२०      |                            |         |
| प्रवासमानुष्टिर्गृविशिः सर्तक्षभैः १०१२११८ प्राययासमानिवैः स्वयंप्रमां ८१२४१९१ प्रतासमानिवेदयाद्विरिन्दुः ११३८१६ प्राय्ययाद्वप्रतिमसालमलङ्कष्रमानं ४१७५१४२ प्राय्ययाद्विरिन्दुः १३६११६३ प्राय्ययाद्विरिन्दुः १३६११६३ प्राय्ययाद्विरिन्द्वः १३६११६३ प्राय्ययाद्विरिन्द्वः १५१६५१६३ प्राय्यानन्तन् गृणैकवृद्धिसहितं १५१६५१२० प्रतिवय मृपतिवमे सृवामे ५१४९१५ प्रार्थनावियतजीवितस्वितः ८१३१९३ प्रतिवृद्धसहितं १५१६५१६५ प्रतिवृद्धसहितं १५१६५१६५ प्रतिवृद्धसहितं १५१६५१६५ प्रतिवृद्धसहितं १५१६५१६५ प्रतिवृद्धसहितं १५१६५१६५ प्रतिवृद्धसहितं १६१६५१६५ प्रतिवृद्धसहितं १६१६५१६६ प्रतिवृद्धसहितं १६१६५१६६ प्रतिवृद्धसहितं १६१६५१६६ प्रतिवृद्धस्ति स्वयंप्रत्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | १०।९।११९       | _                          |         |
| प्रतापभानोक्वयाद्वितिन्तुः १।३८।६ प्राप्तवप्रतिमसाक्षमकञ्च्यमानं ४१७५१४२ प्राप्तवप्रतिमसाक्षमकञ्च्यमानं १३।६१।६६३ प्राप्तवप्रतिमसाम्यक्षमान्त्रः १३।६१।१६३ प्राप्तामन्त्रन्तुणैकवृद्धिसहितं १६।६६।१६६३ प्राप्तामन्त्रन्तुणैकवृद्धिसहितं १६।६६।२०९ प्रतिपद्य मृतिविक्षे सृत्तुभे पा४९।५४ प्रार्थनाधिमतजीवितिस्वितिः ८१३।१३ प्रार्थनाधिमतजीवितिस्वितिः ८१३।१३५ प्राक्तिवाधितुं मुवा तदाया १७।१०४।२४५ प्राक्तियानुक्तिक्यविक्षित्रः १६।६६।१६६ प्रतिबोधवृत्रभणविभीभमुवः ५८२।५४५ प्राक्तिवाधवृत्तिक्यविक्षित्रः १५।१०५१९६ प्रतिबोधवृत्त्रभणविभीभमुवः ५८२।५४ प्राक्तिवाधवृत्तिक्यविक्षित्रः १५।१०५१९६ प्रतिवाधवृत्तिक्यविक्षित्रः १५।१०५१९६ प्रतिवाधवृत्तिक्यविक्षित्रः १५।१०५१९६ प्रतिवाधवृत्तिक्यविक्षित्रः १५।१०५१९६ प्रतिवाधवृत्तिक्यविक्षित्रः १५।१६६।१३२ प्राक्षावाक्षक्ष्यमयस्य द्वाद्विक्षयः १८१६।१५५ प्राक्तिक्वापत्रः वृत्तिक्षयः १८१६।१५५ प्राक्षावाध्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | १०।२।११८       |                            |         |
| प्रतिविद्यसम्बाल्य सन्त्रताची ४१५१११४ प्राच्य वावहत्तिस्यकरांशीः १३१६११६६ प्राच्यानस्तवृचीकवृद्धिसहितं १५११६६२०९ प्रतिविद्यसमाच्य सन्त्रताची ४१५११४ प्राच्यानस्तवृचीकवृद्धिसहितं १५१९६६२०९ प्रतिविद्यसहित्वे व्यवद्यस्य १५१९६११६६ प्राच्यात्वात्यव्यस्यव्य १२१६५११५५ प्राच्यावात्यव्यस्यव्य १२१६५११५५ प्राच्यावात्यव्यस्यव्य १५१०५१६६६ प्रतिवीधकृत्रमणिविसीसमृत्रः ५११६०११४५ प्राच्यावाहित्यस्यवित्यस्य १५१०५१९६६ प्रतिमावत्याक्ष्यव्यस्यव्यस्य १५१६०५१९६६ प्रतिमावत्याक्ष्यव्यस्य १११६०११५६६ प्राव्याव्यक्ष्यस्यवास्य दूर १२१६२१६५६ प्रतिस्ववाद्यस्य १५१६६११६६ प्राव्याव्यस्यवास्य दूर १२१६२१६५६ प्रतिस्ववापूरिताविरम्धं १११३१३२ प्राव्याव्यम्यवास्य दूर १२१६२१६५६ प्रतिस्ववापूरितसर्वविद्यस्यं ११६७१४ प्राव्याव्यस्य वृद्धिका १८१५१२५२ प्राव्यव्यक्षयाः वृद्धिका १८१५१२५२ प्रत्यावयम्यव्यक्षयाः वृद्धिका १८१२१६२२ प्रत्यावयम्यव्यक्षयाः वृद्धिका १५१२१६२२ प्रत्यवास्यव्यक्षयाः वृद्धिका १५११५१६० प्रत्यवास्यव्यक्षयाः वृद्धिका १५११६२१ प्रत्यवास्यव्यक्षयाः वृद्धिका १५१४६१६० प्रत्यवास्यव्यक्षयाः वृद्धितः १६१६५११४ प्रत्यवास्यव्यक्षयः वृद्धिका १६१६६६६ प्रत्यवास्यवास्यवाद्यस्य वित्रका १६१६६६६ प्रत्यवास्यवास्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यस्यवाद्यस्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यस्यवाद्यस्यस्यस्यवाद्यस्यस्यवाद्यस्यस्यस्यवाद्यस्यवाद्यस्यस्यस्यस्यवाद्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्                |                                 | 113615         |                            |         |
| प्रतिपक्षममाप्य मत्प्रतापो ४।५१३९ प्राप्यानस्तगुणैकवृद्धिसहितं १५/१५६१२०९ प्रतिपक्ष मृपतिकमे शुकुमे ५।४९।५४ प्रार्थनाधिकतजीवितिस्वितिः ८/३३/९३ प्रतिबुद्धमहोत्मलोत्पलास्त ४।३।३३ प्रालेयपात्व्यतपद्मकण्डे १२/६५/१५९ प्रतिबोधित् गुक्त तदाया १७/१०४/१४५ प्रालेयविन्युक्तिरमी नवमौनितकामैः १६/०५/१९६ प्रतिबोधिक्मण्याक्ष्मणिवमीममुक्कः ५/८२१५८ प्रालेयविन्युक्तिक्ष्यविक्रिस्य १५/१०५/१९६ प्रतिबोधिक्मण्याक्षमण्याक्षमणात्वमामा ४।८३४ प्रावर्ततालस्यमणस्य दूर १२/६२/१५९ प्रतिवायक्ष्मण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्यमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्षमण्याक्यमण्याक्यमण्  |                                 | ११।५९।१४०      | -                          |         |
| प्रतिवा भूपतिकमे बुगुमे प्रतिवा भूपतिकमे बुगुमे प्रतिवा प्रति  |                                 | ४।५१।३९        | -                          |         |
| प्रतिबंधनित्रं सुदा तदाया १७१०४१४५ प्राक्तेयवास्त्रतपद्मलण्डे १२१६५११५२ प्रतिबोधित् सुदा तदाया १७१०४१४५ प्राक्तेयविष्ट्रिश्चरमा नवमोवित्रकार्भः १३१७६११६६ प्रतिबोधिक्म्मणिविभोगमुलः ५।८११८ प्राक्तेयवाणुहितिक्प्यविश्विम्स्य १५१०५११९६ प्रतिमायत्वाक्षपद्मराग ४।८१३४ प्रावर्तताक्रस्यमपास्य दूर १२१६२११५१ प्रतिस्वपृतिताक्षिर्म्हा १११६१३२ प्रामावाक्षमृतुष्ट्रायनाति सोपणाना १४१२६१९७१ प्रतिकोममाक्तविकम्पत ६१६७१७४ प्रामावा मिणमण्डपा बहुविषा १८११५१५२ प्रतिकाममाक्तविकम्पत ६१६७१७४ प्रामावा मिणमण्डपा बहुविषा १८१९५२५ प्रतिकाममाकृतिकम्पत्र १४१२११६०१ प्रामावयम्प्रमुल्य मेणा ११३०१५ प्रतिकाममाकृतिकम्पत्रमुल्य १४१२२११७१ प्रियावियोगव्यमया कृत्रीकृतो १०१२६१२२ प्रतिकामकृत्रम् स्वाप्ति १४१२८११७२ प्रतिवासक्षित्रकामक्ष्रम् विवापितुं ८१८२१२०३ प्रतिवासक्ष्रमावोद्यस्य विवापितुं ८१८२१२०३ प्रतिवासक्ष्रमावोद्यस्य विवापितुं १५१४५१२०७ प्रतिवासक्ष्रमावोद्यस्य विवापितुं १५१४५१२०७ प्रतिवासक्ष्रमावोद्यस्य विवापितुः १५१४५१२०७ प्रतिवासक्ष्रमावोद्यस्य विवापितुः १५१४५१२०७ प्रतिवासक्ष्रमावोद्यस्य विवापितुः १५१४५१२०७ प्रतिवासक्ष्रमावोद्यस्य विवापितः १५१४६६०० प्रतिवासक्ष्रमावाद्यस्य विवापितः १६१४२१६०० प्रतिवासक्ष्रमावाद्यस्य विवापितः १६१४२१६०० प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६१४२१६०० प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६१४२१६०० प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६१४२१६०० प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६१४६६०० प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६१४६०० प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६१४६०० प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६१४६०० प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६१४६०० प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६४४६०० प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६४४४ प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६४४६०० प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६४४४४ प्रतिवासक्षयम्यस्य विवापितः १६४४४ प्रतिवासक्यस्य विवापितः १४४४४ प्रतिवासक्यस्य विवापितः १४४४४ प्रतिवासक्यस्य विवापितः १४४४४ प्रतिवासक्यस्य विवापितः १४४४४ प्रतिवापितः १४४४४ प्रतिवासक  | प्रतिपद्म भूपतिकमे सुशुमे       | ५१४९१५४        | -                          |         |
| प्रतिबोधियम् मृदा तदाया १७१२०४।२४५ प्रालेयविष्युभिरसी नवसीवित्तकार्थः १३१७६।१६६ प्रतिबीधियम् भणविभीसमुद्धः ५८८१५८ प्रालेयवायुहितिष्य्यविवित्तस्य १५१६०।१९६ प्रतिसायतवालिप्तस्य ४८१६२।१५१ प्रावर्तताल्रस्यस्यास्य हुर १२१६२।१५१ प्रतिरवपूरिताक्षिरम्धं १११३।१३२ प्रासावाम् मृदुष्यमाणि सोपधाना १४१२६।१७१ प्रतिल्वेसमाध्यविद्यस्य १४१२६।१७१ प्रासावा मणिसण्यपा बहुविधा १८१९५२५२ प्रतिल्वेसमाध्यतिहरूमुक्तं २१६७।२१ प्रासावा मणिसण्यपा बहुविधा १८१९५२५२ प्रतिल्वेसमाध्यतिहरूमुक्तं १४१२२।१७१ प्रयावियोगस्ययया कृदीकृतो १०१२६।१२२ प्रत्यालयं प्रहृतसम्भूकत्यं १४१२२।१७१ प्रियावियोगस्ययया कृदीकृतो १०१२६।१२२ प्रत्यालयं प्रतिमृद्धः १४१२८।१७२ प्रतिवा प्रतिबक्तं विवादितं ८।८२।१२३ प्रत्यालयं प्रवादितं १४१२८।१७२ प्रतिवा प्रतिबक्तं विवादितं ८।८२।१०३ प्रतिवा प्रतिबक्तं विवादितं १५१९५१६७ प्रतिवासम्भूवं विवादितं १५१९८।१३२ प्रोक्तास्य प्रक्रम् स्व च १५१७२।१३० प्रतिवासम्बक्तं १६१९२।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १५१९२।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १५१८१।१३२ प्रतिवासम्बक्तं विवादे १५१८२।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १५१८२।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १५१८२।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १५१९४१।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १५१८२।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १५१८२।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १५१८२।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १५१८२।१३० प्रतिवासम्बक्तं १६१८२।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १६९४२।१६० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १६९४२।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १६१८२।१३० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १६९४२।१६० प्रतिवासम्बक्तं विवादे १६०४४ प्रतिवासम्बक्तं विवादे १६०४४ प्रतिवासम्बक्तं १६०४४ प्रतिवासम्बक्तं विवादे १६४४ प्रतिवासम्बक्तं विवादे १६४४ प्रतिवादे १४४ प्रतिवादे १६४४ प्रतिवादे  | प्रतिबुद्धमहोत्पलोत्पलान्त      | えはまま           | प्रालेयपातक्षतपद्मसण्डे    |         |
| प्रतिबोधकुम्मणविभीममुद्धः ५।८२।५८ प्राक्रेयबायुहतिकव्यविक्तिस्य १५।१०५।१९६ प्रतिमानत्त्वाारूपद्मराग ४।८३४ प्रावर्ततारूर्व्यम्पास्य दूर १२।६२।१५१ प्रतिरवपृतितान्निरम्धं ११।३।१३२ प्रामावान्मनुद्वायनानि सोपधाना १४।२६।१७१ प्रतिक्वीयमारुतविकन्पित ६।६७।७४ प्रामावा मिणमण्यपा बहुविचा १८।१५।२५२ प्रतिक्वापृतिसर्वविद्यमुद्धं २।६७।२१ प्रामावा मिणमण्यपा बहुविचा १८।१५।२५२ प्रतिक्वापृतिसर्वविद्यमुद्धं १४।२२।१७३ प्रामावयम्पयम् कृषीकृतो १०।२६।१२२ प्रत्यक्वा प्रहृतमञ्चलत्वं १४।२२।१७३ प्रियावियोगम्पयमा कृषीकृतो १०।२६।१२२ प्रत्यक्वाप्यम् प्रतिपृत्वरक्तरम्पत्रि १४।२८।१७२ प्रतिप्रत्यमुक्तकारमेन मा ८।२२।१२२ प्रत्यक्वाप्यम् प्रतिपृत्वरक्तरम्पत्रि १४।२८।१७२ प्रतिप्रत्यम्यक्वापत्रि १५।१४९।१७७ प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १५।१४९।१७७ प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १५।१४९।१७७ प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः वद्यविद्यस्यक्वापत्रिः १५।१८१।१८० प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १५।१४९।१८० प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १५।१४९।१८० प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १६।१९० प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १६।१२१६० प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १६।१८१।१८० प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १६।१८१।१८० प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १६।१८०।१८० प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १६।१९९६० प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १६।१८०।१८० प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः १६०।१८० प्रतिप्रत्यक्वापत्रिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रतिबोधियलुं मुदा तदाया        | १७।१०४।२४५     |                            |         |
| प्रतिस्वास्तिकालिप्ति ११।३।१३२ प्रावर्ततालस्यमपास्य दूर १२।६२।१५१ प्रतिरवपृतिताक्षिरम्धं ११।३।१३२ प्रासावात्रमृदुष्ट्यमानि सोपधाना १४।२६।१७१ प्रतिलोममाध्तिविकस्यित ६।६७।७४ प्रासावा मणिमण्यपा बहुविधा १८।१५१५२ प्रतिल्वमापूरितसर्विवह्मुखं २।६७।२१ प्रासावा मणिमण्यपा बहुविधा १८।१५५२ प्रतिल्वमापूरितसर्विवह्मुखं १५।२२।१७१ प्रासावस्त्रमुखं १५।२२।१७१ प्रियावियोगस्यम्यमा इशीइतो १०।२६।१२२ प्रत्यालयं प्रहतमञ्जलत्यं ६।१७।६६ प्रीतिमल्यसुबकारणेन सा ८।२२।१२२ प्रत्यालयं प्रतिप्रत्यस्य १४।२८।१७२ प्रीवता प्रतिवक्षं निवापितुं ८।८२।१०१ प्रत्यतिककावोगस्यक्षः वद्यति १५।१८१।१४१ प्रोक्ताल्य क्रिनेः १५।१४९।१८७ प्रतिवालयं विनीः १५।१४९।१८७ प्रतिवालयं विनीः १५।१४९।१८७ प्रतिवालयं विनीः १५।१४९।१८० प्रतिवालयं विनीः १५।१४९।१८० प्रतिवालयं विनीः १५।१४९।१८० प्रतिवालयं विनीः १६।४२।१८० प्रतिवालयं विनीः १६।४२।४८० प्रतिवालयं विनीः १६।४४।४४० प्रतिवालयं विनीः १६।४४० प्रतिवालयं विनीः   | प्रतिबोधजुम्मणविमीममुबः         | ५।८२।५८        | _                          |         |
| प्रात्तरवपृथिताविष्णः ११।३।१३२ प्रासादात्रमृदुशयनानि सोपधाना १४।२६।१७१ प्रतिकीममाञ्ज्ञविकामित ६।६७।७४ प्रासादा मणिमण्डपा बहुविधा १८।१५१२५ प्रतिकामपाञ्च्या वृद्धिया १८।१५१२५ प्रासादण्युक्ताणि समेत्य मेथा १।३०।५ प्रत्यका विकायतिमम्बुपेत्य १४।२२।१७१ प्रियावियोगस्ययम् इशीकृतो १०।२६।१२२ प्रत्यक्तमं प्रहृतमञ्जूकत्वं ६।१७।६६ प्रीतिमत्त्यसुक्तकारकेन मा ८।२२।९२ प्रत्यक्तमं प्रविष्णः प्रतिकृति १४।२८।१७२ प्रेषिता प्रतिकृते त्रातिक्तं द्राद्रश्य प्रविद्या प्रतिकृति व्यवस्थाः वृद्धिय ११।१८१।१४१ प्रोक्तात्वस्य किनीः १५।१४९।१८० प्रतिकृत्वस्य किनीः १५।१४९।१८० प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः वृद्धियः १६।६५।१२१ प्रोक्तात्वस्य प्रव्यावस्य वृद्धियः १६।६५।१८१ प्रोक्तात्वस्य प्रव्यावस्य वृद्धियः १६।६५।१८० प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः १६।४२।१६० प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः १६।४२।१६० प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः १६।४२।१६० प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः वृद्धियः प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः वृद्धियः प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः वृद्धियः प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः वृद्धियः प्रतिकृत्वस्य वृद्धियः प्रतिकृत्यः प  |                                 | ALPIA          |                            |         |
| प्रतिकाममाध्याविकास्पत ६१६७।७४ प्रासावा मणिमण्यपा बहुविधा १८१९५२२ प्रतिस्थनापूरितसर्विद्धमुखं २१६७।२१ प्रासावम्प्रकृतिण समेत्व मेथा ११३०।५ प्रत्यक्षां जिनपतिमम्प्रुपेत्य १४१२२११७१ प्रियावियोगम्यम्यमा इशीकृतो १०१२६११२२ प्रत्यक्षां प्रहृतमञ्जूकतूर्य ६११७।६६ प्रीतिमत्ययुक्षकारणेन सा ८१२२१९२ प्रतिमत्ययुक्षकारणेन सा ८१२१९२ प्रतिमत्ययुक्षकारणेन सा ८१२११२२ प्रतिमत्यविका व्यवकारितं ८१८२११०० प्रतिमत्वति व्यवद्धि १११६५११४१ प्रीक्तात्विका विकी: १५११४९१६०० प्रत्यक्षकाबोज्यक्षः वद्यावि १५१८११२२ प्रोक्तात्व्यु प्रज्य नव च १५१०२११८० प्रवयाम्यमुब परिनृत्वित १६१६५१२२ प्रोक्ता वहितस्यक्षकावेतं १३१४२१६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | ११।३।१३२       |                            |         |
| प्रातस्वनापूरितसर्वेदिङ्मुसं २१६७।२१ प्रासादण्युक्ताणि समेत्य मेथा ११३०।५ प्रत्यक्षां जिनपतिसम्पूर्यस्य १४।२२।१७१ प्रियावियोगस्यस्याः कृशीकृतो १०।२६।१२२ प्रत्यक्रयं प्रहतमञ्जलत्वं ६११७।६६ प्रीतिमत्त्यसुस्तकारकेन मा ८।२२।९२ प्रत्यक्षितो व्यवस्यां व्यवस्य १४।२८।१७२ प्रेषिता प्रतिवसं निवापितुं ८।८२।१०१ प्रत्युक्तिका व्यवस्ययेति वदिद्य ११।६५।१४१ प्रोक्तिकस्योगस्य जिनैः १५।१४९।२०७ प्रत्यक्तकायोज्यसः वदावि १५।१८१।२१२ प्रोक्तास्यु पञ्च नव च १५।७२।१८९ प्रवयान्यम् परिनृत्ति १६।३५।२२२ प्रोक्तास्य वहितसस्यक्षमधेवं १३।४२।१६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                               | <b>EIEOIOX</b> |                            |         |
| प्रस्थक जिनपतिमञ्जूपेत्य १४।२२।१७१ प्रियानियोगस्यया कृशीकृतो १०।२६।१२२ प्रस्थालयं प्रहतमञ्जलत्यं ६।१७६६ प्रीतिमत्ययुक्तकारणेन मा ८।२२।१२२ परकृत्य प्रतिपुकरत्नराजि १४।२८।१७२ प्रेषिता प्रतिस्थां निवापितुं ८।८२।१०१ प्रत्युत्यालो स्थाययेति वदिद्व ११।६५।१४१ प्रोनतस्थितेतस्य जिनीः १५।१४९।२०७ प्रत्येककायोज्ययाः पदावि १५।१८१।२१४ प्रोनतास्य प्रज्य नव च १५।७२।१८९ प्रथमान्यम् परिनृत्ति १६।६५।२२२ प्रोज्य वहनिसस्यम्बन्धेवं १३।४२।१६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | राइबार्        |                            |         |
| प्रत्यालय प्रहतमञ्जलत्वं ६११७१६६ प्रीतिमल्यसुस्रकारकेन मा ८१२११९२ मन्युप्त प्रतिपुत्तरत्तरासि १४१२८११७२ प्रेसिता प्रतियसं निवापितुं ८१८२११०१ प्रत्युप्ति स्वाप्ति वदिद्व १११६५११४१ प्रोस्तिस्य सिनीः १५११४९१२०७ प्रत्येककायोज्यसः वदावि १५११८११२१ प्रोस्तास्य पञ्च नव च १५१७२११८० प्रयाम्यभूव परिनृत्ति १६१६५१२२२ प्रोस्त्य यहत्रिसस्यक्षमधेवं १३१४२१६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | १४।२२।१७१      | त्रियावियोगम्यवया कृशीकृती |         |
| प्रत्युत्तवा प्रतिपुक्तरत्तराजि १४।२८।१७२ प्रेणिता प्रतिवसं निवापितुं ८।८२।१७१ प्रतिवता प्रतिवसं निवापितुं ८।८२।१७१ प्रतिवता प्रतिवसं विवतिः १५।१४९।२७७ प्रतिवसं विवतिः १५।१४९।२७७ प्रतिवसं प्रवादि १५।१८१।२१४ प्रोक्तास्य प्रज्य नव च १५।७२।१८९ प्रविधासम्बन्धाः परिवृत्तिः १६।३५।२२२ प्रोज्य वहनिसंस्वयम्भवेतं १३।४२।१६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | ६११७१६६        | त्रीतिमल्यसुसकारणेन मा     |         |
| प्रत्युत्तवति वयावयिति वदिद्वः १११६५।१४१ प्रीवतस्थितस्य जिनैः १५११४९१२०७ प्रत्येककायोज्यक्षः वदावि १५११८१।२१४ प्रोवतास्यु पञ्च वतः प्रत्युत्तिः १६१६५।२२२ प्रोवतास्यु पञ्च वह्निसस्यद्यवते १३१४२।१६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | १४।२८।१७२      |                            |         |
| प्रत्यककाषोज्यमाः वदावि १५।१८१।२१४ प्रोक्तास्य प्रज्य नव च १५।७२।१८९<br>प्रवयाम्यम् परितृत्ति १६।३५।२२२ प्रोज्य वहनिसम्बद्धमधोवं १३।४२।१६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | १११६५।१४१      | त्रोक्तस्वमोगस्य जिनैः     |         |
| प्रवयान्यभून परिवृत्ति १६।३५।२२२ प्रोज्य वहनिस्यव्यनसेवं १३।४२।१६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | रेपारटरावर४    |                            | •       |
| THE PARTY DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PA |                                 | १६।३५।२२२      |                            | ,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रपायरकतासयमा <b>यु</b> भक्ताः | 61251604       | मोत्तस्यावय समयं           | entelon |

### प्रोत्तु सुपूर्वकायेन

वद्भारक्षवर्ष महासटे बन्यस्य हेलोनितराममाबात् बमस दर्प शक्षिशेसरस्य वधार हारो गुजवत्यु केवलं बलहबं बीक्य तयीरचिन्त्यं बस्रवान्ह्यकन्धरः परं बलरेणुभयेन भूतक बलाधिकस्यापि बलस्य पूर्व बहुविधनिश्चितास्त्रपत्र बहुविषपरिवृतंनकियामिः बहुविषपरितापहेतुभूतं बहुभिर्गजबन्तवामरै: बह्वारम्भपरिग्रहत्वमसमं बालचन्दनलतेव मुजज्जैः बालेन्द्रस्पविदंशाय बाल्येऽपि योऽभ्यस्त विञ्रतापि नवयौवनलक्ष्मीं बीमत्से प्रकृतिविनस्वरे ं बुबा वितकं श्रुतमित्युशन्ति

### \$15°14A

SPIRMS 2518561388 4111111 १०।२५३१२५ 91061883 P01710 MISSICY राज्यार्रर 25154155X ११।१८।१३४ 461421530 **4718214** १५।४१।१८२ १३।१२।१५५ \$154158 \$12315 १३।२६।१५७ १४।५०।१७५ १५।१५३।२५८

### मारतेवरिमम् पुरी स्थाता

\* SIASISE भक्ताः पर्कन साथिकासायमः स्पृः \$415120W यापानां असु मृतित \$415°\$1468 धावी तीर्वकरोऽयभित्यविरतं 621261650 गार्वरवाननामुणं समस्त १५१७५११९० बांस्वतासविषयी मिलगातमा १३१५१/१५६१ मुक्तोत्सूष्टं नदीं वं **९।९९।११**७ भूमि कुल इति प्रसिद्धनामा 4014401470 मुबि बार्विश्वरस्य कुण्मपक्षे १६1१**१**५।२४६ मुनि तस्य रक्षणविषी 4104140 मृत्वा तयोः स्थावर इत्वभिक्यां 31685135 भूभृतामुपरि केन बाजवः 218414 मुम्दगुहाविषु पुरा 141217174 भूरिप्रतापसहितै रविभिन्न 4144104 भूरिप्रतापपरिपूरितसर्वदिनकः 2188169 **भूरिसारवनवान्यविहीनो** १३।१५४ भीरोभीतिकरं त्ववीयववनं ९।९३।११५ **गोगार्वैः सुरन्**पसेचरोपनीतैः १४।४२।१७४ भ्रान्त्वा कुयोनियु चिरात् 2166-125 भूगक्रुगकुरमुकः 212210

भक्ता प्रजेमुरव तं मनसा भगवन् भव्यसत्वानां भगवानपरोपनीत मोगान् मगवान्यनमेत्य नामसण्डं भद्रानयोर्म् समुदाहरन्ति भयात्परिम्छानमुद्यानि भक्तः करिष्यति वस्रोऽक भवता विविद्यो न कि प्रतीदः भवतामनुवाबतो हि नः नवसम्बन्ध वान्मनां पुरो: धवतां प्रविसञ्जय बारती भवसंक्षिक्तिकी पुनः पुनस्य भ्रम्बर्ग सम्बर्ग सम्बर्ग

१७।३०१२३३

116171 १७११०१।२५४ रेकार १३।२४६

१२।४९।१५० 641641684 १६।१८।२२•

> AIRAISE \$01510

: ७११५१७७ PINAKE \$\$48616#E 科学的代表

मनशि प्रश्नमं निषाय शुद्धं भनसो विराकुक्त बाग मनुबंक्तबंडपि सति मूमिपती

**मगोह्रेष्ट्राण्यमनोह्रेर्**यु सन्धिभः परिवृतः स तु योग

राजी इरिकाभुरमैकवीरी शन्तानिकोरकाषिक**रीयन**द्

मिष्यसम्बद्धकप्रविमा नही

मण्डलं विनकरस्य विनाम्ते

मवानिकाय प्रतिसामकस्य भनशा क्रियमा व विश्वनन्त्री

नतिश्रुतानविज्ञानैः

ननसा जुतार्यमसकृत्

मताः सहस्राणि नवाच शिक्षकाः

251501224 541481649

**१८19१1२६६** 1148150

415 ±1608 **AláAlám** 

१६।२२।१२० **१५३१९५।२१**₩

\$0\$40155A 4101140

241461864 6 31501500 रामरम्बर

4446186.

| मबूरमाल्याम्बरहंसकेश्रारि    | १८।१७।२५२       | 4                                   |                    |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| मर्गप्रहाराकुकितोऽपि कव्यित् | 41441894        | यः कलत्रमयपासबेष्टितः               | ८।२०।९२            |
| महतीमच तस्य कारयित्वा        | ४ ५९।४•         | यः कोशशुक्रैः शिखरैरदर्भः           | १२।३।१४३           |
| महता वरे सकलसस्वचय           | ५१४६१५३         | यः कुप्यति प्रतिपर्व                | £185100            |
| महात्मना सीररबारङ्गधारिणां   | १०।५३।१२६       | यः प्रतीपमुपयाति वत्रमनः            | 615150             |
| महाप्रतीहारनिवेदितागमः       | राइ४१२१         | यः शशास स्फुरञ्चक                   | <b>३</b> ।६२।२७    |
| महाशया धीरतरा गभीरा          | 412180          | यः सदा भवति निजितेन्द्रियम्         | टारेटाइर           |
| महोपवासान्विविधानशेवान्      | १२।६६।१५२       | यः सानुदेशस्यित पद्मरागं            | ५।४।४६             |
| महोपबासेन कुचीकृतोऽपि        | १५।११७।१९९      | यज्ज्ञानावरणादि कर्म                | १५।१४७।२०७         |
| मानस्तम्मविकोकनादवमती        | १८।५१।२५९       | यत्पादनीलांशुमहाप्रभामि             | ५।३।४६             |
| मनुष्यं ससु कर्मभूमिरुचिती   | १५।१०१।१९६      | यत्र च प्रतिमायात                   | ३१४६१२६            |
| मायापास्त्रवहेतुरित्यमिहिता  | १५।४२।१८२       | यत्र साररहिता न घरित्री             | • <b>१</b> ३।२ १५३ |
| मायार्भकं प्रथमकल्पपति       | १७।७२।२३९       | यत्रामलस्काटिककूटकोटि               | ५।२१४७             |
| भित्रमेल्य सकलेन्द्रमन्द्रो  | १३।६५।१६४       | यत्राकुलीनाः सततं हि तारा           | ५११३१४८            |
| मिष्यात्वामावावि रति         | १५१६२।१८६       | यत्राङ्गनानां बदनारविन्दे           | १२।१२।१४५          |
| मिम्बात्वयोगाविरतिप्रमादैः   | १२।५२।१५०       | यत्राम्बराच् <del>छर</del> कटिकाश्म | शरणीप              |
|                              |                 | वत्रात्तषीतासिमयूबरेखा              | १२।४।१४३           |
| मिन्मात्वेन सदा विनूद        | १५।१४५।२०६      | यत्रोत्स्त्रसत्तुः ग्डलपस           | शरहा५              |
| मिन्यात्वेन सवावकित          | 5251453145      | यत्तमोऽह्मि दिननायभयेन              | १३४९११६१           |
| मीकितानि कमकान्यप            | १३।४४।१६०       | बलतोऽपि रचितापि रमण्या              | १३१६८।१६४          |
| मुकुलीकृतहस्तपल्लवा सौ       | १७।१०५।२४५      | यलेनापि विशोषणा                     | १५१९८।१९५          |
| मुनिपतिमबलोक्य सुप्रतिष्ठं   | १३।८२।१६७       | यत्सौधकुडपेषु विलम्बमाना            | शरहार              |
| मुनिवाक्यमञ्जूतमचिक्त्य      | १६।१२।२१९       | यथा यथामुर्गलति क्षणेन              | १०१३५११२३          |
| मुनिविरह्युचा समं स्विकताद   | ११।५३।१३९       | यवागमं सून्यगृहादिकेषु              | १५।१३५।२०३         |
| मुनीवनरैः संसृतिकारण         | १५।८१।१९१       | बचा पबि श्रेयसि वर्तते              | २१२५।१६            |
| मूच्छीमपास्य वणवुः जजातां    | ९।३१।१०६        | यथाबत्कस्यमानानि                    | ३११ २। २३          |
| मूर्घानमानतमुदस्य            | *ICOIX          | यचा न नक्षत्रमुचीक्यते              | १०१६५।१२७          |
| मूलं बन्धादिवीयस्य           | ३।३३।२५         | यमावदापृच्छच ततः                    | १०/८।११९           |
| मृगकुलमपहाय तं नगेन्द्रं     | ११।४।१३२        | वचोक्तमार्गेण सुदुश्चरं परं         | १०।५८।१२६          |
| मृगविद्विषं नवमृणास्त्रीय    | 4124142         | यदि निक्सिस संयमोन्नताद्री          | <b>0</b>           |
| मृतमृगपतिशक्त्या मदान्धः     | ११।५७।१४०       | यदि बेल्सि विषत्स्य सं              | SEMAIS             |
| मृत्युमासाच कालेन            | ३।६९।२८         | वदि व स्वयि तस्य वस्युवृद्धि        | \$8 to ely         |
| मृदुतामुपयाति विह्ना         | ७।३६/८०         | यक्ष्या मान्तमुदीक्य                | १२।२३।१४६          |
| मृदुना सिह्तं सनातने         | ७।२९।७९         | यद्गोपुरात्र स्थितसालभञ्जी          | 4150120            |
| मृदुनैव विभिधते क्रमात्      | ७।२८।७९         | यक्तमत्रसंस्थामनवाप्य               | 4170140            |
| मौर्वीनिनादावितरेतराजा       | <b>८।४</b>  ६०३ | यमौ तनूबामनुशिष्य पद्मति            | \$4150152 <b>5</b> |

| यस्ताद्धं मृत्रपति मृगराव      | <b>१।५५।७२</b>      | बोद्धं दिवा सह वियत्प्रवि      | 111111          |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| वस्य विभिजये भूरि              | श्रीपटारेष          | योषा विरेतुः सरपूरिताङ्गा      | ९।२९।१०६        |
| यस्य मर्भावतारे भू             | श्राप्राय           | बोऽम्युबृतो दुरितकञ्चनतो       | १११६७।१४१       |
| बस्य चापरवशकुया                | 6140194             | यो मूकमानो धनमात्म             | १५।३५।१८१       |
| <b>मस्यासम्बर्गारम्भा</b>      | अ१६११२७             | मो नीवनकीतिलवैकपयो             | १२१२२११४६       |
| बस्यां निलीचे गृहवीचिकाणां     | \$1 <b>\$</b> \$1\$ | योऽवरिष्ट भृदि कन्यकां         | <b>४।२८</b>  ९३ |
| यस्यां गवाक्षान्तरसंप्रविष्टां | 213414              | यो वाञ्चितानेकफल               | 412410          |
| यस्यां गवाचान्तर               | १।२८।५              | वो विवेकरहिलो ववृच्छ्या        | ८।३२।९३         |
| यस्या गृहालिन्दकमागभावां       | १।२५।५              | वौ <b>वनोडलपुलिन्दसुन्दरी</b>  | ८।५६।९७         |
| बस्यां मरकतच्छाया              | इ।४९ २६             | *                              |                 |
| ग्रहिमन्महात्मस्यमलस्यभावे     | 212515              | रक्तरागथिवशीकृतिवित्ताः        | १३।५३।१६२       |
| यस्मिन्नहीनवपुरप्यभुजङ्ग       | १७।७५।२३०           | रक्तासीकतरोमूंके               | 314123          |
| यस्मिन्सदास्ति मुरजेषु         | १७।६।२२८            | रक्षन् शरेम्यः पतिमात्मनात्रैः | 91841808        |
| यस्मिनियमानस्रवितामल           | १७।१४।२३०           | रक्षा परा समित्राञ्चित         | ६।५०।७१         |
| यस्मिन्त्रसूते वबुधे कुलधी     | १२।२०।१८            | रक्षितुर्म् बनमण्डलस्य मे      | 6.0614.0        |
| यस्तीक्ष्णबर्त्यतृणकष्टक       | १५१११९।१९९          | रजनिषु हिममास्तो बनाधे         | १११६०११४०       |
| यं कलाघरमिवाभिनवोत्यं          | १३।१९।१५६           | रजनीषु यत्र सवनाग्रभुवो        | 4176149         |
| यं च स्वयं ज्वलनजट्युपनम्य     | ६।५६।७२             | रजोवितानैनंबकाशशुष्ठैः         | 21418-4         |
| यं प्राप्य रेजुरमकं नरनाव      | १६।२२।२३२           | रतिविनाशनमन्यजनारति            | १५।३४।१८१       |
| याञ्चा प्राणिवधादिवीष          | १५११०८।१९७          | रत्नसाकप्रभाषाळ                | FIVVIRE         |
| यातेषु केषुचिवह स्वय           | 41814               | रत्नाक रैर्यः समतीत            | शशा             |
| याते गुरी श्रेयसि तहियोगर्ज    | २१३५११७             | रत्नानां वियति सुरेन्द्र       | १४।३४।१७३       |
| याचिष्ठिता कोटिसहस्र           | रारटाव              | रवनक्रवयस्य नीत्कृते           | 9166164         |
| यानात्ससंभ्रममुभा              | <b>\$141\$</b> ¥    | रववाजिबुराभिषातजः              | PIERICA         |
| <b>या</b> न्तमस्तमपहाय         | १३।३७।१५९           | रचेन तस्वाभिमुखं स गत्वा       | ९।५६।११०        |
| यान्तं तदाचरितमाचरितुं         | <b>YICRIY</b>       | रराज जूडामणिवत् त्रिलोक्या     | " १८।३३।२५५     |
| याबन्न पक्षयुगर्ल              | 771001759           | रविमण्डकं विमकरत्नभुवि         | ५।४३।५३         |
| बाबन्मिषादी मदवारणस्य          | ९११ २११ ०४          | रश्मिजालमुदयान्तरितस्य         | १३।५६।१६२       |
| या सुपापवलितीर्वरसीर्घ         | १३।८।१५४            | रागस्य प्रश्नमाय कर्मसमिते     | १५।१३१।२०२      |
| युक्तयुग्मनुरगाः               | 211713              | रागं वृशोर्कपृषि कल्पमनेक      | £]Rola'o        |
| युक्तमेव भवतोरसंसमम्           | 61419               | राशिषः न सन् सिष्यति           | १३।५९।१६३       |
| युक्तसञ्ज्ञ मंघबेद्य युर्जनः   | 6717513             | रागी बजाति कर्माण              | शहकारप          |
| युक्तारमपक्षबस्त्रगर्वतपैव     | <b>६।५२।७१</b>      | राषा समेत्यानतमादरेण           | 416614.         |
| युविसहीनमिति कर्तु             | टारसंदर             | राज्यजियं वीविजयान रत्या       | १०१८९।१३१       |
| वे क्रीबाका इन्त्रियामा        | १५१२३११७९           | रामादिभूषणगणित्रकरांशुकास      | १७।१७।२३१       |
| यो प्रासिवंशमम्हेन्दु          | १७१२११२१            | रिपुरिनपुष्ठस्य पुराभवेऽभवत्   | भार (शबर        |

| रम्बन् विश्वी दश्च नवाम्बुद                          | <i>१७ ७४।२४०</i>        | बररत्नमधीं विषुप्रभावयां                            | राजर्रसारपर                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                      | ८।५३।९७                 | वरवाह्मयेन तपसा च                                   | १६१४४४२२३                     |
| ऋडवं शयहवान्यकारितं<br>क्यस्यक्षीं वर्णवन्त्री रसस्य | १५।१८।१७८               | वर्जमानगरिषं यः                                     | १८।१०३।२६८                    |
|                                                      | १५।९०।१९३               | बल्लमं स्वमपहाय सुरक्ता                             | \$ \$ 1841\$ \$ p             |
| रूपं योषनमायुरसनिषयी                                 | १७१२६।२३२               | वस्त्रमं प्रचिवनामयान्तरे                           | CIERISE                       |
| रेजे वरं सहजरम्बतया<br>रेजिरे तक्वम्बाद              | ३।५९।२७                 | बल्लमं समबलोक्य सदोवं                               | 43 Steel E 5                  |
| ्रीप्ये गिरी बनदरसित                                 | ६१६९१७५                 | बसुनन्दकृपाणपाणिमिः                                 | ७१७७१८५                       |
| रीप्यो निरिस्तम नभरपराणां                            | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | बहति को हृदयेन भवद्गुणान्                           | १८।६८।२६२                     |
| राज्या मारत्यम् नगरमराणाः                            | (///// 4                | बाचमेवमाभिषाय सस्पुरां                              | टार्भारर                      |
| *                                                    |                         | वाचामां तत्त्वनरम्धनद                               | १४।३१।१७२                     |
| <del>रुक्</del> मीप्रताप <b>य</b> रूकीर्य            | \$121 <b>\$</b> ¥       | वायाध्रिमादाय करेण गाड                              | ९।२६।१०६                      |
| कक्मीमुंसे हृदि भृति                                 | ं १७।५१।२३६             | बारणे कलकणकुलीकृते                                  | 6144186                       |
| लम्ने गुरी शुभविने                                   | शहगार्                  | वारुणीरतमुदीक्ष्य पतःक्रुं                          | १३।३५।१५८                     |
| कताकये नन्दनकाननान्ते                                | १२।३०।१४७               | विकसितेऽभिनवेऽपि महोत्पले                           | १८।७३।२६३                     |
| लक्षनामुकाम्बु रुहगम्बनहो                            | ५१४२।५३                 | विकिरन्नवपारिजातगर्मं                               | १७।१२३।२४७                    |
| छलितेन विछासिनीजनेन                                  | ४।२७।३६                 | विकृति अजते न जानुनित्                              | ' ७१२५१७८                     |
| कीकां महोत्पक्रमपास्य                                | १७।१२।२३०               | विक्षिपन्कुमुदकेसररेणून्                            | १३।६६।१६४                     |
| कुकान मौर्वीभिरमा विश्विस                            | ९।५२।१०९                | विगतहानि दिवानिशमुज्ज्बलं                           | १८।५६।२६०                     |
| कौकबीवनकरस्थितियुक्तं                                | १३।२०।१५६               | विगतभूषणवेषपरिग्रहं                                 | १८।७२।२६३                     |
| कोकस्याय यथा जिनोदित                                 | १५।९९।१९५               | विगाह्यमाना युगपञ्चतस्रो                            | १२।२१।२४६                     |
| कोकाधिकां नमिकुल                                     | ६।४१।६९                 | विगलन्गदवारिनिर्श्वरा                               | ७।६६।८४                       |
| कोकानामिति स मनोरया                                  | १४।३५।१७३               |                                                     |                               |
| कोचनोद्गतविचानकप्रभा                                 | ४११७६१८                 | विचार्यं कार्यान्तरमित्युदारधीः<br>विचित्रमणिरहिमसि | <b>३</b> ०१६९११२८             |
| कोहजाकर्माक्रमीक                                     | टाइपा९ट                 | विजयस्य च सिंहवाहिनी                                | 8164184                       |
| लीकान्तिकाम रैरेत्य                                  | शहपारट                  | विधितान्यनरेश्वरोऽपि राजन्                          | ७।५८।८३                       |
| 4                                                    |                         | विविवाखिलभूतलो                                      | \$1841\$C                     |
| बक्षसि जियमुदीस्य                                    | १३।१४।१५५               | विज्ञाय मोक्षपर्यमस्यय                              | 818818                        |
| गचसा पश्चेण वर्षते                                   | , ७।२२।७८               | विद्याल्यान्यान्य                                   | \$\$\$1 <b>\$</b> \$\$1\$\$\$ |
| बज्जभूषितकरो भूवि राजा                               | १३।१३।१५५               | विवार्य माराचपरम्पराज्ञिः                           | ४६११७११३४                     |
| बजासारभिदमेव भद्रपुः                                 | ८।७६।१००                | विचा मया अपिठतेत्यसनाह्मयेन                         | ११७०१११२                      |
| वटवृक्षमधैकवा महान्तं                                | १७।९५ २४३               | विचाप्रभावरिवताद्भुत                                | १८।१०५।२६८                    |
| वदन्ति जात्यादिमवाभिमान                              | १५।८६।१९२               | विद्याविष्यहृदयः शरणातुराणां                        | EIRIER.                       |
| वदन्ति दैवस्य सरावसंयमं                              | <b>ESTIMALA</b>         | विद्यानुभावेन परेण केल्यां                          | 2710417                       |
| बनात्परा बजामबी नभस्तले                              | १८।१६।२५२               | विद्युरसतेवाभिनवाम्युवाहं                           | १२१६११४३                      |
| वपुरावषद्विविधमाशु                                   | रदारारर                 | विषाय पूजां महतीं जिनानां                           | SIXAIR                        |
| . वपुरस्य पुरा विवृत्य जुन्हं                        | ¥I\$0I\$4               | विधिवत्याजान्यविद्यर्क                              | षार् <b>षाय</b> •             |
| . All son Terrestation Time                          | 41/014/                 | र नर जन देश को ये द <b>ान (देन</b> )                | १६।२४।२२१                     |

## पशानुकामणी

| विविवविति जिनेगार्                                          | *418471984                  | व्यक्तरमाजिति दूराणुक्तर्ग       | CHAILS                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| विन्यप्रवासामितं स्वा                                       | कार्य है। ल                 | क्रमंबि सम्बन्ध्यपुर:सराणि       | F 9101219                |
| विविधान वीवानकरेन विस्ता                                    | 4164146                     |                                  |                          |
| विनिर्मसस्याटिकरत्नभूगी                                     | \$15×1×                     | #                                |                          |
| चिविष्य गदि प्रयामि पश्चात्                                 | ALEGIAS                     | शकसय ससु मार्ववेग मार्ग          | \$ \$ 1 \$ \$ 1 \$ \$ \$ |
| विनिश्चितवपुरेकपावर्ववृत्या                                 | १११५४११३९                   | बाक्सक्या प्रशिविणं चनदीऽनुस्पैः | १७।९३।२४३                |
| विन्यस्य श्रियमण तत्र पुत्रमुख्ये                           | १४।१२।१६९                   | शच्या वृतं करयुमेच समन्त         | <b>१७१७</b> ३।२४०        |
| विपालयति मनोरवास्तवेदं                                      | 41471284                    | सतावृषः शत्रुसतावृषीर्गः         | राइकारहर                 |
| विभान्त यस्या विशिक्षा                                      | १।३१।४                      | समरतहृतकः परेरजन्माद्            | <b>११।४२।१३८</b>         |
| विमसाविना निवृत्य नायः                                      | १७।१०३।२४४                  | श्वरत क्यमावता भवन्तं            | 211241544                |
| विमकाशयं त्युपणम्य                                          | १६।६०।२२६                   | शनविरहितमानसो निसर्यात्          | 26121632                 |
| विमछेतरया दृशैव राज्ञो                                      | A13 \$150                   | वाससंपदा स्थितभूपेत्य            | १६।५७।२२५                |
| विरचितपटमण्डपोपकार्या                                       | 415716                      | वरक्षताक्रोर्थप तुरङ्गवर्यो      | 3180180S                 |
| विरलाः कियन्त इह सन्ति                                      | १६।१७।२२०                   | सरणं कं अपचेऽहं                  | इन१०५३१                  |
| बिरला भवन्ति मुनयोऽव                                        | १६।१६।२२०                   | शरदम्बरख्रुति मुखा वपुषा         | ५।६३।५५                  |
| विराजिता द्वारमनप्रवेश                                      | F10515                      | शरतुदुपतिरश्मिश्री <b>मु</b> वा  | ११।७१।१४२                |
| विसंसाप कृतासन्धी                                           | ३।१०२।३१                    | वाक्तपुच्यप्रवीयस्य              | ३।१०३।३१                 |
| विरूपति कवणं कृतार्तनादः                                    | 281221233                   | <b>कारवाम्बरसमयु</b> तिर्महा     | 61951600                 |
| विलासिनीवस्त्रसरोस्तृ।सव                                    | रापशार९                     | कालायाममळक्चां बरायुषाना         | १४।१६।१७०                |
| विवर्षयन् ज्ञातिकुमुद्रतीमुदं                               | २१४५।१८                     | घालीमा तिलयबनायकोद्रवाणा         | १४।२७।१७२                |
| विविधानि समन्ततवय तैयां                                     | १८।२६।२५४                   | मासतोऽपि चतुरम्बुविवेला          | १३।२५।१५७                |
| विवृत्तहस्तोष्मितशीकरौषैः                                   | 912618-6                    | विविकीनकार परिस्मानतः            | 41९२14९                  |
| विशवकोषमयं परमं सुसं                                        | 161001747                   | विकीमुबांस्तस्य कुलाव            | ९।५७।११०                 |
| विश्वाणितं न मुवि केनचिवा                                   | ११६३।११                     | शिवसुखमपुनर्भवं विवाधं           | ११।३५।१३७                |
| विवामकोद्रेककराकशोगाः । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | 415180                      | शिशिराचने महिरसेत                | १६।३०।२२१                |
| विहाय चर्चानितराम्बकादीन्                                   | 91691993                    | धीतकरिप करेंस्तुहिनाको           | <b>231431243</b>         |
| विहायसा कविचदुपेत्म देव                                     | 4198160                     | शुरु पष्टकस्यागमवि द्वि          | 841421850                |
| बीबीनामुमयविमावबोस्ततः                                      | १८१२।२५१                    | युभाषुयं कर्मकतं समस्तुत         | १०१३८।१२४                |
| बेवेन सन्बरमबापुरमा                                         | \$ widelexo                 | गुक्तप्रहारेण पक्षोः पत्तन्तं    | <b>XISSIXX</b>           |
| वेशवयोरन्यतरं नराजा                                         | १५।१८३।२१४                  | शुष्यता गुजगणा न केवलं           | ८१२१८९                   |
| वैरान्यासिययेन सुद्धमनसत्                                   | १५।१२४।२००                  | यमक्तक्षिकाचिताचिताज्ञा          | altaica                  |
| वैशासमासस्य विश्वयपत्रे                                     | <b>१७</b> ।१२९।२४८          | बित्वा वीनं वतमगुपमं             | ALCHINA                  |
| व्यानय मनतः कवायवोषान्                                      | ११1 <b>२९</b> 1२ <b>३</b> ६ | चिवं विक्रोफी विस्त्रायमाता      | १३९११                    |
| व्यपेत्रकेष्यः प्रतिपद्य भारति                              | それれるちにもな                    | भीः स्थितः स्थि परातिकाविनी      | CITYIST                  |
| व्यवेखवाच्ही सुनिरस्तकांकी                                  | १२१६८।१५२                   | नी हों पृतिका समना व बसा व       | १ वाय-११३५               |
| कारिया कार्यकरे                                             | 19142184                    | वीपसागव संदानविवासी              | *****                    |

| <b>बीमांस्तीर्पकृतागाचः</b>        | ३१५०।२६         | सस्वरं जवमितानचिष्ठिता        | 215213          |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| बीमानबेह भरते स्वयमस्ति            | १७११।२२७        | सत्स्वजीनगदितवकर्वातलक्ष्मीः  | १४१६११६८        |
| श्रीमानागमनस्य कारणमिति            | 41११४1६२        | सबनायकग्नहरिनीकक्यां          | 4188443         |
| श्री बीर यद्यय बची रुविरं न ते     |                 | सदनापनिवद्धनीलमासां           | AlsolfA         |
| श्रुतमिद्धमप्यफलमेव                | १६।१०।२१९       | सबनग्रनदोऽङ्गनाजनः            | ७१६२१८३         |
| मृतवारिषि दयधिकपंक्ति              | १६।२१।२२०       | सवा कथार्थाचिकता परेवां       | १५।४०।१८२       |
| श्रुतस्य सारार्थमिवासरूपं          | १२।४१।१४९       | सदान्तराद्वेषु घरासु वर्षणाद् | १०।२० १२०       |
| श्रुत्वाय सेवरपतेर्दुहितुः प्रदानं | ६१२३१६७         | सदृषाः सुदृषाः स्वयंत्रभाषाः  | 41800148        |
| जुल्या तदीयवचनं सभयावनीचे          | ९।९४।११५        | सद्दृष्टिसज्ज्ञानतपृष्यरित्रै | १२।५३।१५०       |
| श्रेणीमपाची रथनूपुराक्यं           | ५।१०१।६०        | सची विनिद्र कमलेक्षणया        | १३।७९।१६६       |
| खेच्यामपाच्यामय तत्र हैम           | १२।९।१४४        | सर्वृत्तः सकलकलाघरो विज्ञन्वन | १४।९।१६९        |
| श्रेष्यामपाच्यामलकाभिषाना          | ५।७।४७          | सद्वेदनीयं शुभयुक्तमायुः      | १५।७९।१९१       |
| क्वेतातपत्राणि नरेववराणां          | ९।१९।१०४        | स निविश्यतदम्यर्ण             | ३।७ २३          |
| क्वेतमानुरकृताशु विनाशं            | १३।६०।१६३       | स निशम्य तस्य वचनेन तदा       | ५।७२।५७         |
|                                    |                 | सम्मागीक्यवनविशिष्टनिर्जरायै  | १५।१०२।१९६      |
|                                    |                 | सन्नियम्य घनमातमगुणीचै        | १३।३१।१५८       |
| षद्कर्मजीवनोपायैः                  | ३।५५।२७         | सन्वयवात्र्यनुपतःक्रमगामि     | १३१४५।१६०       |
| षट्सण्डं कतिपय वासरै रत्नैः        | १४।२३।१७१       | स पक्मकासं ललितभू सस्मयं      | राटा१४          |
| चडिन्द्रियाणां विषयप्रभेदान्       | १५१६३।१८६       | सपि वपुरवाध्य हुण्डसंस्यं     | ११।७।१३३        |
| #                                  |                 | स पदेष्यजन्तुवधकेषु           | १६।२७।२२१       |
| स एव षण्यो रथनूपुरेश्वरो           | १०।३३।१२३       | सप्तसागरसंस्थात               | ३।८९।३०         |
| सकल: शशीव विमलं गगनं               | <b>पाप सप</b> ४ | सप्तोदिषसमं कालं              | <b>३</b>  ९५ ३० |
| सकलर्तुषु यत्र शालिवप्रा           | ४।२।३३          | सकलं च जन्म सालु              | १६१४।२१८        |
| सकलावनीशमुकुटाग्रमणी               | ५१४५१५३         | स बहुभुतेष्यच जिनेषु          | १६।४२।२२३       |
| सकलेन्द्रियशक्तिसम्प्रदायं         | ४।१८।३५         | स भारतार्वं परिसम्मितीदनैः    | १०१५१११८        |
| स कदाचितुक्षणीय वीक्षणीयं          | ४।२९।३६         | स भूपतीनां च नमोविक्तक्किनां  | १०।१३।११९       |
| स क्रूरोऽपि मुनेविषयात्            | ३।३९।२५         | समकारयन्त्र परिज्ञावलयं       | ५१४४।५३         |
| स चन्दनस्थासकवत्सुखाय              | १२।३५।१४८       | सममावयसव पदार्ध               | १६।३६।२२२       |
| सचेतनः स्वातुमिहोत्सहेत को         | १०।४१।१२४       | समग्रपञ्चेन्द्रियशक्तिसंयुतः  | १०।५२।१२६       |
| स जनान्तमैक्षत मृगाषिपतेः          | 41८०14८         | समगावयत्पचि जिनेन्द्र         | १६।३३।२२२       |
| सजलनयनैवृ द्ववातैर्भवस्थिति        | १०।८६।१३०       | समभूदरातिकमलालयया             | ५१५५१५५         |
| स बीवितान्ते विधिवहिषिकः           | १३८३।१६७        | समन्ततो दृष्टिविवाम्निरेखा    | 41291554        |
| स तपे तपोभिरभिसूर्य                | रदारटाररर       | समन्वितोऽप्युज्जबलवर्णकोभया   | रापरारक         |
| सलरङ्ग्रीमबाश्वसम्पदा              | ७।८९।८७         | समरे ननु वक्रवर्तिनं          | <b>७</b> १५३।८२ |
| सतां प्रियः काञ्चनकृटकोटिवु        | राष्ट्राक       | समागमाः सापगमा विभूतयो        | १०१४५।१२५       |
| सिनकासमिपूर्य विनानी               | १३।२९।१५८       | समीपगैरप्यविभाव्यम्।न         | 41861804        |

### पद्मानुकमकी

| सम्पेख निसर्वतः शुनी            | <b>३</b> थर शक   | सहजेन वर्त न्यापि                  | 11t+112t                       |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| समुपलम्य निर्द जिन तामकी        | रक्षरारदर        | सम्बेर्धमा विश्व विश्वेष           | १७११००।२४४                     |
| सम्द्रिकामि कर्ष निमम           | १२।इ२।१५२        | सहनाम्बनः विवयमगास्य               | <b>१</b> ६।२०।२२०              |
| सम्पदं धमपतैरपदानां             | <b>१३</b> ११११५५ | सहसा बचनेन वरक्षभाषाः              | R1#51#8                        |
| सम्बन्धसम्भवना कुल              | 4122144          | सहसेव परं क्षमापरो                 | 012616.                        |
| सम्यक्तं स्थात् सच्चरित्रं      | १५।१०।१७७        | संबक्ष एकअवनाविकवोषरी यः           | 441643164                      |
| सम्यक्तवसुद्धिविनयाधिकत्वं      | १५।४६।१८३        | संभी वर्षः केवली च मुतं मत्        | १५।२९।१८०                      |
| सम्बन्धीयविनिग्रहो निगदितो      | १५।८३।१९२        | संबर्ग्स परिक्षो स्वानलं           | 2143140                        |
| सम्बद्धिक्वासकस्य विरतः         | १५।१६६।२११       | संवाता नव निषयः कुबेरकसम्याः       | १४।२०।१७१                      |
| सम्बत्सरे दशनवोत्तरवर्षयुक्ते   | १८।१०४।२६८       | संस्तिमं च विवर्वनिवेग्यमार्चः     | 621221502                      |
| सरसाः समुन्नवत्तया सहिताः       | ५।३३।५१          | संवाय बेगेन शरं प्रभावा            | 41441888                       |
| सरमसपरिरम्भणेन भग्नो            | ११।२०।१३४        | संपत्तिस्तविदिव चञ्चला समया        | १४।४९।१७५                      |
| सरसी यत्र व शिरीषविवास्         | ५१४०१५ ३         | संप्राप्तसर्वातिषावं जिनेन्त्र     | १८।५३।२५९                      |
| स रुवा वमन्तिव दवान्तिकणान्     | <b>पाटपापट</b>   | संप्राप्त्यते न पुनरेव वपुःस्वरूपं | १७।९४।३४३                      |
| सरोभिरुमी लितप्य                | १।१३।३           | संपालीवजनमामु सरामं                | १३१४८।१६१                      |
| सरोवहिण्या शिशिरात्यये चिरात्   | २।५६।२०          | संमाच्य ताबिति महीपतिसेषराणां      | ६।१६।६५                        |
| सर्वतो जयजयेतिसैनिकान्          | 2818712          | संगित्रवत्त विवसेऽच                | <b>4120144</b>                 |
| सर्वर्तुप्रसब्फलानि सर्वकालं    | १४।२९।१७२        | संरम्भाव रिवन्तोऽन्टाविरिक्तं      | १५।२५।१७९                      |
| सर्वर्तवोऽलंकुत्तसर्वेषुकाः     | 713515           | सरिजे समदवध्विलोलनेत्रैः           | १४।१०।१६९                      |
| सर्वान् सरवान् भिन्नजातीन्      | १५।२।१७६         | संविषयं तं मुनिपाँत                | ११५६११०                        |
| सर्वेषु सत्त्वेषु च भावनीया     | १९१६०११८६        | संबेगता सामुसमाविवैयावृत्ति        | १५१४७।१८३                      |
| सर्वेषामजित स भाजनं गुणातां     | १४।८।१६९         | संसर्वत्करनिषयेन रखदिनक            | <b>१४</b> 1१८ <del>1</del> १७७ |
| सलिलराशिवियत्कनकाचल             | १८।६५।२६२        | संसारस्थितिचेतसा विजिन्त्य         | १४।११।१७५                      |
| स बमन्मुबाभ् शुनि तस्य          | १६।१४।२१९        | संसार: ससु कर्मकारणवशात्           | १५।९३।१९३                      |
| स विकृत्य फवासहस्रभीमं          | १७।९६।२४३        | संसारस्वास्ते त्वनेक प्रकारा       | १५१७।१७७                       |
| स विशासमृतिरवतीर्य विवस्        | 4148148          | संस्थानषट्कं त्रिशरीरकाङ्गी        | १५।१८२।२१४                     |
| स विस्मयं पश्यत एव तत्क्षणात्   | २।११।१४          | सागारिकोऽजुबसभेवभिन्नो             | १२।४८११५०                      |
| स समादचे स्वमच भेवकृति          | १६१४०।२२३        | शावक्रियाचारविषी जुगुप्सा          | १५।३७।१८१                      |
| स संभ्रमं प्रत्युदिती बलाच्युती | १०१७२।१२८        | साधुरव्य इव भूतिसंगमान्            | CIRRICA                        |
| स संयुक्तः बोऽकिमः सहस्रैः      | ५।३१।५१          | साध्यात्मनः सद्द्रामेत्य पति       | १७।२७।२३२                      |
| स सिद्धक्यैः समगावि मान         | <b>teititus</b>  | सामको भवविचेतनोऽपि सम्             | 6196134                        |
| स सुरैर्गमवान्कतोरुपूजो         | १७।१११।२४६       | सामाज्यमित्यमनुग्य चिरं            | १०।८३।१३०                      |
| सस्पृहं विष्यनारीभिः            | \$15414.         | शार्षेन तस्य सार्थेन               | व । वद   २५                    |
| स स्वयं कथनिवारमगीरवं           | PPINNIS          | सालो विशासः स्कृरदंश्वासः          | 415144                         |
| सहस्रकाणिय मूचा                 | 2155 2125        | -साम जनामीनम तमकंकीति              | <b>दादभारर</b>                 |
| सहयोग समन्यितस्य भर्तु          | १७११-१११४५       | संसारिकी वृत्ति भवेत्य कव्हां      | १२१६०।१५१                      |

| बुक्षमिक्तिति वच वारमनुक्रका         | ११।२३।१३५       | स्तुत्वैवनिन्द्रः सुचिरं जिनेन्द्रं | १८।८२।२६४                  |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| बुकाम सर्वत्र सदा वरीरिणां           | <b>१०११६१२०</b> | स्तुत्वा शनित्वय सुराः पुनराषु      | <b>१७</b> ।८८।२४२          |
| सुनुषरत्नविरप्यव डाशयो               | १८१६२।२६१       | स्त्रीरावादिकवाम् तेर्वि रमणं       | १५।५७११८५                  |
| सुतं गृहीत्वा वजता सपोवनं            | २।३०।१७         | स्यातुं निमेवार्धमपि प्रतीता        | १२।२९।१४७                  |
| सुतवीषितोञ् <b>यनमिवीक्य</b>         | 4168145         | स्थितिहीममिति प्रतीततस्या           | AIASIBS                    |
| बुतवोरणे मुनिनृपस्य                  | १६।८।२१८        | स्थित्वाप्रतस्तस्य मुनेरदूरे        | १२१४५११४९                  |
| सुलरामिक्सत कलाः सकला                | 4148144         | स्विरसंगती विनयसारवनी               | 4180814                    |
| मुतारया श्रीविजयस्य मानसं            | 201061833       | स्बूणाकारे पुरे सोऽभूद्             | \$162156                   |
| सुतयोः पुरतः प्रजापतिः               | ७१७२१८५         | स्वैयर्विमेवासय भावनाः स्युः        | १५१५३।१८४                  |
| सुतोऽकंकीतिः अपितारिकीर्तिः          | 41१०५1६१        | स्मिद्धाति त्वयि गुवाधिके परं       | 614190                     |
| सुतीर्धकत्वं सुभगो यक्षः स्यात्      | १५।१८४।२१४      | स्पर्णाष्टकं पञ्च रसाः शरीर         | १५।१७९।२१३                 |
| <b>बु</b> बुस्तरानाविदुरन्त          | \$1519          | स्पृष्मते स दुरितेन न राज्ये        | १३१४४११५७                  |
| सुदुर्निवारान्विविधान्विधिज्ञः       | SICVITTY        | स्यात्सम्यक्तचं निर्मेलं शानमेकं    | . १४।३।१७६                 |
| सुनिश्यलातिष्ठवसौ तदीये              | १२।१४।१४५       | स्वान्मात्सर्वं चान्तरायप्रदोषी     | १५।२६।१८०                  |
| सुपयोषराः शकः लोलदृशः                | 4184147         | स्वच्छे कपोलफलके निशि               | १७।१९।२३१                  |
| सुमनोऽन्वितमप्यपेतबोर्ष              | १८।६।२५०        | स्वं ज्यायसे सकलराज्य               | १५।१९४।२१६                 |
| सुरक्तसर्वप्रकृतिः प्रतापी           | ५।१६।४९         | स्बकुलोचितां जिनपतेर्मीहमां         | ५१६२१५५                    |
| सुराक्ति वस्मिन्परिपाति मेविनी       | 101861190       | स्वधामाभिः कुन्ववलावदातैः           | १२।८।१४४                   |
| सुव वीकृतासह्वयस्य                   | १६।९।२१९        | स्वय्नावकीफलमिति प्रियतौ            | १७।४७।२३५                  |
| सुविचार्य कृतादि कर्मणः              | ७।५२।८२         | स्वपावनम्रान् सचिवस्य शिक्षया       | १०११४।११९                  |
| सुविधिवश्वारफलेषु पादपो              | १०।२४।१२१       | स्वपूर्वकृतकर्मणा च्युतिरुदीरिता    | १५।१६५।२११                 |
| सुक्शीकरणं वारीरिणां                 | ७१११७८          | स्वप्नान्सदस्यवनिपाय जनाद           | १७।४२।२३५                  |
| सूक्यकियासु प्रतिपातितेन             | १५।१५०।२०७      | स्वभुक्तकोषं विरहादितानां           | सापनादेष                   |
| सूर्यांसवी निपतिता भुवनीबरेषु        | १७।१६।२३१       | स्वमतार्वसिद्धिमभिनीस्य             | १६।६१।२२६                  |
| सुजन्ति राजावपि यत्र                 | शहराइ           | स्वमितः कथं व्यपनयामि               | १६।३७।२२२                  |
| सेनामम प्रमुवितां प्रधनानमस्य        | RIGRIRS         | स्वमातृसंकल्पवशीकृतेन               | १०।७७।१२९                  |
| सीववोपानसीलम                         | \$186175        | स्वयं परिच्छेत्मपारयन्वयं           | 2016016-10                 |
| सौबर्मकल्पमय वर्मफलेन                | १११४४१४१        | स्वमपि स्वकीयमपलील्य                | १६।३८।२२३                  |
| सीधर्मकल्पादवतीर्थ पुत्रः            | १२।१८।१४६       | स्ववंप्रभागनुगरणार्थमुखतां          | १०।८७।१३०                  |
| सीधे सुधाधवलिते मृदु                 | १७।३७।२३४       | स्वयमादवे निजमनोऽभिमतं              | <b>५</b> १६०।५५            |
| सीन्दर्गवीवननबोदय                    | \$1EX1\$\$      | स्वधमेव कि हरिपदेन बनी              | ५१७०१५६                    |
| सौम्याकृतिः कस्त्वमनग्यतास्य         | ५१९९१६०         | स्वर्गसौस्यमनुभूय स देव:            | <b>₹</b> ₹₹८1₹4 <b></b> \$ |
| सौम्याविङ्गकुरुगरुचकवदयो             | १५।१८९।२१५      | स्ववदित्य तयोरासी                   | \$150150                   |
| सौवर्णं सदनपरिष्छवं विवित्रं         | १४।३०।१७२       | स्वसद्वानवयम्य सर्वसस्यान्          | १११३०११३६                  |
| स्कल्याः प्रोक्ता द्वयाचनन्तप्रदेवीः | १५१९९।१७८       | स्वसौरणागोदितसर्वदिङ्मुस <u>ं</u>   | सापशास्त                   |
| साम्बन्धम् स्वानिति कि व मूसतः       | CIVCISE         | स्वस्तिमत्यां पुरि बीमाम्           | शर्दाक्ष                   |

r - }

| स्वक्षं विनिन्यपुरनन्यसमे         | 414-11/4         | बिह्मतर्याक् गास्ति किन्नियम्बद् | ११ <i>१५</i> (११७ ~ |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| स्वयुद्धपत्रकारमातिन निर्ध        | \$418+X1894      | हिराक्षां बीक्य समस्तपद्मिनी     | राष्ट्राइड          |
| स्वाक्याची जयतां हिताय परमो       | 2412-01294       | हिसम्पंत्रवादिशयी सुवादहां       | राषटार•             |
| स्वामिनं सुद्धवनिष्टसेवकं         | 618-18-          | हिंसामृतस्तेय रतिम्यवास          | 241421868           |
| स्बेदाईनिर्मलतन्यतिबिध्यतेन       | 511117           | हिसागृतस्तेयवप् ज्वाच            | १२१५०११५०           |
| ₹                                 |                  | हिंसानृतस्तेयपरिप्रहैक           | १५।१४३।२०६          |
| हतमानुवास्थिपरिपाण्ड् <b>रितं</b> | 4168146          | हिंसाविषु स्फूटमिहैव             | 141451164           |
| हस्या बातिचतुष्टयं हलवरो          | १०१९०११३१        | हुतभुवि परितापयन्ति चण्डा        | 661601633           |
| इत्वैवं हयकम्बरं निजरिपुं         | ९!१०२।११७        | <b>इतकर्ममलानुदर्मुखे</b> न      | १७।११४।२४६          |
| हरिकरिशयुपुण्डरीकक कू             | <b>११।१४।१३३</b> | हृदयती भवता सुनिराकृतः           | 121641147           |
| हरिणानपि वेगशालिनो                | ७।१७।७७          | हे सेवराः श्रुतमियं नमु कि       | 4124140             |
| <b>हरेक्दी की मनसन्त्रनायकां</b>  | 29111105         | हेतीनां निवहमनेकभेवभिन्नं        | १४१३३११७२           |
| हर्म्याप्रशिकारागद                | ३।४५।२६          | हेमशास्त्रवितायकरत्व             | 88181848            |
| हा स्वर्गविश्रमोपेत               | <b>३।१०४।३१</b>  | हैमे वितीयमणिपीठतले              | १८।३२।२५५           |

## वतविधि

### सर्ग १६ : स्लोक ४६ : प्रष्ठ २२४

### कनकावलीं परिसमाप्य विधिवदपि रत्नमालिकास् । सिंहविलसितमुपावसदप्युरमुक्तवे तदसु मीक्तिकावलीम् ॥१६।४६॥

१. मुक्तावकी

इस वतमें २५ उपवास और ९ वारणाएँ होती हैं । जनका कम वह है—एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, बार उपवास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, बार उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक वारणा और एक उपवास एक पारणा। यह वत वीतीस विनयें पूर्ण होता है।

२. सिहिंगकोडितवृत

सिंहनिष्कीडिकवरिक जनम्य, मध्यम बौर उत्कृष्टकी अपेक्षा तीन भेद हैं। जनम्यमें ६० उपबास बौर २० पारणाएँ होती हैं। यह वत ८० दिनमें पूर्ण होता है। यध्यममें एक सी नेपन उपवास और तेतीस पारणाएँ होती हैं। यह वत एक सी ख्रियासी दिनमें पूर्ण होता है। उत्कृष्टमें बार सी ख्रियानवे उपवास और इकसठ पारणाएँ होती हैं। इस प्रतमें करपना यह है कि जिस प्रकार सिंह किसी पर्वत पर क्रमसे उपवास और इकसठ पारणाएँ होती हैं। इस प्रतमें करपना यह है कि जिस प्रकार सिंह किसी पर्वत पर क्रमसे उपवास कीर प्रकार इस बतमें मुनि तपक्षित वर्णासे शिकारपर क्रमसे बढ़ता है और क्रमसे उत्तरता है। इसके उपवास और पारणाकी विधि निम्नलिकित वन्त्रीसे स्पष्ट की जाती है। नीचिकी पंक्तिसे जपवास और उपरास वीर सिंह किसी एकका है पारणा समझना चाहिये।

प्रयास सिक्षमिक्कीडित प्रतका क्रम---

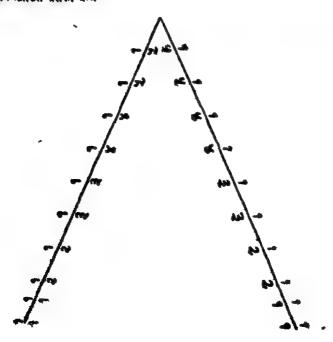

 $\bar{\ell}_{\Lambda}$ 

नामक विक्रिक्तिका सरका अन्य

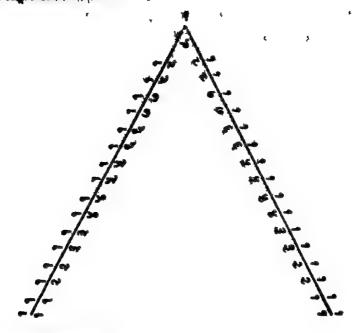

परक्रक सिक्षणिकारिकत बतका बला



प्रमासकी

एंट तरावें ३० स्थानास और १० पारकार्य होती हैं क्या ४० विशवें पूर्व होता है। जनकारका क्रम इक तुकार है--- एक उपवास एक पारणा, वी उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, ती उपवास एक पारणा, ती उपवास एक पारणा ।

इस अतकी दूसरी विधि हरिवंश पुराणमें इस प्रकार बतलाई है—एक बेका एक पारणा, एक बेका एक पारणा,—इस क्रमसे दस बेका दस पारणा, फिर एक उपबास एक पारणा, वो उपबास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, वार उपवास एक पारणा, इस क्रमसे सोलह उपवास तक बढ़ाना चाहिये | फिर एक बेका एक पारणा इस क्रमसे तीस बेला तीस पारणा, फिर बोडसीके सोलह उपवास एक पारणा, पन्नह उपवास एक पारणा इस क्रमसे एक उपवास एक पारणा तक आना चाहिये | फिर एक बेका एक पारणाके क्रमसे बारह बेका बारह पारणाएँ । तत्पक्षात् नीचेकी चार बेका और चार पारणाएँ करना चाहिये । इस प्रकार यह अत एक वर्ष, तीन माह और बाईस दिनमें पूर्ण होता है । इसमें सब मिळाकर सीन सी चौरासी उपवास और अठासी पारणाएँ होती है ।

### कतकावली

इस द्रतमें चार सी चौतीस उपवास और अठासी पारणाएँ होती है। इनका क्रम इस प्रकार है— एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा आदि। इस द्रतके उपवास और पारणाओंकी संख्या निम्निलिखित यन्त्रसे समझना चाहिये। ऊपरकी पंक्तिसे उपवासोंकी और नीचेकी पंक्तिसें पारणाओंकी संख्या लेना चाहिये—

## व्यक्तिवाचक शब्द संप्रह

भी वर्धमानवरित्रमें आये हुए व्यक्तिवाचक सम्बोंका संबह नीचे दिया था रहा है। सम्बोंक मार्चे दिये हुए तीन अंकींने पहला जंक सर्गका, दूसरा क्लोक का और तीसरा पूछका सूचक है। एक नामका एक ही बार संकलन किया गया है।

अकम्पन = एक विद्याधर \$1301£6 अकस्पन = एक विवाधर योहा 21271888 अग्निमित्र = गौतम और कौशिकाका पुत्र ( अग्निसह का जीव) 314418. अग्निसह = अग्निमृति और गौतमीका पुत्र ३।८७।२९ अग्निभूति = श्वेतविका नगरीका एक ब्राह्मण **₹1८६1२९** अच्युत = त्रिपृष्ठ SOLAISE अनिरुद्ध = विद्यनन्दीका एक इत्रत्न सेवक ४१६२।४० अभितकीति = एक मुनि 3177178 अमितप्रभ = एक मुनि ३।२२।२४ अमिततेज = ज्वलनजटीके पुत्र वर्ककीर्तिका पुत्र **३**५११०८१०१ अर्ककीति = ज्वलनजटीका पुत्र ५११०५|६१ अश्निघोष = एक वोद्धा 31581888 अइन्द्रीव (हयकन्घर) = मगुरपीव और कनकमाला का पुत्र (विशासनन्दीका भीव ) 4124140 असग = वर्बमानचरित्रके कर्ता 2012041750 इत्यु = ज्वलनजटीका दूत एक विद्याधर ५।११३।६२ इन्द्रभूति = गौतम गणवर १८।५०।२५८ ईश्वर = एक विद्यावर 4134148 ईशानकल्पपति = ईशानेन्द्र १७१७५१२४० कुन्छ = नमिका पिछा, भगवान् वृषभवेषका सामा ५।१०३।६० कनकचित्रा=एक देवी \$6| \$X| 5 \$X बन्द्रशेखर ( प्रशिक्षेखर ) = एक विद्यापर केंद्रा कानकदेवी - एक देवी くのければまれ क्रमकृष्टका = हेमपुरके राका क्रमकाथ और क्रमक-नित्रापुर = एकं नियामर १ शहदार ४६ सामाना पुत्र

कनकमाला । असकाके राषा मयूरबीवकी स्वी 4180186 कनकमाना = हेमपुरके राजा कनकामकी स्वी १२११७११४५ १२।२७११४७ कनकप्रमा = कनकव्यक्की स्त्री १२।१३।१४५ कनकाम = हेमपुर नगरका राजा कपिछा = कोलेमक नगरके निवासी कोशिक बाह्यन-अशह था की स्त्री क्मलाधर = विदेहके एक तीर्धकर 651RR1622 कामदेव = एक विद्यापर वोद्या ९१७११११२ काशी - पुरुरवा भीलकी स्त्री **\$1**\$2124 कीर्ति = विशासभूतिका मंत्री A15 1150 १७।५०।२३६ कीर्ति = एक देवी কুল = কুলपুरका राजा, जिसके घर मुनिराज নর্মদান: १७११२०१२४७ का प्रथम बाहार हुवा कुष्ण = नारामण त्रिपृष्ट 4120466A ९।९३।११५ केशव = त्रिप्छ कौशिक = कौलेयक नगरमें रहनेवाला एक बाह्यण ३१४११८ कौशिक = बौतम बाह्यणकी स्त्री क्षेमकूर = एक तीर्वंकर 621641664 गौतम - मन्दिरनगरका रहनेवाका एक बाह्यण \$15615 e गौरामी = स्वेतविकाके अग्निभृति बाह्यवकी स्वी · 1864174

५१४२१११२

| चूलावती = विक्कम्यका वेबी            | रकाइरारइ३           | नीलकण्ड = एक विश्वाचर               | \$13016C               |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| जय = एक योका                         | 91471888            | गीलाञ्चना = बरुकाके राका मध्        |                        |
| जयावती = राजा प्रजापतिकी एक          | स्थी पारपापर        | •                                   | <b>FULTION</b>         |
| जयिनी - राजगृहके राजा विश्वम्        | विकी रानी           | परिष = एक विद्यार्थर                | 6197196                |
|                                      | ४।१३।३४             | पारासरी = राजवृह निवासी शा          |                        |
| जितसन् = एक राजा                     | १३।७४।१६५           | स्त्री                              | 1111111                |
| ज्योति:प्रभा = त्रिपृष्ठ और स्वयंप्र |                     | पिहिलास्त्रव = एक मृनि              | SISSISA                |
| •                                    | १०।२९।१२ए           | पिहितास्रव = राजा प्रजापतिको बी     | का देनेवाछे मृनि-      |
| ज्वलनजटी - विजयार्थकी विजय           | श्रेणी रचनुपुरका    | राज                                 | १ = १५ छ। १ २६         |
| रावा                                 | 41१०१1६०            | पीतवासस् = त्रिपृष्ठ                | 301521630              |
| तियंग्विज्यम्भक सुर = एकप्रकारके     | देव १७।३६।२३४       | पुरुषोत्तम = त्रिपुष्ठ              | 418-155X               |
| तुरङ्गकण्ठ = वश्वग्रीव               | ९।८१।११३            | पुरुरवा = मधुवनमें रहनेवाला एक      |                        |
| तुरगबाल = अस्वयीय                    | 4144164             | पुष्पचूला ≈ एक देवी                 | १७।३३।२३४              |
| निपृष्ठ = राजा प्रजापति और भृग       | ावतीका पुत्र        | पुष्पदन्ता = स्यूणाकारनगरके भारत    |                        |
| (विश्वनम्यीका जीव)                   | 41६२1५४             |                                     | 116-179                |
| त्रिशिरा - एक देवी                   | र ७१३ ३१२ ३४        | पुष्पमित्र = भारद्वाज और पुष्पवन्तः | -                      |
| नियाला = राजा सिद्धार्थकी स्त्री     | , प्रियकारिणीका     | प्रजापति = सुरमादेशके पोदनपुरका     | -                      |
| दूसरा नाम                            | १७१३१।२३३           | प्रभावती = हेमचुतिनगरके राजा ध      |                        |
| दिवाकर = एक विद्याधर                 | \$1\$Y1\$C          | •                                   | 18141846               |
| देवानन्द = एक देव                    | १२।७१।१५३           | प्रभास = एक देव                     | १०१४१११८               |
| वनक्जय = वपरिवदेहके कच्छादेव         | ामें स्थित हेमजुलि- | प्रयक्तुरा = नन्दनकी स्त्री         | 8154185                |
| पुरका राजा                           | SAIAISES            | प्रियकारिणी = राजा सिद्धार्थकी पर   | री, भगवान् वर्ष-       |
| धनेश = कुबेर                         | १७।३६।२३४           | मानकी याता                          | १७।२४।२३२              |
| धर्मस्वामी - अम्बूतीपके पूर्वविदेह   | स्थित पुण्डरी-      | प्रियमित्र = एक सू <del>र्गन</del>  | १५।१९६।२१७             |
| किणीनगरका एक सेठ                     | वावपारप             | प्रियमित्र = प्रीतिकर देवका बीध,    | धनञ्जय और              |
| धारिणी = भरतचक्रवर्तीकी स्त्री       | ३१६३।२७             | प्रभावतीका पुत्र                    | 28191846               |
| घूमशिख = एक विद्यादर                 | ६।३९।६९             | प्रीतिकर = एक देव                   | <b>१३</b> ।८४।१६७      |
| धूमशिख = एक बोडा                     | 91401888            | प्रौष्ठिल = एक मुनिराष              | २।६२।२१                |
| <b>भृति = एक देवी</b>                | १७।५०।२३६           | बला = एक देवी                       | १७१०।२३६               |
| नन्द = नन्दन बीर प्रियंकराका पुत्र   | SIRRISC             | बली = एक विद्यावर                   | 4146149                |
| नन्दन = राजा नन्दिवर्धन और रा        | ानी वीरवहीका        | बाहुबली = भगवान् वृषमवेवका पृष      |                        |
| पुत्र                                | SISSIS              | भवं = बाका नाम                      | १७।१२५।२४८             |
| नन्दिवर्धन = स्वेतासपत्रानगरीके रा   |                     | भरत = समसान् गृथभनावका पुत्र, म     |                        |
| नवमालिका = एक विकासका देवी           | £6154163            | <b>चक्कर्ता</b>                     | \$14.41 <del>9</del> w |
| नीलरथ = एक विद्यापर योदा             | 51981888            | गारकाज ≐ सालकायन और मनिवर           |                        |
| नीकर्य = एक विद्याघर                 | 5710917             | ( व्यक्तिजका बीच )                  | \$15MEs                |

| WEST PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | विकासभूति = रामसूति क्रमा व         | months dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$104134        |                                     | 717717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बानकीति असम कविके गुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEFIVOTES.      | विश्वनान्दी = राजमृत्ये विश्वमृति   | y to cook a wife of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भीन अपन विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$1791\$2       |                                     | YIENIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मिलिसागर = प्रवासिका एक मंत्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F1 - 6 - 1 - 1  | विरवसूति = राषगृहसगरका राजा         | शारशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मन्द्रिया = सालकायन बाह्यणकी स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | विष्णु = विष्णु के स्वर्धात         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मध्रकप्ठ = ( मध्रप्रीय ) = अलव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | बुष्या = यरत क्षेत्रके प्रचम तीर्यक | र ् अभूगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4184188         | नीरवरी - राजा सन्विवर्धनकी स        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मरीचि = भरतचक्रवर्ती और चारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | सतागुष = एक योदा                    | 41401781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$16X15#        | शत्रुजिल - एक बोबा                  | 4 515 515 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| महावीर = भगवान् वर्षमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७१८।२४४        | शाण्डित्यादन = राजगृहनगरका          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| महेन्द्रकल्प = एक देव ( विश्वनन्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | का जीव )        |                                     | 1188814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४।९२।४५         | वा क्रियुष = निवृष्ठ नारावण (       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मानुष = एक देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रंगशररद         |                                     | r ) रकादशारक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| माहेन्द्र = माहेन्द्रस्वर्गका इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७।७६।२४०       | शिक्षिजटी = ज्वलनवटी                | CHANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मालिनिका = विकल्यका देवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७।३२।२३३       | श्री = एम देवी                      | *********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मृगवती = राजा प्रवापतिकी एक व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वी ५।४९।५४      | श्रीचर = एक जुनिराज                 | शारकाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मैत्रायण = कौशिक और कपिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नामक प्राह्मण   | श्रीनाथ = बोबदेशकी विरक्ता नग       | रीके राजा 🦠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| धम्बतीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पुत्र ३१७४।२९   |                                     | १८।१०५।३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| रथा जुपाणि = विपृष्ठ वारावण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११।१।१३२        | श्रीवर्षमान् क अन्तिन तीर्घकर       | * *141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| लक्ष्मणा = विवासमूतिकी स्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>XISCI34</b>  | श्रीविजय = त्रिपुष्टकी रामी स्वया   | ामाका पूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| रुक्मी = एक वेबी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७१५०।२३६०      |                                     | 40156165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| रुवणा = एक देवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७।५०।२३६       | अतपयोनिधि (भृतसागर) = एक            | मुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वस्त्रदेष्ट्र = एक विद्यावर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>६१३६१६</b> ६ |                                     | 141881881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वजसेन = उज्जविनीका राषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १वाश्वार५५      | युतसागर = एक मुनिराज                | ं ः शोपअध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वजायुव = इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41661248        | सप्तिगल=बक्बग्रीव                   | C13414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| करसमु = एक वेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Striviet :      | सप्तिग्रीय = बर्वश्रीव              | 4194188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वारणी = एक देवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रेकाइप्रायदेश   | सम्पत् = असगकविकी आस्यवेनेव         | की एक सामिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वायुनेमा = ज्वलनवटीकी स्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५११०५।६१        |                                     | PEIX-1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बासुपुज्य = एक तीर्यकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **149199        | सन्मति = (अस्त्रिम तीर्थकर)         | titi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| विजय = प्रजादति और जगावतीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | त पुत्र विकास-  | सन्मति - वर्बमान् स्वामी            | 16136134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The state of the s | A               | सन्यास - नगवान् महावीर              | रणारशस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| विकय - एक कारकहतिकारी सुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 7 2 1 1 1     | सञ्जय - एक देव जो सर्वका स्व        | The state of the s |
| विकास - बीरियमका छोटा पार्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SFINGS          | सामधी परीक्षाके लिए बाबा            | the date of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| विशासनानी - विशासन्ति और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mana da         | संजय = एक बारणकविषारी शृति          | <b>华国工作第三段次公公</b> 公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KITCITT         |                                     | Milenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                     | The state of the s |

| संभूत = एक मुनिराब                                      | *YISYIY*               | सुशीला = उज्जीवनीके राजा गजरें                           | की स्त्री              |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| सागरसेन = शर्मस्वामी सेठके सं                           | वके साथ क्लने          | 1                                                        | 4.48184A               |
| वाले एव<br>सानत्कुमार = सानत्कुगारस्वर्गका              | 4                      | सुश्रुत = प्रजापतिका मन्त्री<br>सेन = एक विद्यावर        | ३वाभाग<br>३वाभाग       |
| सालक्षायन = स्वस्तिमतिनगरीका                            |                        | स्थावर = शाष्ट्रिस्मायन और प्रारास                       | तिका पुत्र<br>३।११२।३२ |
| सिदार्थ = वर्धनान तीर्थंकरके पित                        |                        | स्वयंप्रभा = ज्वालनबटीकी पुत्री                          | पार•पाद्               |
| सीरपाणि = विजय-बरुभद्र                                  | १७।२०।२३१<br>१०।८।११९  | हरि = त्रिपृष्ठ<br>हरिष्टवज = एकदेव (सिंहका जीव)         | १११६४।१४१              |
| सुतारा = वर्ककीर्तिकी पुत्री<br>सुप्रतिष्ठ = एक मुनिराज | १०।७०।१२८<br>१३।८२।१६७ | हरिकन्बर = एक विद्याघर<br>हरिरमश्रु = अस्वग्रीवका मंत्री | ६।३३।६८<br>६।६५।७४     |
| सुमति = एक मृनिराज, जिनके पा                            | नी १२।३२।१४८           | हरिलेण = बजसेन और सुशीलाका प्                            | त्र<br>११।१८।१५६       |
| सुवर्णकुम्भ = एक मुनिराज<br>सुद्रत = एक मुनिराज         | १०।८९।१३१<br>१२।४१।१४९ | हलायुष = बलमह                                            | १०।८६।१३०              |
| सूर्यप्रभदेव = एक देश, प्रियमित्रक                      | । जीव<br>१५।१९८।२१७    | हेमरथं = कनकव्यजका पुत्र<br>ह्री = एक देवी               | १२।३६।१४८<br>१७।५०।२३६ |

## मौगोलिक शब्द संघइ

सी वर्षमानवरियमें बाये हुए मीगोलिक क्रक्तेंका बंग्रह नीचे विया था रहा है। शक्तेंक जाने विये हुए तीय बंकोंमें पहला अंक सर्वका, कृतरा क्लोकका जीर शीसरा पृथ्वका सूचक है। एक नामका एक ही बार संकलन किया गया है।

| समरावती = इन्द्रकी नगरी                              | ५१७१४७              | • |
|------------------------------------------------------|---------------------|---|
| अलंका = विजयार्चकी दक्षिण                            | भेणीकी एक नगरी      | 1 |
|                                                      | dixalxa             | 1 |
| अवन्सी = एक देश ( अाचुनिक                            |                     | 1 |
|                                                      | £318184#            | 1 |
| ईशान् = दूसरा सर्ग                                   | शटवारत              | 4 |
| ऋजुकूला = एक नदी                                     | १७।१२८।२४८          | 1 |
| कच्छा = विदेहका एक देश                               | 64161645            | 7 |
| कापिष्ठ = बाठवाँ स्वर्ग                              | १२।७०।१५३           | 1 |
| कामरूप = एक देश को जाजब                              |                     | • |
| कहकाता है                                            | 8186136             |   |
| कुण्डपुर = विदेह देशका एक न                          |                     | • |
| की जन्मनगरी                                          | १७।७।२२८            | • |
| कूलपुर = विदेह देशका एक नर                           | ***                 |   |
| के यहाँ भगवान् वर्धमानः                              |                     | 1 |
| वा                                                   | १७।१२०।२४७          | 4 |
| कौलेयकपुर = एक नगर                                   | ३१७२१२८             | 1 |
| जम्बूद्वीय = बाच हीप                                 | १।७।२               | 1 |
| जुम्भक = ऋजुक्ला नदीके त                             | टपर बसा हुवा ग्राम, | 1 |
| क्रिसके उपवनमें भगवान्                               |                     |   |
| हुआ वा                                               | 245135101           | 1 |
| पुण्डरीकिणी = जम्बूद्रीपके पू                        |                     | 1 |
| नगरी                                                 | शक्पार्ष            | , |
| पुष्योसर - प्रायत स्वर्गका एव                        | ह विमाम             | 1 |
| •                                                    | . \$41471774        | 1 |
| पूर्वदेश = बाब्द्रीय, भरतकेत्रव                      |                     | 1 |
| पोक्तपुर = बम्बूहोप, प्रस्तव                         |                     | 1 |
| मणर                                                  | 4120143             | 1 |
| प्राण्य = बौबहुवी स्वर्ग                             | \$\$1891275         |   |
| सहालोक = प्रकाश स्वर्थ                               | कार <b>र</b> क्षक्र |   |
| AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. | ma = 4 4 . is 4     |   |

| मारत = भरतजेत्र                     | ११७१२                   |
|-------------------------------------|-------------------------|
| मारतवास्य = भरतकेत्र                | <b>VISITE</b>           |
| भगध = भरतकोत्रका एक नगर             | X16125                  |
| मयुरा = उत्तरप्रदेशकी प्रसिद्ध नसरी | AISSIAA                 |
| मधुवन - पुररवा भीलके रहनेका क       |                         |
| मन्दिर = गरतक्षेत्रका एक नगर        | \$148130                |
| महासुक्त = वसम स्वर्ष               | ४।९२।४५                 |
| महाशुक्र - एक स्वर्ग                | १३।८३।१६७               |
| माहेन्द्र = नीवा स्वर्ग             | \$14518                 |
| रबनूपुर = भरतक्षेत्रकी बक्षिण थे।   |                         |
|                                     | ५।१०१।६७                |
| राजगृह = मरतकोत्रका एक नगर          | 41888142                |
| राजगृह = मनवदेशका एक नगर            | RIEISS                  |
| रौप्यगिरि = विजयार्च पर्वत          | १२।२।१४३                |
| विजयार्थ = जम्बूबीप भरतकोत्रका ए    |                         |
| •                                   | 41१1४५                  |
| विदेह = भरतकोत्र का एक देश ( बिह    | ार प्रान्तका एक         |
| भाग                                 | १७।१।२२७                |
| विनीता = भरतक्षेत्रकी एक नगरी (     | अयोष्या )               |
|                                     | शश्रीरद                 |
| इवेतपत्रा = पूर्वदेशकी एक नगरी      | <b>१।१४।३</b>           |
| व्वेतविका = एक नगरी                 | ३।८६।२९                 |
| सनस्कुमार = तीसरा स्वर्ग            | 116614.                 |
| सहस्रार स्वर्ग = बाएहवी स्वर्ग      | 2951055155              |
| सिंहगिरि = भरतकोत्रका एक पर्वत      | \$ \$1\$1\$\$ <b>\$</b> |
| मीला = विदेहकी एक नदी               | \$ 21718 ¥              |
| सुरमा = मरतक्षेत्रका एक देश         | 4145144                 |
| सीक्षमंस्वर्गं = पहला स्वर्ण        | इ।४१।२६                 |
| स्वस्तिमती - एक नवरी                | \$154140                |
| हेमसुति = विवेहके कण्छा वेसका ए     |                         |
|                                     | 371414 E                |

## पारिभाषिक शब्द संधह

सूचना-शब्दोंके आगे दिये गये तीन बच्होंमें से प्रथम अक्टू सर्वका, दूसरा श्लोकका और तीसरा पृष्ठका सुचक है।

अक्ष १५।८।१७७ = स्पर्धन, रसना, ज्ञाब, बस् और कर्ण वे पाँच इन्द्रिया ।

अजीव १५।५।१७६ = चेतना स्थाणसे सहित एक तस्य।

अदूरभव्य २।१९।१५ = निकटमव्य-व्याघ्न ही मोक्ष प्राप्त करनेवाला जीव ।

अद्मुलपञ्चक १७११२४।२४७ = पञ्चाहवर्य---१ रत्नवृष्टि, २ पुञ्चकृष्टि, ३ दुन्दुमि बार्जोका बजना, ४ मन्द सुगन्त्र पवनका करूना और ५ अहोदानं बहोदानंकी ज्वनि होना।

अधर्म १५।१५।१७८ = जीव और पूर्वलके ठहरनेमें सहावक एक प्रथम ।

जनन्तचतुष्टय १८।६९।२६२ = जनन्तज्ञान, जनन्त-दर्धन, जनन्त सुच और जनन्त बल ।

अनभीष्ट निर्जरा १५।४४।१८६ = बकामनिर्जरा— धनचाहे दुःसके कारण उपस्थित होनेपर समता-भाव रक्षनेसे होनेवाली निर्जरा ।

अनरान १५।१३१।२०२ = कारों प्रकारके आहारका स्वाग कर उपवास रक्षमा ।

अनादिमिष्यास्त्रगद २।१५।१५ क्र जनादिकाळीन मिष्यादर्शनकृपी रोग ।

वसुमाग १५।६९।१८८ = कर्मबन्धका एकमेद ।

अनुप्रेक्षा १५।८२।१९२ = पदार्थके स्वरूपका बार-बार विम्तन करना। इसके अनित्यत्व बादि बारह नेव हैं।

अन्तराय १५।२६।१८० = ज्ञान-दर्शनकी प्राप्तिमें विष्य बासना । अन्तराय १५।७१।१८८ = दान, काम ेधोन, उप-गोन और नीर्यमें बाबा डालने वाला एक कर्म । अपायविचय १५।१४४।२०६ = बर्म्यव्यानका एक मेद्र ।

अभव्यता १५।१३।१७८ = अभव्यपना, जिसे सम्ब-व्यर्थनाविके प्राप्त करनेकी योग्यता न हो ऐसा जीव अभव्य,कहलाता है।

अम्मोराशि—सागर ३०१७०।२८ = असंस्थात वर्षी-का एक सागर होता है। इस ग्रंबमें इसका पारा-बार, समुद्र, जर्मव तथा सागर आदि सन्वीके द्वारा उल्लेख किया गया है।

अलोक १५।१६।१७८ = जहाँ मात्र आकाश ही बाकाश रहता है।

अविधिज्ञान ३:५४।२८ = प्रत्यक्षज्ञानका एक मेद | अवमोदर्ग १५।१३२।२०३ मूखसे कम भोजन करना, इसके कवलवान्द्रायण आदि भेव हैं।

अवर्णवाद १५।२९।१८० = श्रुँठे दोष स्नाना । अविरत्त १५।१४३।२०६ = प्रारम्भके चार गुणस्नान-वर्ती जीव ।

अविरति १५।६२।१८६ = इन्तियोंके विषय तका बट्कायिक जीवोंकी हिसासे विरक्त नहीं होना । असद्वेच १५।२७।१८० = असातावेदनीय कर्म, जिसके उदयसे वु:सका अनुभव होता है।

असंयत = १५।१२।१७७ = हिसाबि पौच वापीसे विरक्त नहीं होगा।

जाकिञ्चन्य १५।८४।१९२ = परिश्रह्का स्थान करता---एक वर्ष ।

माणार्यम्बितः १५। ८७। १८३ = एक यावना-आवार्य-ने पनितः रक्षमा । स्वाद्धारिकाम्परः १५।१५/वा २०६ = चार्ज्याया नवाः विका-त्रीवः १ः

सान्द्राप साथ १६३३१।२२२ = प्रायमिकस साथि सन्ध-प्राप्त सम १

साम् १५१७११८८ = बीवको नारकी वाक्ति वारिट-वें रोकनेवाका एक कर्म ।

वारम्भ १५।२५।१७९ = संकल्पित कार्यको करने

आर्जर्व १५१८४११९२ = एक धर्म-कपट नही करना । आवस्यकाहानि १५१४८११८३ = एकशायना-समता बन्यना आदि आवस्यक कार्योमें न्यूनता नही करना ।

आसादन १५।२६।१८० = दूसरेके द्वारा प्रकाशित होनेवाके ज्ञानको काम और वचनसे रोकना ! आस्त्रव १५।५।१७६ = आस्माने कर्मप्रदेशोंका जाना ! ईयांपथ आस्त्रव १५।२२।१७९ = कवागरहित जीवों-का आस्त्रव । यह ११, १२ और १३वें गुण-स्थानने होता है ।

उच्चनीय १५१५०।१८४ = गांवकर्मका एक मेव, जिससे जीव उच्च कुळवे उत्पन्न होता है। उपचारा १५१२६।७३ = किसीके अवस्तवानने दूवन कमाना ।

एकत्वविसर्क १५११४९।२०७ = शुक्तक्वानका एक-मेर १

क्लकावकी १६।४६।२२४ = मुनियोंका एक तप । इसकी विकि वतविकालके विशिष्टमें बच्दव्य है। क्याट १५१६६।२१० = केविक समुद्दासका एक मैद ।

करूप १।६९।५८ = वीवमं साथि वोसह स्वर्ग । करप्रवासकी १८/३९।२५६ = करप्रवासीकी पंकितः।

क्षांच्यारा १५१६-२११ ९६ - मोदोनता । क्षांच्या १५१६-२११ ९६ - व्यासम्बद्धाः करवे त्याके क्रीय, मांग, माधा कींद क्रीसक्य वरियाम रे

क्रमायोक्य १५।३१।१८० = मोहनीय क्रमीका 'स्क भेर, इसके १६ मेर होते हैं।

कारत्य १५१६ ०११८६ न एक मोबना---पुःती वीजी-यर करवामात्र होना ।

शान्ति १५।८४।१९२ + क्षीयके कारण समस्यित होने-पर की कोण अपका नहीं होना ।

त्रणधर १८१९०।२६६ = तीर्थकरके समग्रसरकके अभूग भोता ।

गति १५।८११७७ - बीवकी सबस्का विश्वेष, इसके शरक वाकि चार मेर हैं।

गन्धकुटी १८।३३।२५५ = समनसरणका बहु मन्ध-भाग वहाँ विनेश्व भगवान् विराजनाव होते हैं। गुप्ति १५।८२।१९२ = मन, वचन और कावका निरोध

करना, इसके मनोपुष्ति साबि सीन श्रेष है। मी १५।१९२।२१६ = वाची, किरण ।

मोत्र १५।७१।१८८ = उन्त भीच व्यवहारमें कारण-भूत एक कर्म ।

मातिकमें १५।७६।१९० = श्रानावरण, वर्वणावरण, कोश्वनीय और अन्तराय में चार कर्म।

चक्रमृत् २१५६।२७ = चक्रमर्ती, वो स्ट्बन्डके स्वामी होते हैं।

मतुर्यत्तप १५।१३४।२०३ = रसपरित्याम सप् । चरित्र १५।८२।१९२ = संसारपर्यक कारणेषि निवृत्ति होता । इसके सामाधिक, खेरीपरचापना, परिहार-विसुद्धि, सुक्स सांपराय और पद्मास्थात से परिवा और हैं।

पारक ३।२४।२४ = वारवज्रह्य-आकासमें पक्क-की शक्तिते पुत्रत वृतिराच ।

चारित्रमोह १५।३०।१८० = नोहनीम कर्यका एक

क्रेटोपस्थापना १५/१२६।२७१ - पारियका थ्रह वेद ।

जिनायममकि (प्रयापनभकि) १५१४/धरेटरे - एक नावसः । ज्ञानावृति १।७१।१८८ = ज्ञानगुणको बावृत करने वाका एक कर्म |

तप १५१८४।१९२ = इच्छाका निरोध करना, इसके सनवान वादि १२ मेर है।

तरल १७।६६।२३९ = हारका मध्य मणि । तीन बज्ञान १५।११।१७७ = कुबति, कुमूत और

ान अञ्चान १५।११।१७७ = कुवात, कुमुत आः सुम्रविषज्ञान ।

तीन लिक्क ११।१२।१७७ = स्त्री, पुरुष बीर नपुंसक भाववंद ।

तीर्यंकृत् ३।५०।२६ = तीर्यंकर ।

तीर्थंकरनाम १५।४९!१८३ = नामकर्मका एक जेर । तृतीयतप १५।१३३।२०३ = वृत्ति परिसंस्थान नामक

तृतीयवेश १५।४०।१८२ = नपुंसक वेह । स्याग १५।८।१९२ = दान ।

त्रिदोष १५१९५।१९४ = बात, पित्त और कक ।

दण्ड १५।१६।२१० = केविलसमुद्धातका एक मेब जिसमें आत्माके प्रदेश अधोलोकसे लेकर कर्ष-कोकके अन्त तक दण्डके आकार फैलते हैं।

दिविज प्रमदा १८।६५।२५५ = कल्पवासी देवोंकी देवोंकी देवोंकी क्रिक्त सोलहवें स्वर्ग तककी स्त्रियाँ।

हिष्टिवृत्ति १५।७१।१८८ = दर्शनतुणको आवृत करने बाका दर्शनावरच कर्म ।

र्हाष्टमोह १५१२९११८० = वर्शनमोहनीय कर्म । द्विगुणितपंक्तिसागरोपम १५१७३।१८९ = बीस

सागर प्रमाण है

द्विपारिपीठ १८।४१।२५६ = सिहासन ।

द्विविषपरिग्रह २।१६।१५ = दोनों प्रकारका परि-ग्रह---वन्तरङ्ग और बहिरका।

विषद्प्रकार तप १३|६९|१५३ = बारह प्रकारका तप--१. बनशन, २. कनोदर, ३ वृश्तिपरि-संख्यान, ४. रसपरित्याग, ५. विविक्त सध्यासन ६. कायक्लेस, ७. प्रायश्चित, ८. विनय, ९. वैयाकृत्य, १०. स्वाध्याय, ११. ब्युत्सर्ग बौर १२. ध्यान । वर्भ १५।१४।१७८ = जीव और पृत्यककी किसी सहायक एक अमूर्त शब्दा !

धर्म १५।८२।१९९ = बात्मस्यभाव, इसके उन्नाम क्षमा बादि १० मेद हैं।

नवपदार्थ १५१५।१७६ = कीन, अजीन, पुण्य, पाप, कारुष, संबर, निर्जेरा, कम्ब और सोक्ष ये नौ पदार्थ है।

नाम १५।७१।१८८ = जीवकी नारक आदि अवस्था-ओंमें कारणभूत एक कर्म ।

निर्जरा १५।५।१७६ = कर्मपरमाणुओंका एक देश क्षय होना ।

निह्नुति १५।२६।१८० = किसी कारणवधा अपने ज्ञानको छिपाना ।

नीचगोत्र १५।४९।१८३ = नीच कुलमे उत्पत्तिका कारण एक कर्म (गोत्र कर्म)।

पञ्चमकल्याण १८।१०१।२६७ = निर्वाणकल्याणक-तीर्थ करके मोक्ष जानेका उत्सव ।

पञ्चलक्षि १५।११।१७७ = दान, लाभ, भोग, उप-भोग और वीर्य वे पाँच लक्ष्मियां हैं।

पञ्चमीगति २।३४।१७ = मोक्ष ।

पराज्युपेक्षा (माध्यस्थ्यभाव ) १५।६०।१८६ = उद्दण्ड मनुष्योमें उपेक्षाका भाव ।

परिवाह १५।५२।१८४ = धनकान्यादिक वस्तुक्षोमे ममतामाव ।

परिदेवन १५।२०।१८० = करण विकाप करना ।
परिहारिवधृद्धिसंयम १०।१२७।२४८ = संयमका
एक भेद-इस स्वयमके बारक मृनिके द्वारा किसी
जीवका बात नहीं होता । यह स्टब्नें जीर सातवें
गुणस्थानमें होता है।

परिषहजम १५।८२।१९२ = श्रुषा, तृषा आविको समलाभावसे सहन करना। इसके २२ मेर हैं।

पाप १५।५।१७६ = बशुभवाय-नी व्यायाम एक

पुष्य १५१२.११७६ = युगमाव---नी पवायोंने एक पवार्थ । पुरुवास १६११,५११ ७८ = स्वर्ध, रहा, वश्य बीर वर्ष-से पुनश क्यी हत्य ।

1 1

पु सबसर्था५ थार ३७ = निर्माणी स्त्रीका एक संस्कार । पूर्वघर १८१९०।२६६ = उत्पाद पूर्व कावि कोवह पूर्वो—श्रुतभेवोंक पाठी मृति ।

पृथ्यस्विविसर्के १५।१४९।२०७ = शुक्त स्थानका एक भेद ।

प्रकृति १५।६९।१८८ = कर्मबन्धका एक मेद। कर्मो-की मूल प्रकृतियाँ ८ और उत्तरप्रकृतियाँ १४८ है।

प्रक्रप्ति ३।२४।२४ = जैनागमका एक मेद।

प्रतर १५।१६३)२१० = केविल समुद्वातका एक भेद, इसमें भारमाके प्रदेश वातवलयको छोड़कर समस्त लोकमें फैल जाते हैं |

प्रतियातना १८।२५।२५४ = प्रतिमा—मूर्ति ।
प्रदेश १५।६९।१८८ = कर्मबन्बका एक मेव—प्रत्येक
सभय संसारी जीवके सिद्धोंके बनन्तव भाग और
अभन्यराशिसे अनन्तगुर्णे कर्मपरमाणु बंबते हैं।
प्रदेश १५।१६।१७८ = आकाशके जितने मागको

पृथ्गलका एक परमाणु रोकता है, उसे प्रदेश कहते।

प्रदोष १५।२६।१८० = मोक्षके साधनमूत तत्त्वज्ञान-का विवेचन चलनेपर कुछ न कहते हुए अन्तरङ्ग-में पैशुन्यकप परिणाम रखना।

प्रभाद १५।६२११८६ = आठ प्रकारकी शृक्षियोंने अनावर होना अववा कुछक कल्यानकारी कार्योंने अनुस्ताह होना । इसके १५ भेव हैं—४ विकवा, ४ कवाय, ५ इन्द्रिय, १ निद्रा और १ स्नेह ।

प्रमोद १५।६०।१८६ = एकआवना-गुणीवनोंको वेख-कर सूर्वका अत्यक्त होता |

प्रायश्चित ९११६७६२०४ = सम्बे हुए दोवोंका निरा-करण करणा, इसके आकोचना, प्रतिक्रमण, ततु-भव, विवेक, स्मृत्सर्व, तप, क्षेत्र, परिक्षार और समस्यापन में भी सेव हैं।

भागीपनेश १५४६३।२२६ = संन्यासवरणका वृक्त मेव

निष्यमें अपने वारोजकी सङ्घल नज़्यसं की कारी है और न क्रूपरेके कराई वासी है।

करण १५।५।१७६ - बारमायवर्षीके साम कर्मपरका-गुर्जीका संबक्तिवगारकत सम्बन्ध होता। इसके प्रकृति, रिकति, अनुभाग कीर कम्म वे भार भेद हैं।

बहुश्रुत्तमक्ति ४५।४७।१८३ = सोसह नारणसक् गार्थोमेंसे एक माक्का । झानी जीवोंने सादरका भाव रक्षमा ।

बारुतप १५१४/१८३ = पञ्चानि तपना, बूजपान करना क्षांच अज्ञानी चनोंका तप।

नोधि १५११०१।१९६ = सम्बन्धर्मन, सम्बन्धान और सयम्ब्यारिकस्य रस्तत्रव ।

ब्रह्म वर्ष १५।८४।१९२ = स्त्रीमात्रका त्यामकर आत्म स्वक्पते स्थिर रहना ।

भव्यता १५।१३।१७८ = भव्यपना—क्षिसे सम्बन्धर्यन, सम्बन्धान और सम्बन्धारित प्राप्त करनेकी योग्यता हो ऐसा जीव मध्य कहलाता है।

भाव १५।९।१७७ = आत्माके परिणाम विशेषको भाव कहते हैं। इसके पांच भेष हैं—-१ अीयसमिक, २ बाधिक, ३ सामोपसमिक, ४ बौदियक और पारिणामिक।

मिति ३।५४।२७ = एक झायोपशिमक्षान, यह दिनाय और मनके निमित्तके होता है। इसके अवप्रह, ईहा, अवाय और चारणा ये चार मूक तथा बहु-बहुविच आदि पदार्थीको जाननेकी अपेशा ३३६ उत्तरवेद होते हैं।

ममुख्यवर्मा १७।५६।२३७ = कुवेर, यह सीर्वकरके करवाचकोंमें प्रमुख कार्य करता है।

मारसर्य १५।२६।१८० = किसी कारणवस वेने योग्य साम को पूसरेके किए नहीं देवा ।

मार्चेच १५।८४।१९२ = मानका निसम् कर विनयमान बारच करना ( उत्तम क्षमा आदि वक्ष अमीर्ने एक वर्ष )

मार्गप्रसावना १५।४८।१८३ - बोस्यु कारव मान-

नाशींमें एक मात्रमा—मोक्षमार्गकी प्रकारणा करणा ।

मिष्यास्य १५१६२।१८६ = अतत्त्वभद्धान-जीवादि सात सस्योका भद्धान नहीं होना ।

मिष्यादर्शन १५।१२।१७७ = अतत्वश्रद्धानं-जीवादि सार तत्वींका श्रद्धान नहीं होना ।

मैजी १५१६०।१८६ = एक भावता—कोई बीव बु:सी न रहे ऐसी भावता रखता।

मीस १५।५।१७६ = समस्त कर्मोका श्रम हो जाना । मीह १५।७१।१८८ = बाठ कर्मोकेत एक कर्म, इसके निमित्तते जीव परपदायोंमें आत्मबुद्धि करता है। अतस्त्रश्रदान और क्रोयादि कथाय उत्पन्न करना इसका कार्य है।

मीनितकावली १६।४६।२२४ = मुनियोंका एक तम । इसके विधि वृत्तविधानके परिशिष्टमे देखें ।

यथास्यात १५।१२९।२२० = वारित्रका एक भेद ।

यह वारित्रमोहनीयकर्मके उपशम और क्षयोपशमसे प्रकट होता है। उपशमसे होनेवाला ११वें
गुणस्थानमें और क्षयसे होनेवाला वारहवें आदि
गुणस्थानोंमें होता है।

योगवक्रभूय १५।४५।१८३ = मन-वचन-कायरूप योगों-की कुटिलता, यह अगुभ नामकर्मके बण्यका कारण है।

रित्तव्यवाय १५।५२।१८४ = मैशुन, इसके त्यावसे ही ब्रह्मवर्यवत होता है।

रत्नत्रय १।२।१ = सम्यन्दर्शन, सम्यन्द्रान और सम्यक्-सुरित्र ।

रत्नमालिका १६।४६।२२४ = मुनियोंका एक तप। इसे रत्नावकी भी कहते हैं। इसकी विवि, इत-विवासके परिकिच्टमें वेखें।

रीद्रध्यान १५।१४३।२०६ = नरकायुके बन्धके कारण एक खोटा ध्यान । इसके हिंसानची, मृदानच्यी, चौर्यानची और वरिवहानची में बार भेष हैं।

केवयाषट्क १५।१२।१७७ = क्वायते वनुरन्धित योगोंकी प्रवृति केवम कब्रुक्षती है। व्यक्ते क्वन, जीक, कापोत, पीस, यस और शुक्त से का जेर हैं।

लोक १५।१६।१७८ = बाह्यं तक जीवावि सह अन्यों-का सञ्चान रहता है वह बाकासलोक बद्धलाता है। यह १४ राजू ऊँगा, उत्तर-विकाम ७ राजू विस्तृत तथा पूर्वपश्चिममें ७ राजू, १ राजू, ५ राजू और १ राजू बौड़ा है। इसका क्षेत्रफल १४३ राजू होता है। एक राजू असंब्यात योजनींका होता है।

लोकपूरण १५।१६३।२१० = केबलिसमृद्धातका एक नेद । इस समृद्धातमें बात्माके प्रदेश समस्त लोकर्से न्याप्त हो जाते हैं।

लोकान्तिकासर ३।६५।२८ = बहास्वर्गके अन्तर्ने रहनेबाले विशिष्ट वेव । ये देव बहासारी रहते हैं, इावस्त्रोगके पाठी होते हैं, संसारसे विरक्त रहते हैं, एक जवाबतारी होते हैं तथा तीर्थकरोंके गात्र तपःकल्याणक में आते हैं।

वनसुर १८।३५।२५५ = ब्यन्तरदेव, इनके किन्नर, किंपुरुव, महोरम, गम्पर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिक्षाच ये बाठ भेद होते हैं।

वन्यामर १८।३७।२५६ = ज्यन्तरदेव, इनके किन्तर, किंपुच्च, महोरच, गम्बर्च, वक्ष, राक्षस, मूद और पिशाच ये बाठ ग्रेव होते हैं।

वर्तना १५।१७।१७८ = पदार्थीमें प्रत्येक समय होने-बाला पद्भुणी हानिवृद्धिकप परिणमन । यह निक्षय कालहब्यका कार्य है।

वितर्क १५।१५३।२०८ = श्रुत—हादशाङ्ग सम्बन्धी शास्त्र ।

विनयाचित्रस्य १५।४६।१८३ = सोळह कारण माव-नाओंणे एक भावना—विनयरूप प्रवृत्ति करमा ।

विपाक विकास १५।१४।२०६ = धर्माच्यानका एक घेद इसमें कर्मोंकी मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंके कलका विकार किया जाता है।

विविक्तशस्यासन् १५११ १५।२०३ = १९ सर्पीयं एक तप । एकान्सरमानमें श्रमन-बासन करना १ - श्रीमांच (५११५२४०८ च वर्ष भाज्यम और सोगॉर्वे , सोमन्धि-रिवर्णन होना ।

वेदा १५१७२०१८८ = सुक और तुःसका अनुसन करानेकाका एक कर्म, वसके सहेच और असडेवा यह मो येत हैं।

वैदावृत्ति १५।४०।१८३ = सोसह कारव आवनाओं-वैसे एक भावना । आवार्य उपाध्याय बादि दश प्रकारके मूनियोंकी तेवा करना वैदावृत्ति वा वैदावृत्य है ।

क्युपरसिक्तयानिवर्ति १५।१५१।२०८ = बुक्कक्मान-का एक श्रेष । यह भेष चौदहर्वे भुकस्थानमें होता है।

प्रत १।६७।१२ = अभिज्ञायपूर्वक हिंसावि पापेकि स्थापको वत कहते हैं। ये अणुव त और महासस के मेदसे वी जकारके हैं। दोनोंके अहिंसा, सस्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण तथा परिग्रहत्याकके मानसे पाँच-पाँच असे है।

शक्तितस्तपस्या १५।४६।१८३ = सीलह कारण भावनाओं में एक मावनाशन्तिके अनुसार तथ-स्वरण करना ।

शक्तितस्त्याग १५|४६।१८६ = सोळह कारणणाय-नाजींमें एक भाषनाः—शक्तिके बनुसार वान देना।

शिक्षक १८१९१।२६६ = उपाध्याय-- पदानेवाके सामु ।

श्रीलब्रतेष्वस्थिमियारचर्या (शीलव्रतेष्वनतिचार) १५।४६।१८३ = सीलब्र् कारण भावनाओंमें एक सावना । शील और ब्रतोंमें कतिचार—दोव वश्री क्याना ।

शुक्कव्यान १५।१४८।२०७ = एक सक्व कोटिका कार्य, वह सुनियोंके ही होता है। वह थी वक्टम सुवस्त्रकार केकर उपरित्तनपुक्तवास्त्रकों मृतिकों के। इसके पुक्तव्यक्तिकों, एकरविश्यकों, सुक्त-किमानविश्यति और व्यूपरव्यक्तिमानिकति ने कार क्रिमे वरिष १९५८४११९२ - वस्त वर्तनिष्ठ एक वर्ष, कोर्फ-का स्वस्य करना ।

भूत रे (५४) १७ = वर्तिकानके बाद होनेवराता एक विकित्य जान । यह बसारात्मक और जनवा-रात्मकके नेवते वी प्रकारका है। बसारात्मक भूतकान हाववानकुने विस्तृत है।

जुतवास्तरम १५।४७।१८३ = सोसह कारण भार-नश्वीमें एक प्रापना —सङ्घमी वर्गीने मानिक स्मेह रेजना ।

वट्कर्स ३।५५(२७ = श्रवि, स्वी, क्र्मि, विस्प, श्रामिक्स और निशा (श्राम श्रावित नर्त्तेत्रका ) ये कः कर्म हैं। इनसे कार्यभूमिनें अनुभ्योंकी वा-वीविका कसरी है।

यड्वर्ग ४१२४१३६ = काम, क्रोथ, क्रोध, मोह, नव जीर मारसर्ग में कह यब्वर्ग कहसाते हैं।

वच्छतप १५।१३६।२०४ = कठवा वय-नश्वयकेया, काळापनावियोच वारच करना ।

वस्ठोषसास = १७।१२८।२४८ वेका--वी विनका जनवास ।

सत्ततं ज्ञानोपयोग(जपीका ज्ञानोपयोग)१५।४६।१८६ = सोक्ष्यं काश्य भावनाओंने एक मानना— निरुत्तर ज्ञानमय उपयोग रक्षमा ।

सद्दृष्टिसुषा २।१५११५ = सम्यग्वर्शनकनी समृतः। सद्देश १५।२८।१८० = वेदतीय कर्मका एक मेद, प्रस्कै उदयमें सुकका अनुभव होता है।

सिन्नपात्ती द्भव (सान्निपातिक श्राव)१५३११६८ = जीवशनिकादिनावीके सम्बन्धते होनेवाका श्राव ।

समनसरण १८।१।२४९ = वीर्यकरकी वर्षसमा ( समारमण १९।२५।१७९ = संकल्पित कार्यकी सामग्री एकवित करना ।

सॅमिति १५।८२।१९२ - प्रमायरहित प्रवृत्ति, इसके देवी, प्राया, एमवा, आवान निकेश्य और ज्यू-रहते अथवा अतिन्दापना ने गौर्य भेद हैं।

समृद्धार १५।१९२।२१० - मृत स्टीवकी व क्रोफ़ कर कारवावेकोंका साहर फैक्स । पूर्वक साहा- रकः, वैकिरिकः, तैजकः, चेवना, कपाय, गारणा-निकः जीर कोकपूरण ने वात सेव हैं।

सम्बद्धस्य १।६७)१२ = सम्यस्यर्गन, जीव-वजीव-सामय-वन्ध-संवर-निर्जरा बौर मोश इन सात तस्वी बश्रवा पुष्य-पाप महित नी पदार्थीका यथार्थ श्रद्धान करना ।

संघ १५।२९।१८० = ऋषि मृति यति और अनगार इत चार प्रकारके मुलियोंका समृह ।

संयतासंयतः १५।१४३।२०६ = पञ्चम गुणस्वान वर्ती आवक, यह पाँच पापोंका एकदेशस्याय करना है।

संयमासंयम १५।४४।१८३ = हिसादि पाँच पापोंका एकदेशत्यांग करना जैसे त्रसहिंसाका त्याग करना परम्तु त्यावर हिंसाका त्याग नहीं करना आदि ।

संरम्म १५।२५।१७९ = किसी कार्यके करनेका संकल्प करना ।

संवर १५।५।१७६ = आस्रव--नवीन कमीका आग-मन वक जाना यह संबर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिवह्नम और चारित्रसे होता है।

संवेगता १५।४७।१८३ = सीलह कारण भावनाओं में एक भावना-संभारते भयमीत रहना ।

संस्थिति विचय (संस्थान विचय)१५।१४४।२०६ -धर्माच्यानका एक भेद इसमें कोकके जाकारका विचार किया जाता है।

सांपरायिकवास्त्रव १५।२२।१७९ = क्षायसहित

चीवींका बाजव । यह पहरुते चवार्वे कुवस्वान तथ होता है ।

स्कृत्व १५।१९।१७८ = वो या इससे अधिक परमा-गुओंके संगसे निर्मित पुद्गलबन्यकी पर्याय ।

स्थपुटोबॅरा १५।११६।१९८ = ऊँची नीची बमीन, शम्बा परिषद्द सहन करनेके छिए मृति ऐसी बमीनमें शयन करते हैं।

स्थिति १५।६९।१८८ = कर्मबन्धका एक मेद । इस बन्धमें कवायभावोंके अनुसार झानाबरणादि कर्मोंकी स्विति बँघती है।

साधु समाधि १५।४७।१८६ = सोलह कारणमाध-नाओंमें एक मानना--मुनियोंका उपसर्ग दूरकर उन्हें निराकुल बनाना।

सामायिक १५।१२५।२०१ = वारित्रका एक भेव, समस्तपापींका त्याव करना ।

सिंहविलसित (सिंहनिष्क्रीडित) १६।४६।२२४ = मुनिबोंका एक तप । इसकी विशेष विधि व्रत-विभाग परिशिष्टसे जानना चाहिये ।

सुप्रतिष्ठकनिभ १५।९९।१९५ = उत्तम भोदराके समान अर्थात् बीचमे पतला और नोचे तथा जपर विस्तृत ।

सूक्ष्मिकयाप्रतिपाति १५।१५०।२०७ = शुक्लव्यान-का एक मेद । यह तेरहवें गुणस्थानके अन्तमे होता है।

सूक्ष्मसाम्पराय १५।१२८।२०२ = बारित्रका एक भेद । यह दशमगुणस्थानमे होता है।

हरिद्रब्टकस्य १८।३२।२५५ = पूर्व, पित्रम, उत्तर, दक्षिण इन बार दिशाओं तथा ऐशान, आग्नेय, नैऋस्य और वायच्य इन बार विदिशाओं में स्थित ।

हरिमणि १८।२७।२५४ = इन्त्रनीलमणि ।

# कतिपय विशिष्ट साहित्यक शब्द

सूचना---पार्ट्यके वाने दिये वये तील अंगोंमेरी प्रयम अंग सर्गमा, दूसरा सहोकना और तीसरा वृष्टमा सूचक है।

| अकुरुीन = पृतिकीयें जीन नहीं व              | क्षित्र सामाधीं | अध्वतुर = सम्मर                     | MACICA                                           |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| रिवत, नीव कुछमें उत्पन्न                    | •               | अस्ववार्क = बोदाका स्वार            |                                                  |
| अकुष्टपच्यं = बनाबास उत्पन्न होने           |                 | असमारा - क्रकी करा                  | राइहार-७                                         |
| लाक्षेत्रद्वताल का व्यक्तामास विस्तृता है।य | १।९)६           | अवस्थाना = नुम्बक                   | 641641684                                        |
| अक्ष = इन्द्रियाँ                           | exixcient       | अस्परियुर्व = शतुके दुर्वके संयुक्त | \$10\$159                                        |
| अत्युन्तत = बहुत के बे, अत्यन्त सेवा        |                 | जशनिषी्रगाद = वक्क तनान भव          |                                                  |
| अतिदुम् स = अत्यन्त तेव                     | 1919164         | सन्द करनेवाला                       | 4154140                                          |
| अध्वगचूतग = मार्गस्वत आश्रवृक्ष             |                 | जरातिकमलालया = शतुनीकी कार्य        | a where                                          |
| **                                          | राइरारर         | वरविनदवान्यव = सूर्व                | शक्षारे६                                         |
| अनवग्रह = वयकि प्रतिबन्धसे रहित             | शशा             | असुकारतर = बत्यन्त कठिन             | 14184134X                                        |
| अनात्मनीन = बात्माके लिए अहित               | कारी ६।५८।७२    | असितविलमुणं = काले कीय              | **!**!**                                         |
| अनुशय = परवात्ताप                           | 61515           | अहीलवंपु = शेवनागका शरीर उत्कृत     |                                                  |
| अन्तरेण (अध्यय ) = बिना                     | सारपारप         |                                     | १७।१५।२३०                                        |
| अन्यपुष्ट = कोयस                            | 2124124         |                                     |                                                  |
| अपगब्द = बोटेशब्द                           | शहार            | अष्टार्ध = चार                      | \$41618W4                                        |
| अपवर्ग = मोक्ष                              | 281441836       | आज्जी = शरीरसम्बन्धी                | *****                                            |
| अपाच्य = दिवाण दिवामें स्थित                | . \$1015        | जालण्डलचार - श्रामनुष्              | ११६०१५                                           |
| अभिरूपा = नाम                               | STIEVIE         | वाजिषरा = युक्को मूमि               | 612 to 412                                       |
| अभिषञ्च = दुःस                              | 251901535       | आजिर्ज = युवका नेवाव                | \$1 <b>?</b> 41 <b>\$</b> 44                     |
| अभ्र क्य = गगनपुरनी, अत्यन्त कर्ष           | • •             | आजिसीण्ड = रनमें सूर                | 23812912                                         |
| वमीन्टवाह = मनवाहे पोडे                     | राइटारर         | आत्यन्तिकौ = बन्तरहित-अविनाची       | \$1818                                           |
| श्रन्त् = वर्षण                             | 213515¥         | वादित्सा = प्रह्ण करनेकी इच्छा      | そのそのでする                                          |
| क्षेत्रद = वर्ष                             | 191611149       | आयतिनत = अविष्यमें नत होमेवाले      | CH SILY                                          |
| समृतर्थिम = चन्त्रमा                        | FREIDSIDS       | वावि = मानसिक पीका                  | १११५२११११                                        |
| वसीयमुखी = त्रिपृष्ठ नारायमधी ।             |                 | नामुक्त = पुत                       | C1641848                                         |
|                                             | হাতভাই•ই        | बागमाजन - निट्टीका कच्या वर्तन      | PHEFIC                                           |
| वार्विकतमा = कम्पी                          | 4144144         | सायस = कोहिनीयस नवार्थ              | WATER                                            |
| सर्वाप्यय = वतस्ति, वाच्य-सर्वदी            |                 | आवाः = विवार् , नगीरव               | <b>李子</b> 李子 |
| समग्रह - हम्हे                              | MARKE           | बासादी = भाराभपूरी                  | SALE PLANS                                       |
| वक्रीयम = बनाज्                             | #3195ht         | पूर्व = सूर्य                       | * ANY + 1895                                     |
| •                                           |                 | •                                   | •                                                |

| इरम्मद = वज                          | ९।७६।११२             | केसरिद्धिष = त्रिष्टनारायम                                           | ८।११८९              |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| उलमाञ्च = मस्तक                      | शिष्पाद              | कोकबुटुम्बिनी = वकवी                                                 | १।३२।६              |
| उदवसित = वर                          | <b>७।९६</b> ।८८      | कीमुदी = विष्टनारावणकी गदा                                           | 5-510313            |
| उद्गीकृत = उमरकी बोर किये हुए        | 4188186              | कीस्तुभ = त्रिपृष्ठनारायणका प्रमुखरा                                 | ल ८।८७।१०२          |
| उपकार्या = राजामॉके उहरने योश्य बड़े |                      | कोधशिखिन् = कोधरूपी अनि                                              | १६।४९।२२४           |
| उपह्यर = एकान्त                      | ७।११७५               | क्रमेलक = डॉट                                                        | 4107164             |
| उपकाल्य = नांबोंका समीपवर्ती प्रदेश  | शश्वार               | क्षतज = रुषिर                                                        | १४।५०।१७५           |
| उपह्य र = एकान्त                     | १०१६०।१२७            | क्षमाघर = पर्वत, क्षमाको धारण                                        |                     |
| उपस्तुता = दूप छोड़नेके लिए तत्पर    | राजाहर               | करनेवाला पुरुष                                                       | 012519              |
| उरगारिकेतन = गरंबव्यव-तिपृष्ठ न      |                      | लक्ष्मेनु = छ्री                                                     | ९।३७।१०७            |
| उष्ट्रिका = कड़ाहा                   | १११७११३४             | स्रात्र = बस्यन्त तीक्ण                                              | ११।५५।१४४           |
| क्रवजानि = विवाहित पुरुष             | १३।२८।१५८            | स्कता = सिल्हान, दुर्जनता                                            | १७।३।२२७            |
| ऐन्द्री = इन्द्रकी विका-पूर्व विका   | १३।५४।१६२            | गुणक = ज्योतिषी                                                      | 4158144             |
| और्वशिसी = बद्वानल                   | १३१६४१७              | ग्व्या = भनुषकी डोरी                                                 | ९।२३।१०५            |
| कनकावली = एकतप                       | १६।४६।२२४            | गृहालिन्दक =                                                         | शरपाप               |
| कृत्तु = कामदेव                      | १२।२६।१४७            | गी = बाणी                                                            | ५१७७१५७             |
| कर्करी = भारी                        | ७।७६१८५              | घातिचतुष्टय = ज्ञानावरण, वर्शनाव                                     |                     |
| करपत्रक = करोंत                      | ११।६८।१३४            | मोह और अन्तराय कर्म                                                  | १०।९०।१३१           |
| करभ = केंट                           | <b>७।९६।८८</b>       |                                                                      |                     |
| कलकण्ठ = सुरीले कण्ठवाले             | <b>३।२४।२४</b>       | चनास्त्रपङ्क = अत्यधिक रुधिरकी की                                    | ९।१।१०२             |
| कलमामोद = धानकी सुगन्य               | ३।२।२३               | चक्रीवत् = गधा                                                       |                     |
| कलानिधि = कलानोंका भाण्डार           | 4178140              | चतस्रोनरेन्द्रविद्याः = १ आन्वीक्षिकं<br>३ वार्ता और ४ दण्डनीति ये व |                     |
| कादलपत्रनीला = केलाके पत्तोंके स     | माम                  | व वाता जार इ वण्डनात व व                                             |                     |
| नील-हरित वर्ण                        | 818613               |                                                                      | १२।२१।१४६           |
| काल = चक्रवर्तीकी एकनिधि             | १४।२५।१७१            | चन्दनस्थासकवत् = चन्दनके मित्रक                                      |                     |
| कार्त्तीन्तक = निमित्तकानी           | 41११३।६२             |                                                                      | १२।३५।१४८           |
| कुम्म = हाथीका गण्डस्यल              | 512X12+X             | चमूरू = ब्याध                                                        | <b>इ</b> हाथा ह     |
| कुमुदाकरप्रिय = चन्द्रमा             | २14८1२०              | चारुकुज ≠ सुन्दर वृक्ष                                               | ५।३६।५२             |
| कुरुमूमिकल्प = देवकुर, उत्तरकुर न    | <b>मक</b>            | जयकदलिका = विजयपताका                                                 | ११६८।१२             |
| स्तम भोगभूमिक समान                   | १२।१।१४३             | जयगोमिनी = विजयलक्ष्मी                                               | ५।६६।५६             |
| कुलिश्चर = बज वर—इन्द्र              | ९।९२।११५             | जनान्त = देश                                                         | १३।१।१५३            |
| कुल्या = नहर                         | 111017               | जलघरपदवी = मेघमार्ग-आकाश                                             | ११।५१।१३९           |
| कुसुमोद्गम = वसन्तऋतु                | 4147148              | जियीषा = जीतने की इच्छा                                              | •शहरीष्             |
| कृतान्त = यमराज-मृत्यु               | राश्याह्य            | तटपविसिकता = किनारें की वजम                                          | 4.                  |
| केसर = वकुलवृक्ष                     | २!५१।१५              |                                                                      | ११।१२।१३३           |
| केसर = सिंहकी वर्षनके बास            | <b>\$1\$\$1\$</b> \$ | तमीयसी = अस्यन्त अस्प                                                | \$ \$ 14 + 1 \$ * * |
|                                      |                      |                                                                      |                     |

| 5                                  |                           |                                       |                  |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|
| तंतुम = कम्प                       | CHALLO                    | शुमिष - सूर्य                         | <b>देशका</b> ई   |
| तनूनपाद = मनि                      | \$\$\$\$\$\$\$            | हिस्त्यमुहूर्त = बारंह मुहूर्त        | Patronps         |
| सपनीय = स्वर्ष                     | માપ્રશામથે                | दिसमुद्रायुः = वो सागरको वायुवास      | PFISTIF          |
| तार्यकत = वाराओं से व्याप्त        | <b>१1381</b> 4            | दोषा,दोष = रामि, दुर्वृत              | HIBBING          |
| ताकुक = गायक                       | 6199199                   | वीःस्थ्य = दुःश्व                     | 14181846         |
| तास्व्यन्त = पहा                   | <b>१४७७।२४</b> ०          | भरणी = पृथिबी                         | £141£X           |
| तुम्ब = भक्रका जह भाग विसके        |                           | धरमीध्रनाथ = विजयार्धपर्वतका          | <b>मामी</b>      |
| मर रहते हैं                        | C14C130                   | व्यक्तम्बटी विद्याचर                  | ६१५१६४           |
| तुहिनाचल = हिमान्य                 | 4179147                   | बन्दक = त्रिषुष्ट गाराबणकी तसकार      | का नाम           |
| त्रिगुप्ति = मनोगुप्ति, बचनगुप्ति, |                           |                                       | टाटफारेकर        |
|                                    | 28144188                  | नगस्यवारिव = भावमासका भेष             | १६१४७१२२४        |
| त्रिमार्ग = संगीत के तीन वार्ग     |                           | नभःस्पृक् = विकाधर                    | टाररादर          |
| मध्य और विलम्बित                   | १७।४४।२३०                 | नराधिराट् = मुकुटबढ राजा              | \$\$15\$1\$@\$   |
| त्रिशल्य = माया,मिच्यात्व और नि    |                           | नवपिलताकुर=मवीन सफेद बाल              | \$AIAoI\$#\$     |
|                                    | \$1641¥3                  | नाक = स्वर्व                          | १३।१।१५३         |
| today Anda marringa                |                           | नाग = हस्ती                           | ३।३।२३           |
| त्वनसारगुल्म = बांसकी साहियां      | 91791705                  | नागलता = पानकी वेक                    | १७४।२२८          |
| दक्षिणमात्तरिक्वा = मक्क्यसमीर-    | *                         | निकार = परामव                         | 4186186          |
|                                    | 514415                    | निगम = नगर                            | 418818           |
| दण्ड = बण्ड, जुर्माना              | 4188186                   | निवृंत्त = मुक्त जीव                  | १५।६।१७६         |
| दवनिभ = दावानलके समान              | १श५६।१४०                  | निशीय = वर्षरात्रि                    | \$15.X14         |
| दशा - बसी                          | ७।२९।७९                   | निष्ठितवीव = जिसका जीवन समाप्त        | हो मया है        |
| दस्युवृन्द = डांकुओंका दल          | <b>३।३७।२५</b>            |                                       | 1166170          |
| दिविज = देव                        | ३।७६।२९                   | पसु = कीयह                            | १७।३।२२७         |
| दिवौकस् = देव                      | 11617                     | पक्षान्त्रित = पह्नोंसे सहित, सहायकों | से सहित          |
| दुस्तिखञ्जन = पापस्पी की वड़       | १११७।१४१                  |                                       | 4145104          |
| दुरन्त = जिसका अन्त-परिणाम दु      |                           | पञ्चगुरु = कम्बपरमेच्डी-अरहम्त,       | संब,             |
| •                                  | ११।३६।१३७                 | वाचार्य, उपाच्याय और सामु             | SFFIFFIFF        |
| हुनीमक = वर्श-ववासीरकी बीमार       | ति जा४५।८१                | पञ्चता = मृत्यु                       | \$14.414.        |
| द्विटमोहः = दर्शनगोहनीय (मोहका     |                           | पच्या जुलाजन = वेश्याबोंका समूह       | \$34+16 <b>0</b> |
|                                    | ११।१४।१३५                 | परादीशकाहिनीप्रमुख = गरववाहिनी        | बादि ।           |
| हिज = ब्राह्मण                     | *17771**                  | विकार् जिनमें प्रमुख हैं              | • ७१५७।८५        |
| द्विज = वांत                       | *14414                    | पदा = चलवर्तिकी एक निधि               | १४१२९११४१        |
| दिजिह्य = सीप                      | 4.512517                  | पद्मात्रियं = पद्म-श्वमकोंका वित्रय-  | बरोगी,           |
| हिपारि = सिह                       | \$\$\$\$ <b>\$\$</b> \$\$ | प्या-सम्पीका प्रिय                    | 415414           |
| हिरेपा अगर                         | ***                       | प्योक्षर = नेव                        | SHILLIAM .       |
|                                    |                           |                                       |                  |

| पनोषर = स्तन, सेव                            | 4141210           | फल्मुंसाब = निःसारता              | <b>*****</b> *       |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| परिमेशा = परि                                | <b>७०१ है । ए</b> | बुद्धियुषिक = बुद्धिहीन           | CHETTER              |
| पक्त = तीनवातकस्य-धनोवकिवातक                 |                   | अक्त = पराजय, बाकोंका चुंचुरालापन | 216Abac              |
| यनवातवस्त्र और ततुवातवस्य                    | ७११ १।७७          | मृति = संपत्ति, मस्म              | CHEST                |
| पाञ्चक्य = विवृद्ध्यारागक्का सङ्ख            | 21601303          | गूरिदक्षिण = अत्यन्त उदार         | वाराययं              |
| पाण्यु = वक्रवर्रीकी एक विवि                 | १४१२५११७१         | मधुप = भनर, मद्यपानी              | १७१३।२२७             |
| पाद = बरम, किरम                              | ५१२६१५०           | मनसिशम = कामदेव                   | \$18 <b>\$1</b> \$\$ |
| पाणिम् = बन्ध                                | 43188188          | महाकाल ( भूरिकाल ) = चक्रवरीव     | <b>ी</b>             |
| पिक्सल = अक्रवरीकी एक निवि                   | १४१२५११७१         | एक निषि                           | १४।२५।१७१            |
| पीतवासस् = निपृष्ठगरायण                      | १०।८४।१३०         | माणव = चक्रवरीकी एक निधि          | १४१२५।१७१            |
| पुरुव्तभूति = इन्द्रके समान विभूतिसे         | युक्त             | मालूर = बिल्बफल                   | 4186189              |
| - u1 - u1                                    | १।३७।६            | मित्र = सूर्य, सुहृद्             | १३१४०११५९            |
| पुरुष्का = पुण्ड                             | १३।२।१५३          | मुखच्छद = मुसका परवा              | राहराह ०४            |
| पुलिन्द = भीक                                | ३।३९।२५           | मूषा = सांचा                      | 281881838            |
| पुष्करं = आकाश                               | ४११८६१८           | मृगेन्द्रविष्टर = सिंहासन         | २।२।१३               |
| पुरुपभनुष = कामदेव                           | राइटारर           | मेघपदवी = मेघोंका मार्ग-आकाश      | १३।८।१५४             |
| पुष्पोद्यम = वसन्त                           | 713619            | मौक्तिकावली = तपका एक मेव *       | १६।४५।२२४            |
| पूर्व = बौरासी लास वर्षोका एक                | पूर्वाङ्ग होता है | रत्नमालिका = तपका एक भेद          | १६।४६।२२४            |
| और भौरासी कास पूर्वाञ्चोंका एक पूर्व होता है |                   | रथाञ्ज-पाणि = बक्रपाणि-निपृष्ठन   |                      |
|                                              | \$4156150£        | , -                               | १०।१।१३२             |
| पृथुक - बच्चे                                | <b>३</b> ८१५१७    | राजक = राजसमूह                    | राष्ट्राप्टर         |
| प्रह्मोलित = हिमाया हवा                      | १।५३।९            | राजहंस = जिसकी चोंच और वर         | ৰ ভাত                |
| प्रचि = चक्रवारा                             | टा५टा२७           | होते हैं ऐसा हंस, श्रेष्ठ राजा    | <b>4143108</b>       |
| प्रताप = तेष                                 | <b>SIBRIES</b>    | रोहिणी = एक विद्या                | 6144164              |
| प्रभंकरी = एक विद्या                         | ७।५७।८३           | लतालय = निकुञ्च-लतागृह            | 831901884            |
| प्रमादमवागस् = प्रमावसे होनेबाके व           | <b>पराच</b>       | व ज्रमूषिलकर = हीरासे सुशोभित ह   | <b>। धवाला</b>       |
|                                              | १४।१३७।२०४        | पुंख्य                            | १३।१३।१५५            |
| प्रायोपवेच = एकसंन्यासमरण                    | १६।६३।२२६         | वजासार = वजके समाव बुदृह          | ११।१३।१५५            |
| प्रासेयझेल = हिमासव पर्वत                    | <b>4170140</b>    | बदान्य = उदार-दानसीस              | 8186148              |
| प्रषठ = कोष्ठ                                | <b>७१७२</b> १८५   | वरवारकामिनी                       | 41900166             |
| प्रसाधन = बलंकरण                             | १०।८८।१३१         | बसुब्रिट = भगवृद्धिः              | 816-184              |
| त्रियज्ञानि = किसे स्थी सरपन्त विव           | -                 | वागुनरमंत् = बाकाश                | ७।८८।८६              |
|                                              | श्वराद्           | वाराञ्चला = वेश्या                | #ICEIXY              |
| प्रयास् = अस्यन्त प्रिय                      | 6160164           | वारुणी = परिवण विचा, गविरा        | 24114144             |
| फेल = वाषकी अनी-अवभाग                        | Setteril.         | वालिव = पूँ छ                     | 4144148              |

| मारम = मर्चवॉन                            | · 神经常种物/                                | विवित् असूर                                          | . ९११५१५७४         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| विकृत्यु = कुल् कावि सुत्र करवाँके ।      | •                                       | तिरिक्षुण - सप्रीका समृह                             | र का शास्त्र व     |
| विकीर्ण = व्याप्त                         | * \$14*14                               | तारोपि = बीमा                                        | <b>李联文科学</b>       |
| विविक्तिसा = म्हानि                       | 171461141                               | सुद्धलेखा = सुमलेखानामा ( क्य                        | mit wind in-       |
| विजया = एकविद्या                          | <b>114616</b>                           | रश्चित बीवश्रवृत्तिको लेक्या का                      |                    |
| विषयानुष = विजयवसमाका स्रोटा              |                                         | rate dimedition and a                                | ESIARISAA          |
| निपृष्ठ गारायण                            | <b>\$317710</b>                         |                                                      | 414+148            |
| विडालशावक = विलावका वच्चा                 | 21X\$14A                                | श्रुतरेक्ता = सरस्वती<br>श्रुति = कान                | 46315213           |
| विश्वरवित्तं = यापरहित, वृ.वारहित         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | नुः। = भग<br>स्वेतमानु = चनावा                       | \$\$14+1\$4\$      |
| विनिवेशित = रसे हुए                       | ६११ ७१६६                                | वड्वर्ष = काब, कोब, कोश, मोह                         |                    |
| विपक्षिता = प्रह्वोंका बभाव, विर          | ाड पशका                                 | दन शह अन्तरङ्ग शत्रुवीका स                           |                    |
| प्रह्ण                                    | १०।२२।१२१                               |                                                      | de                 |
|                                           | 9.6110.0183470                          | वडाहत = छहते वृषित                                   | 99148              |
| विवुध = वेब<br>विसञ्ज = मिम्बाबवधिज्ञार्ग | १११७०।१४१                               | वष्ठ = बैला तप-वी दिनका उपवार<br>सकलकछाषर = तमस्त कक |                    |
| विरोध = विदेव, विन्यक्षियोका रोक          | 4816183                                 | वारण करनेवाला, सोसह कर                               | -                  |
| १५ राज = विद्यु, विन्याक्षयाका राक        | वामा<br>५११४१४८                         | बारव करनवाला, सालह् कल                               | १४१९१६५<br>१४१९१६५ |
| विवदिषा = बोसनेकी इण्डा                   | <b>\$12015</b> 4                        |                                                      | (*)//(4/           |
| विश्वजनीनवृत्ति = सर्वहितकारीवृति         |                                         | सङ्ग = परित्रह                                       | ११ <b>१३५</b> ११३७ |
| 1474 of the fact of the contract of the   | १।३७।६                                  | सदम्बर - उत्तमक्त्य, निर्मेश आकृ                     | ावा ५।९१४७         |
| विश्राणित = प्रवत्त                       | राइकारर                                 | सद्यांन = सन्यादशंन                                  | १२।४९११४९          |
| विहस्तता = विवसता, सुंबसे रहित            |                                         | सद्वृतः = सवाचारी, शोक                               | १४।५।१६५           |
| वीध्र = गुक्क                             | ८१७७११००                                | सनामि = सहोदर                                        | <b>१७।३७।१२४</b>   |
| वृत्त = स्वत, चारित                       | 4183186                                 | संसिगसः = अन्यत्रीय ( अतिनारायः                      | ण ) ८।३३।५३        |
| वृत्तमञ्ज = वारित्रका नाच, अन्दोस         |                                         | संफली = दूबी                                         | \$\$I¥6125\$       |
| वृषा ( वृषन् ) = शन्त्र                   | १७।२४।२३२                               | समय = मर्याचा, भाषार                                 | EIEEIOX            |
| वेगवती = एकविचा                           | <b>७।५७।८३</b>                          | संमद हर्ष                                            | १२।१८।१४६          |
| वैसरणी = मरककी एक नवी                     | **!**!**                                | सपिष् = बी                                           | . PIZZICO          |
| वैनतेय = गरह                              | वारणाव                                  | सर्वरतः = वक्रवर्शकी एकनिधि                          | १४।२५।१७१          |
| व्यवाय = मैथुन                            | १२१५०११४९                               | सार्वे - सर्वेष्ट्रितकारी विनेन्त्र                  | १५१५।१७६           |
| शक्क = वसवरींकी एकनिवि                    | १४।२५।१७१                               | सामिपिहित = बाबा इका हुआ                             | 4188149            |
| स्यु = वक्नर                              | \$\$1\$X1\$\$\$                         | सिंहगामिनी = वृक्षविद्या                             | 446167             |
| शरदृष्टुपति = शरदशहतुका चनामा             | 24114114                                | सिंह्बिकसित - सिंह्बिकोबित गा                        | मका एक सप          |
| गात = तीरम                                | Setival.                                |                                                      | १ <i>६।</i> ४६।४२४ |
| शालकुम्मकुम्भ = स्वर्थकुम्भ               | FIRMER                                  | शीरपाणि = बक्रभन्न-विकास                             | foldifile          |
| सारि = पसम                                | 6141146                                 | स्वयंनोद्यान = बम्बूडीप सम्बन्धी                     | •                  |
| धारित्रमा = पान्ने सेत                    | \$18=18                                 | Same and                                             | 141441846          |
| •                                         |                                         | ******                                               | ~ 1. ± 141 141     |

| सुप्रदोषरा = वच्छे स्तनोंबाकी, इसम चक्को    | स्पत्रीसा = विस्तृत            | 4188184        |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| , बारव करनेवासी ं ५।३५।५२                   | स्यपुटशिका = डंबी नीची शिकाएँ  | \$\$1\$C1\$\$X |
| शुष्टा = पूरा १३।३०।१५९                     | हरि = विपृष्ठनारायण            | 4164146        |
| सुरविकासिनीसम = अन्यपनीके समाप ८।१६।९१      | हरि = बिह                      | PIRAIG         |
| सुरपदमी = बाबाश १४।५२।१७५                   | हरिरव = सिहनाव                 | १काइदारहरू     |
| सीविद - कम्युकी, बन्धःपुरका पहरेवार ७।७५।८५ | हुण्डसंस्थ = हुण्डकसंस्थानवाला | \$\$101\$\$    |

# सुभाषित संचय

वर्दमानचरित्र बनेक सुभावित रत्नोंका भाषडार है। यहाँ सर्मानुक्रमसे कुछ सुभावितों-का संचय किया जाता है—

### सर्ग १

| the t                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 'फलाँबना नास्ति हि दुष्करेच्छा'                           | 91418         |
| 'नापेक्षतेऽचीपवर्य न कच्टं न वृत्तक क्                    |               |
| शब्दम् ।                                                  | •             |
| मूडीकृतः सन् रश्चिकत्ववृत्त्वा कविश्व वे                  | च्यापितमान-   |
| सक्य भ                                                    | <b>१</b> 1६1२ |
| 'भ्रान्सात्मनो नास्त्यथवा विवेकः'                         | \$13A1A       |
| 'कामाकुलितो हि मूदः'                                      | शारदाप        |
| 'क्लेगो हि कल्पतरुरेव सति प्रयुक्तः'                      | 2142122       |
| 'शुद्धारमनां न तु विकारकरं हि किञ्चित्'                   | शहशहर         |
| 'भर्मानुरागमतयो हि भवन्ति भन्याः'                         | श्वभादेत      |
| 'सदानुक्ता हि भवन्ति मार्याः'                             | ११६७११२       |
| 'न किंवा संबत्ते मुवि गुणगणानामुणनयः'                     | १।६८।१२       |
| सर्ग २                                                    |               |
| 'पितुः सुपुत्रो हानुकूलवृत्तिमान्'                        | 218183        |
| 'सुसाय केवां न निरीक्षणं प्रभीः'                          | रासार्व       |
| 'वर्गधना हि साधवः'                                        | राप्रार ३     |
|                                                           | 21918         |
| 'प्रिया न केषां मुक्ति मूरिवानिनः'<br>'प्रभवो हि वत्सकाः' | 21414         |
| 'मनोहरे बन्युनि को न रज्यते'                              | राटारे४       |
| 'न विश्वते चेश्ववि गीत्र सन्ततिः                          |               |
| किमात्मजेञ्चः स्पृहयम्ति साववः'                           | गरदा १६       |
| 'सता वियोगे हि बुबोऽपि सिचसे'                             | राइपा१७       |
| 'महीनसां को न सुकाय चेक्टते'                              | रावदार्थ      |
| चुको वद्याः का पुरुषो न सीरतीः'                           | रा३७।१७       |
| विषाः समानम्यसमा हि बेह्निमान् <sup>*</sup>               | रा५इ।१९       |
| वनाहि कोके सकले न दूरवरी समाजनः व                         | ोप्रपि        |
| A C COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO C                  | \$14X17o      |
| कर्ष दुवाचे विकासिका रहिः'                                | 1144170       |
| पका हि सोके समुपायिनाँ रसिः                               | शिष्धारे •    |
|                                                           |               |

### संगं १

| 'विनयेन बिना कंत औः'                    | \$13173         |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 'रामो बन्याति कर्माणि बीतरामी विमु      | <b>म्य</b> ति । |
| 'जीवो जिनोपदेशोऽवं संक पाद्वन्यमोक      |                 |
| ·                                       | 1111114         |
| 'अप्याकस्मिकतः ताषोः संयोगास्को व       | शाम्यति'        |
|                                         | 1119124         |
| 'नैबंक्यं हि परं वत्ते वीरवित्तो न कार  | ा <b>र</b> ः'   |
|                                         | \$184176        |
| 'संस्तौ वर्तमानस्य कस्य मृत्युरनोचरः'   | \$162126        |
| 'गृहिणी गृहभूषणा'                       | 2160125         |
| 'हा हा पुण्यक्षये कि वा विष्रलेषं नीपगण | <b>इ</b> ति"    |
|                                         | 11105111        |
| सर्ग ४                                  |                 |

| 'विक्तिना पिकतिन चाभिभूतं तबिर्व सम          | प्रति कस्य वा ग |
|----------------------------------------------|-----------------|
| क्षोच्यम्'                                   | ४।१७।३५         |
| 'समु वृद्धस्य विवर्दते हि मोहः'              | ४११८१३५         |
| 'महता कि निवयेषु सनितरस्ति'                  | XITTIE          |
| 'मि.स्पृष्ट्या रातां हि जुव्हा'              | XIFFIFF         |
| 'स्वितिमाकामति कि महानुसायः'                 | ં ૪૧૨५૧३६       |
| 'प्रियकाने: स्वजनी हि वैरिवर्नः'             | ¥138/784        |
| 'न विषं गरणस्य हेतुभूतं न क्षमो<br>प्रवीणम्। | वृष्टिपवावृति   |
| वहुदुःसकरं न वापि धोरं नरकं न                | यायविदःकसञ-     |
| माहुः भ                                      | KIBBIS          |
| 'करावां वचने प्रवर्तमानी विषयां सा           | वे हि पानवा-    |
| मक्ष्यम्'                                    | alfora          |
| 'नमु कर्यामियते मसिर्व सुरका'                | SEIFFIE         |
| 'नतयो है। जीव पूर्व विजिन्माः'               | MANN #4         |

'इसमूरिकरातालेओं यात्री प्रतिकांते न करोति चौरवं य:।

प्रतिकित्वित्वत्वीक्षते स परवान् निकनारीनुक-दर्वेषे कक्षकृम् ॥' ४१७११४२
'कि बा महान् व्यवसिताडितिनृत्य याति' ४१८२१४३ 'पृंशां तयो ननु विभूवधमेकमेव' ४१८४१४३ 'कीपो हि कारणगनर्वपरम्परावाः' ४१९११४४

### सर्ग ५

'को वा मविनां निवेकः' ५।५।४६
'मनोहरे को व हि सम्विनेति' ५।२१।५०
'पुक्षोदयात्साव्यमहो व कि स्यात्' ५।२९।५१
'नुष्यंश्रहे जनति मतन्यर: विशुख्यहो भवति सत्पृष्यः' ५।६४।५६
'मदुनोत्यहो सन् जनद् व्यसनम्' ५।६२।५६
'मृदे गुणस्तुतिरहो महताम्' ५।९३।५९
सर्गं ६

'नैसॉनको हि महतां विनयो महत्स्' **EIDIEX** 'स्तक्वी महान् गुरुअने न गुणाधिकोऽपि' FICIEY 'केवां तनोति न मुदं विववन्युसङ्गः' 419148 'कालवियो हि वजाः' **६1१ 01 ६५** 'पूर्वक्रमी ननु सदामश्रिकक्रतीयः' **4184144** 'सम्बन्धमेश्य महता सह को न तुष्येत्' **\$17715** 'तीक्त्यहो मतिमतां मतिरव्यभावे' £12,\$100 'कोपान्मराजुरपरोऽस्ति शारीरजाजां कोनद्वयेऽपि विषयां नन् हेतुभूतः' \$18410 . 'सुच्यां विवर्षयति वैर्यमशकरोति प्रजा विनाषयति संजनयत्पवाश्यम् । **र्वतावयेत्स्यवपुरिन्दियवर्गमुग्नः** विसम्बरप्रसिनिषिः पुरुषस्य कोषः ।' ६।४६।७० 'रागंदुशोर्वपुचि कम्पमनेकरूपं

पुंसामसार्थनमर्थं व्यवदुःश्वातातं कोपः करोति सहसा मदिरामसस्य ।। ६१४७५० 'सः कुष्यति प्रसिवदं मुखि निर्मित्रसः-मान्दोऽपि वेण्डमि वनः सह तेन सम्बन् ।

विसे विवेकरहितानि विविन्तितानि ।

मन्द्रानिकोरकस्वितपुरूपणरागतोऽपि

कि सेनारी विश्वतर्याष्यस्थान ॥' ६१४८१७० 'कि वा विश्वतमसमाजितीन्त्रयाणां, संपरसुकाय सुनिर्य परिणामकाके' ६१५८१७२ 'मितिमाननीह वनस्थकार्यम्' ६१५८१७२ 'अस्वन्तको ननुवनस्थाचरावरातिः काले नवस्थ सहसा परिवर्जमानः' ६१६११७३ 'अवसरसमाजृत्तिनृ'णां फर्क मिति सम्पदः' ६१७११७३ सर्गं ७

'ऋतुभिस्तरको विना स्वयं ननु वौष्पीं शिषमृद्धह्नित किन्।' ७१२।७६ 'गुजिनां भवति प्रसङ्गतो गुणहीनोऽपि गुणी धरातके । सुरसीकुरतेऽथ कर्परं सिललं पाटनपुष्प वासितम् ॥' ७।४।७६

'सम्पेत्य निसर्गतः शुभी नन् यरिकञ्चिदपि प्रकाशते । तुहिनश्रुतिबिम्बसंधितो मिलनोऽपि प्रतिभासते यूगः ॥' ७।९।७६

'अपयाति जडोऽपि पाटवं सहसोपण्नविशेषतः परम् ।
करवालगतः पयोलवः करिणां कि न मिनलि मस्तकम् ॥'
'तनु सर्वविदोऽपि राजते न वणः जोतरि कोशवर्षिते ।
परिजेतरि नष्टलोषने सफलः कि नु करून विश्वमः ॥'
'शरिशेष

पुरुवस्य परं विभूषणं वरसाणं श्रुतसेय नापरम् । प्रश्नमो विनयस्य तत्करुं प्रकर्ट नीतिविदः प्रणक्षते ॥' ७।१४।३७

'विनयप्रश्नमान्त्रितं सदा स्वयमेनीपनयन्ति सामवः । स च सापु समापनी जनत्मनुरागं विद्याति कैवसम् ॥' ७।१५/७७

'बनुराव पराजितं जगरसकनं किन्कूरकां प्रपद्मते ।' ७११६७७

'निजयेयवृत्तेन कि युषाः कुस्ते कस्य न वार्यशायनम् ।' ७।१७/७७

'वस्त्राप्य मृद्ः सुसावहः पर मित्युक्रभुषाय वैविधिः । परिताप्यति सिति रनिर्मेनु निर्योपयति समासरः ॥' ७।१८१७८

'कुरकीकरण' वारीरियां विवयमधानगर न विक्रते । क्षिणकारि बार्गायः यमे बहुती नैव निसर्वशासकः । मपुरं म समंद् वर्षाचितं परपुरक्षेत्रीत समस्य स्तराचः ॥ मन्दि म स तै: प्रभवसां सनिकैरीवृत्तिकीय वार्यिः ।। withwe **BITHE!** 'कुषिरास्य रिपोः प्रयानसये अवर्ग साम विधीयसे कुवैः। 'सुविचार्व इतादि कर्मनः गरिकामेऽपि भर्य व कामते । कंदकेन विना प्रसम्बद्धां संक्षिकं कर्दमितं प्रयादि कियु ॥ बतप्य विवेकनाम् क्रियामविकाम्रितस्त न बासुबिह् ।। 2019910 PILLICS 'बचसा परचेन वर्षेते मृतुंना शास्त्रति कीप उत्कतः। 'किससाम्बं पृत्रपुव्यसम्बदः' 例となって वननेन यवा दवानको चनमुक्तेन व भूरिवारिका॥ 'कुस्ते विवतामपूर्वता वयु कान्स्या रहितेऽपि बस्तुनि।' 4214010 'उपयाति न विकियां परः परिचानेऽपि च सान्त्य-'समु दुःशिक्षितमापदां प्रम्।' ゆいていくち सावितः । 'नहि सेवकः स्वतन्त्रः' **MISMSS** सिलकेन तु मस्मतात्कृतो ज्यलनः प्रज्यकितुं किमीहते।। 'तोववेरतिमहत्ववम्मसः कि ववीति न तरक्क संहतिः' POISSIO 'विकृति भजते न जातुजित्कुपितस्यापि मनो CHIES महात्मनः । 'सामबी गनु परोक्षवान्यवाः' **61419**0 परितापियतुं न सक्यते सिकलं वारिनिचेस्तुकोत्कवा ॥ 'कण्मनः सन् कर्त युवार्जनं त्रीजनं त्रुवक्ततं सहात्म-9174192 CH413. 'नयवर्त्मीन य' सुनिध्यतं यतते तस्य न विश्वते रिपुः। 'यः प्रतीपनुषयादि बर्स्यनः सोऽविषयक्कति किमीप्यातां ननु पच्यमुजां किमामयः प्रभवत्यत्यमपि प्रवाधितुम् ॥ विश्रम् ।' **61919**\* **७।२६।७९** 'स्वामिनं सुहुदमिष्टसेवमं बल्कमाननुवपारमयं गुरुष्। 'नववित्स बुबे. प्रशस्यते क्रुस्ते बस्य क्वीऽर्वसायनम् ॥' मातरं च पितरं च बान्धवं दूपयन्ति न हि नीति-6110130 'परिकृत्यति वः सकारणं निसरो सोज्युसयेन साम्यति । 'चित्तवृत्तिमवयन् प्रजोः पुरा कः करोति विवयातिक-वनिमित्तरुषः प्रतिक्रिया क्रियतां केन भवेन क्रुमग् । क्षाइ राइर कष्मताम् ॥' 'यः सवा भवति विजित्तेन्त्रियस्तस्य नास्ति परिभृति-कार्यावर 'अतिरोषवती हितं प्रियं वचनं प्रस्पुत कींपदीपकम् । रम्बतः । विक्तितप्ततमे हि सर्पिव प्रपतत्तीयमुपैति वश्चिताम् ॥ जीवितं नन् तदेव सम्मतं यन्निकाररहितं मनस्यि-@ 218/C. estable 'विभिनाविषयात्रेचेतर्स पुरुषं प्रश्लुवित प्रियं कृषः ।' 'तायवेष पुरुषः सचित्रनस्तावशाकस्यति क्रमाक्रमस् । वाबकुरहति मानगुरगतं यावविन्तियवशं न गर्काति ॥ WHYKO 'बृष्ट्रक्रमृपकारि व्यक्तिका सरतानेति वकेन कावस्त्र । CHRRITE इति वैरिनिक्रेक्तिसंत्रका विगति वाति वक्ते व कः कार्यमध्य पाचावेष्टितो सूलातोऽपि सं विस्तास्त्राक्षी बारवना सं, MITTE पुरैः ३

'अरकरीनकंपितं महातचं माभिरोहति मिनाम् बालकः'

C19+14"

'न पंचापन करन का सताः परिमूतेरिष्ट् कारण सपा स

\_ #{\*{\*\*\*

| 'दल्प्रयार्थं रसिरापवां वर्षं कस्य वा तमुन | गती न जायते।'   |
|--------------------------------------------|-----------------|
| •                                          | CITTIST         |
| 'युक्तसङ्गममनेक्य दुर्जनः कृत्यति          | स्वयमकारणं      |
| परम् ।                                     |                 |
| विश्वकां नमसि बीक्य निर्मकां कः प          | ते मर्वात मण्ड- |
| कादिना ॥'                                  | 6719713         |
| 'यो विवेकरहितो यथेण्डमा वर्तते पवि         | सतामसञ्चते ।    |
| मिल्नपः स सस् दण्डयते न केस्तुङ्ग          | स्कृषकर्वाजरः   |
| पशुः ॥'                                    | टा३२।९३         |
| 'डी सतामभिमती नरोत्तमी जन्म<br>प्रशस्यते । | संसदि तयोः      |
| यो न मुह्यति भये पुरास्थिते यस्य           | संपदि सनो न     |
| माचिति ॥                                   | टा३५।९४         |
| 'न्यायहीनमिह यस्य शाब्कितं क्षेत्ररः       |                 |
| काषम् ।                                    | स इात कब्यत     |
| जातिमात्रमनिर्मित्त मुम्नतेः कि प्रय       | ति गगने न       |
| वायसः ॥'                                   | CIYOISY         |
| 'स्तब्बमृत्क्रनति किं न मूलतः पादपं तट     | कहं नदीरयः।     |
| बेतसः प्रणमनादिवर्षते बाट्रेव कुरुते       | हि जीवितम्।'    |
|                                            | CIYCISE         |
| 'संभ्रमेऽपि कुशलो न मुह्यति'               | 6144186         |
| 'न त्रिये किमनुरूपसंगमः'                   | टाइजंदर         |
| सर्ग ९                                     |                 |
| 'सेवामतो नेच्छति पापभीकः'                  | 9141203         |
| 'गुणच्युतः को समते प्रतिच्छाम्'            | 5191503         |
| 'प्राणव्ययं नाज्कति को न बीरः।             | ९।८।१०३         |
| 'न साधयेत् कि खलु सुप्रयुक्तः ।'           | 4188180X        |
| 'कोपो हि शौर्यस्य परः सहायः।'              | ९।२२।१०५        |
| 'बियुणी हि हैयः'                           | ९।३३११०५        |
| 'को निर्देगः संबयिका विपत्ती'              | ९।२८।१०६        |
| 'म यु:सितं हन्ति महामुमावः'                | ९।३२।१०७        |
| 'बीःस्था न स्वेनपरिष्कृतानाम् ।'           | रावटाव ०८       |
| 'बिपत्सु बामीअ-मुपयीगमेति'                 | 20912512        |
| 'समो हि चात्वो विषुरे सुन्ने वा'           | Stroit oc       |
| 'बहार्व पैर्व प्रसरो हि पीर:'              | 21221500        |
|                                            |                 |

| 'पूर्व किने को न हिमेरित सरवान्' | Softwife         |
|----------------------------------|------------------|
| 'सुनिश्चितः कि ग करोति कीरः'     | <b>?!</b> *4!?*? |
| 'को वा न मृह्याति कृताववानान्'   | 21221203         |
| 'प्रसावनं भूमिशृतां हि कीर्यम्'  | 414-1444         |
| 'हरवा रिपुं की न विमाति युवे'    | 98901889         |
| 'गुगाधिके कस्य न पक्षपातः'       | 61631663         |

### सर्ग १०

| १०।८।११९                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|
| १०११४१११९                                                               |
| १०१२०११२०                                                               |
| १०१३४११२३                                                               |
| वेन्धनसंचयैरिव ।                                                        |
| मभोगैः पुरुषो हि                                                        |
| १०।३६।१२३                                                               |
| ाम्प्राक्तनमेक एव                                                       |
| १०।३८।१२३                                                               |
|                                                                         |
| <b>शास्यतमात्मान</b>                                                    |
| वास्वतमात्मनि                                                           |
| तस्यैकलवोऽपि<br>तस्यैकलवोऽपि                                            |
|                                                                         |
| तस्यैकलबोऽपि                                                            |
| तस्यैकलबोऽपि<br>१०।४२।१२४                                               |
| तस्यैकलबोऽपि<br>१०१४२११२४<br>व पुनःकवाचन ।                              |
| सस्यैकलबोऽपि<br>१०१४२११२४<br>व पुनःकवाचन ।<br>यमानं नियसेन              |
| तस्यैकलबोऽपि<br>१०१४२११२४<br>व पुनःकवाचन ।<br>यमानं नियतेन<br>१०१४४११२४ |
| तस्यैकलबोऽपि<br>१०१४२११२४<br>व पुनःकवाचन ।<br>यमानं नियतेन<br>१०१४४११२६ |
|                                                                         |

## सर्ग ११

'न हि कणिकापि सुबस्य नारकाणाम्' ११।२३।१३५
'विजयमनरसायनं दुरापं सृतियुगकाण्यक्तिमा निपीय-यानम् । विषयविष्तृवामपास्य दूरं कमिह करोत्यवरायरं भ अध्यम् ॥' ११।४०।१३८ 'बनयति सेहिरहो न कस्य वाषिम्' ११।५२।१३९ 'कृषिकृत्रीयस्थित्रसम्बद्धाः असमारतिर्व 'बुनासवे ्सिनेश्वर (', १९९८/१४५ 'न हि विश्वर गरिवृश्वते समानान्' ११।६१।१४० 'सम्बद्धानुद्धिरकेवा न सुसाय केनाम्' ११।६७।१४१ 'सस्योज्नाति न कुवते युनि साधुनानवम्' ११।६७।१४१

### सर्व १२

'प्रियेषु यत्प्रेम्रसायहत्वं सम्बाददाया हि फलं प्रया-नम्' **१रारटार४७** 'तबाहि कोके सहतां विश्वतिसंहीयसी सापि विकार-हेवः' 221841846 'अचिन्स्पक्या महतां हि वृत्तिः' 9 71 3 Y18 45 'अव्ये मुमुक्षोर्न हि निःस्पृहा ची.' **\$41881\$8** 'संसारवासस्य हि कर्म हेतु.' १२।५२।१५० 'प्रत्येति भव्यो हि सुमुक्षुवाक्यम्' \*\*1451848 'न कालहानिर्महता हितार्बे' १२।६१।१५१

### सर्ग १३

'प्रीतये भृवि न कस्य सुपुत्रः' १३।१९।१५६ 'संस्तेर्भृति विभेति हि भव्यः' १३।२२११५७ 'श्रीमतामविनयो हि सुदूर.' १३।२६११५७ 'बन्दन. किम् जहाति हिमत्वं सर्पवनत्रविषवश्चिमुतो-ऽपि ।' १३।२७।१५७ 'यस्य रज्यनि मनी न केलने सस्यपि स्मरभवे स हि षीरः' १३।२८।१५८ 'कं न तापयति मित्रवियोगः' 231801245 'बापदा परिगतं सुकृतज्ञः स्वोपका(रणमपोण्जाति को \*\*188184\* 'रन्ध्रकेस्य विलनी हि बलीयान्' ようしんらいらまら 'न मिने हि तमग्रा सहयोगः' १३१५०१६६ 'राविणः सन् म सिष्मति कार्यं विश्वितव्यक्तिमतं पुरुषस्त्र' 241451241 'नुजमूजनवि वा समस्ववती रम्युपैदि समये मुसहायम्' 48164166A 'बेस करन न करोति हैं नानाम्' **もまままりませ**え 'बोरियेश' साथु मनी हि निस्तान \$ \$1001\$ CX 'विमयात्वाही मुचलिरीय विकास ग्रेस:' 11/00/114

### 相信, 教

'बिक्नेरी युवि बहुता न कुन्करंति' よれればよぐ 'संसार ज्यसगंभितसिनी सुनुकोः, कोमार्थे भवति त पत्ना का संपत्ना 42164166 'बीर्लंकोरिव किरणाः सतां पृणीमा, विश्वासं विद-वति कस्य वा व मुखाः ।' \$21521500 'की विष्टमा अवति सर्वतमी महत्या' १४११५।१७० 'प्रान्यन्य प्रवनिष्ठभूरि पृष्य पंचितः, कि कासा न जवति संपन्नां समित्री। \$ VIR of the 'प्रावानां किमिह कुतुहरूस्य हेतुः' \$412615P\$ 'यु बाष्यं न हि सुवि चूरिपुष्यशायाम् ।'

'वैस्तृष्णाविषकतिका सन्तातृतं त्रोग्नृत्य प्रविविधनु-जितवा सुदूरम् ।' १४।४४११७४ 'संसारो व्यवनमयो हानास्त्रनीयः' १४।४६।१७४ 'भ्रान्तास्या प्रवास्त्रतो न जातु लोकः' १४।४४।१७४ 'बीबानामहिस्स्तिः परं स्वमायः' १४।४८।१७५ सर्गः १५

'शास्त्रा वीस्त्यं संस्तेरत्रमेगं, यन्यः की ना विजये नोस्सहेन ।' १५।१।१७६

### सर्व १६

'व हि दुर्जयोऽस्ति सुतपोऽज्ञकन्वनाम्' १६१८।२१८
भृतानकन्यक्रममे विध्यनिरतस्य वेष्टिते ।
क्रम्यमिव निर्मितमाधिमुके भय विश्वक्रस्य समवेष्ठि
केवक्रम् ।' १६११०।२१९
'वीतिविरहितकमावरणः, किम् दुष्करेऽपि परिमृक्षति
अनुः ।' १६३०।२२१
'सामाक्रकमावतोऽपि सवा वतते परीमक्रमये हि
सम्बन्धः ।' १६४१।२२६

'बारवोरि कि श्रुवितप: वार्तेक' ` १६।६४।२२६ सर्थ रेक वानम् ।' संबंध सथाहि निरायामधुक्तंपीनः, केवा न वीप्यति काल्तिमनन्यसामाः।' रधारधारवर 'करकायवा मनति पूज्यक्षमे न मनितः' १७।६२।२३८ 'श्रावित न कारयति कि कमिवातिजनितः' うまとりとうしの 'कार्यान्सरान्तम् युषोऽपि करोत्प्रकार्यम्' १७।७२।२३९ 'मृवि बीरस्य हि नास्ति भीतिहेतु.' १७।९७।२४९ 'प्रश्नमाम तया न बाह्यहेतुं विवितार्थस्थितिरीक्षते नुसुस्: १७।१०२।२४४

'श्रास: युक्त सम्पदां च हेतुम् हमभौति

'विभिन्नत्वमराणां कि न साध्यं निकीके।'

| 'स्तुत्ये न केवां स्तवनामिकावः' | <b>१८14</b> ₹1 <b>२</b> 9 <b>९</b> |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 'तवनुरागयुतस्य न हि त्रपा'      | 121441745                          |
| 'नहि विजिन्त्यमुगः परमेववरः'    | १८।५७।२६०                          |
| 'बलवता विषयोऽन्यभिभूयते ।'      | १८।५८।२६०                          |
| 'न हि मजन्त्यपकारिणमञ्जिन.'     | १८१७१।२६२                          |



गरकीकाक्सनुदेश ं सामग्रीदरसंभूगा। पंचाकाकेन बाकेम सापर्याणवासिना ॥ १ ॥ हितीये माधवेगारी क्रण्यंपसस्य साराया । एकावस्यभियानार्या वारेभीयाभियानके ॥ २॥ बस्तवसतुर्हेन्द्रप्रसिते शुमकत्तरे । बीरनिवविसंज्ञाने प्रदीते यहादीपके ॥ ३ ॥ वर्धमानवरिक्रस्य रम्यस्थासग्रसक्ते। महाकाव्यस्य टीकेयं राष्ट्रमावामयी कृता ॥ ४ ॥ भ्यादिद्वरिप्रमा भूमानाकरूपं करपनावता । स्वेवातांवत्पृत्रिभ्याञ्च बावण्यन्द्रविवाकरी ॥ ५ ॥ अशानेन प्रमद्धित स्वासितं यन्त्रवात्र थीः। श्रमध्यं तद्बुधा य्यं श्रानवारिधसेनिमाः ॥ ६ ॥ अजोऽहं काव्यकतारयकां बुक्सन्त्रतस्। विरुद्धं भाषितं स्वीयं क्षमयामि निरन्तरम् ॥ ७ ॥ काव्यं मनोहर् धाव्यं भन्यमावाभिभृषितस् । करपनोर्मि समाकीर्थं सत्यमभ्वीयदेवराम् ॥ ८॥ तदेतत्तत् कामानां झात्राणां विदुषां तथा । टीकेयं मे तरीभुवात्सलतं सौस्पदाविती ॥ ९॥ सार्वाद्यसम्बद्धानी समारोहस्य सस्तरे। पासहबन्धासी में रोषसां बुचपकूरे॥ १०॥

## वर्ड सान बन्दना

हे बीर ! हे बुणलिये ! त्रिशकासनूज । यञ्चन्तमत्र मनवारिनिषी यसाको ! दस्कालम्बनमतः कुरु मां विदूरं मुक्त्वा भवन्तमिह कं शरणं प्रजानि ॥ १ ॥ पापप्रचण्डबनविह्यममे नदीवणं सच्चातकावलितुषापरिहारदक्षस् सन्मानसस्य परिवृद्धिकरं समन्तात् तं वीरवारिदमहं विनमामि सम्यक् ॥ २ ॥ जातन्दमन्दिरममन्दमनिन्द्यमास् वन्दारुवृन्दपरिवन्द्यपदारविन्दम् । कुन्दातिसुन्दरयशो विजितेन्युविम्बं बन्दे मुदा जिनपति बरवीरनाथम् ॥ ३ ॥ गन्धर्वगीतगुणगौरवशोभमान सद्बोधदिव्यमह्सा महता सुयुक्तम्। वन्दे जिनं जित्रभवं खलु वर्षमानं संवर्षमानमहिमानमुदारमोदात् ॥ ४॥ नीहारहारहरहाससहासकाश-संकाशकीतिमतिबीरमुदारबोधम् । देवेन्द्रवृन्द परिवन्दिस पादपदां बन्दे बिजुं जिनपॉल जियाकातम्बन् ॥ ५ ॥